# **PARAMASAMHITĀ**

[ of the Pancharatra ]

Edited and translated into English with an introduction BY

Rajasèvāsakta Dewan Bahadur

Dr. S. KRISHNASWAMI AIYANGAR

BARODA
Oriental Institute
1940

| OENTRA 1<br>LIBRARY | NEW DELHI.   |
|---------------------|--------------|
| Acc. No 7.9         | 62           |
| Date                | 12-56<br>2HP |
| TRU NO              | Aig          |

Printed at the Government Press, Baroda and published by Benoytosh Bhattacharyya, Director, Oriental Institute, on behalf of the Government of Baroda.

Price Rs. 8-0.

### **PREFACE**

The Pancharatra manual entitled Paramasamhita is published here with an English translation for the benefit of the non-Sanskrit knowing public. Among the Pancharatra works, this one occupies a high place, and has been quoted as such by eminent Acharyas. Even so, manuscripts of the work have become rare, and all our enquiry could give us no information of any other copy than the manuscript, Shelf No. 10 G. 27, in the Theosophical Society, Adaiyar, of which a copy came into our hands by chance, and a more or less imperfect manuscript, No. 23743 (Grantha) in the Government Oriental Manuscripts Library at Madras. The first of these is said to have been copied on 24th January 1918 from the MS in possession of Rangaswami Bhattacharya of Srirangam. On both of these manuscripts this edition of the work is based. Except for very bad lapses in chapter XXVIII and comparatively smaller lapses in the very first chapter, the work is in a fairly good state of preservation. It is published therefore as it is without waiting for the possibility of a more complete copy. If ever one should become available, it would not be difficult to issue an amended text, and make the work complete. The work is of too great importance to the Bhakti school of Vaishnavism to need any apology for its publication. I acknowledge here with pleasure my obligation to Dr. Benoytosh Bhattacharya, Director, Oriental Institute Baroda, and the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda for publishing it in the Gaekwad's Oriental Series. I acknowledge with equal pleasure the assistance I received from Sāhitya Siromani Pandit S. Rajagopalacharya who read the work with me, and whose comparatively short introduction in Sanskrit is also included in the work. It is hoped that this publication would lead to a better understanding of the Pancharatra, and of the character of the *āgama* works generally.

5th March 1940. S. KRISHNASWAMI AIYANGAR, Mylapore, Madras S.

### INTRODUCTION

### PARAMASAMHITA OF THE PANCHARATRA

Pāñcharātra Āgama:--

What is called the Pāñcharātra is one section of the agama literature of the Vaishnavas. The term agama, as it is used generally, is applied to a class of works of a general character which incorporate the established, accepted practice in regard to any subject which has an agama of its own. In its religious signification, responsible commentators among the Vaishnavas regard agama as the synonym of what logicians call apta vākyam. Literally this would mean the words or commands of those interested in our welfare. This would correspond to what is generally called sishtāchāra, or the practice of the disciplined. Having regard to these shades of meaning, we may define an agama generally as that which is the accepted practice of the disciplined in respect of worship.

The agamas and their number:--

The agamas presume the existence of God as the "Sole Supreme," whether the name actually given to that Supreme Being be Siva, or Vishnu, or any other. The most efficient method of attaining salvation is by devoted service to that Supreme, whatever be the form chosen. These agamas fall into different classes according to the nature of the deity chosen. But three classes stand out: Vaishnava, Saiva and Sakta. Votaries of other religions and institutions also have their agamas, but we are not concerned with them at present. Among the Hindu system of agamic religion, these three take a prominent place. Agama teaching generally falls into four sections, (1) conduct (charyā), (2) service (kriyā), (3) knowledge ( $j\bar{n}\bar{a}na$ ), and (4) devotion (yoga), These features are common both to the Saiva and Vaishnava agamas. Leaving aside the Sakta for the moment, the Vaishnava and Saiva agamas are generally said to be 108, and 28 in number respectively. Some among these are held to be the most prominent and others are regarded as minor, being devoted more or less to particular forms of the deity worshipped.

### Pāncharalra and Vaikhānasa:—

The Vaishnava āgamas are sometimes spoken of as of two classes, the Pāncharātra and the Vaikhānasa. The difference between the two schools seem to be in the details of the ritual of worship; but otherwise there seems to be no recognised difference in the matter, or the meaning of these. The 108 Vaishnava āgamas are taken to be all of them Pāncharātra, and the list does not include the well known Vaikhānasa texts. For a full list of these 108 and what are printed and available, and what not, reference may be made to the introductory volume of Prof Schrader's Ahirbhudnya Samhitā published by the Adaiyar Theosophical Society in three volumes. An article on the Pāncharātra in the Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland for 1911 by A. Govindacharya may also be referred to.

### Pāncharātra worship common in South Indian temples:--

Pāñcharātra and Pāñcharātra-worship seem to obtain in the great majority of cases of the Vishnu temples of South India, and must have had a large general following, perhaps almost from the beginning. Some of the Pancharatra works themselves contain the list of the 108. They themselves sometimes also contain a select list of those which are the most important, or held in the highest esteem. The numbers given of these latter are 9, 6, 5 and 3. This work Paramasamhitā is included in these select lists also, excepting the last one, the three last being Satvata, Paushkara and Jaya, which stand out most prominently. Each one of these three is provided with another work which is an elaboration and a detailed exposition of the ritual. These three guide the practice of worship in the three great Vishnu shrines of South India, Melkottai (Tirunārāyaņapuram) in Mysore, Srīrangam and Kañchipuram (Conjivarām).

### Explanation of the name Pañcharātra:—

The name Pancharatra is explained in a variety of ways. It is taken to have reference to the plainest meaning of the words that it contains, meaning five nights. This is accounted for as being due to the fact that the Pancharatra had been explained by the original expounder in five successive nights. This is so stated in the Satapatha Brahmana as having been narrated in five nights of a Satra. The Paramasamhita text itself gives its own definition, which is characteristic of the work. The name is said to be due to the five qualities of

<sup>1.</sup> Paramasamhitā, XXXI, 19.

<sup>2.</sup> XIII. 6. L

mahābhūta, namely, the five gross elements (bhūta), the five subtle elements (tanmātras), egoistry or individuation (ahan-kāra), and thought (buddhi), and the formless original matter (avyakla). These five constitute the rātris or gifts of Purusha.<sup>3</sup> Hence the Tantra or the Sāstra which treats of these gifts gets to be called Pañcharātra.<sup>4</sup> The treatment of these in Pañcharātra or the Yoga-tantra may be regarded as distinct from, and, we may say even peculiar to, the Pañcharātra as distinguished from the Sānkhyas socalled. Hence the name Pañcharātra for this class of works.

## The Bhāgavata religion of the Pāncharātras:--

What is called the Pancharatra is generally regarded as the Bhagavata religion of Bhakti or devotion to God, capable of being propitiated by devoted service and of granting in consequence ultimate salvation (nilistreyas). The question of the antiquity of the religion of Bhagavata, and of the Bhāgavatas as a sect, has received considerable attention in recent times. It is regarded as a school of thought, and a body of people practising a mode of worship in conformity thereto, and goes back to times anterior to the Buddhist and Jain history. 5 We are enabled by recent research to trace the growth of this sect of teachers and teaching from now backwards regularly to Vedic times. The teaching of the Bhagavatas likewise has been receiving much attention, and the conclusion has recently been reached that the Bhagavadgita itself is a manual of the Bhagavata religion. 6 We shall consider these positions briefly.

### The Bhagavata religion coeval with Jainism and Buddhism:—

The Bhāgavata religion and the Bhāgavatas are under reference in literature which takes us back to the early literature of the Jains, as some of their earliest classics make mention of the holy ones of the Bhāgavatas. The inclusion of the names, Vāsudéva and Baladeva among the Salāka Purushas of the Jains and their reference to the relationship between Arishtanemi and Vāsudeva among the Bhāgavatas, would make the idea of Vāsudeva-worship contemporary with the earliest stages of Jainism. The idea of the Vāsudevas and the Baladevas being regarded as among the great personages of the Jains in the present day would certainly attest

<sup>3.</sup> Paramasamhitä. I. 39-40.

<sup>4.</sup> Ibid. 33.

<sup>5.</sup> Sir R. G. Bhandarkar's History of Vishnavism, etc., and H. C. Ray Chaudry's Early History of Vaishnavism.

The Legacy of India: Professor S. N. Dasgupta's Chapter.
 Uttaradhyayana, XXII.

to an equal antiquity to the Bhāgavata religion. Equally early references to the Bhāgavatas could be traced in Buddhist literature. The Ghata Jātaka 8 seems to be reminiscent of the Vaishnava tradition; Ghata, the brother of Vāsudeva is identified with the Buddha in a previous birth, and Vāsudeva is identified with Sāriputra. Other early Buddhistic texts contain references to the sect of the Bhāgavatas among the innumerable religious sects who were contemporary with the Buddha himself, as has been pointed out long ago by Sir R. G. Bhandarkar. It thus makes it clear that the Bhāgavata religion as such is at least as old as Jainism and Buddhism.

The Bhagavata cult prevalant all over India at the beginning of the Christian era.

That this religion had a considerable following is in evidence in the number of references to the worship of Vāsudeva and Baladeva, or Vāsudeva and Sankarshana, and Krishna and Baladeva, and in a number of other forms. The Besnagar Pillar inscription of the 2nd century before Christ bears evidence to the worship of Vāsudeva in temples. The inscription records the erection of a Garuda Pillar in the temple of Vasudeva and indicates thereby that that worship had been accepted by a foreign Greek ambassador from Taxila<sup>10</sup>. This definitely establishes the practice of the Bhagavata religion in the period of the Sungas. Another inscription at Ghasundi 11 of the same Vaishnava character takes us back somewhat earlier. A similar reference has come to notice recently in Muttra<sup>12</sup> in regard to similar worship. That is so far as India north of the Vindhyas is concerned. In the inscription of the Satavahana queen Naganika<sup>13</sup> found in the heart of the Satavahana country, the record begins with an invocation to Vasudéva and Sankarshana. Proceeding further South, we come upon references to the worship of Krishna and Baladeva in Tamil literature. and numbers of instances could be quoted from the Tamil classics. For a precise reference, the poem 56 in the Purananaru collection ascribed to Nakkirar, contemporary of the famous Pandyan, victor at Talaiyalankanam, solemnly includes Krishna and Baladeva, along with Siva and Subrahmanya, as the four controlling deities of the universe.

9. Opus. Citi. p. 3.

11. Ibid. p. 3.

13. Epi. Indica. App. to. Vol. X. p. 121.

<sup>8.</sup> Cowell and Rouse: Buddha Jatakas, IV, p. 57.

<sup>10.</sup> Epi. Indica X, App. p. 63.

<sup>12.</sup> D. R. Bhandarkar's. List of Sans. Inscriptions.

This irrefutable evidence that, among the Gods commanding worship as Supreme deities, this pair takes rank along with the Saiva pair, Siva and his son, Subhramanya or Skanda, is indeed of great significance. Numbers of references could Silapadhikāram for auoted from the these two deities in the Chola capital at Kaveripattinam, and in the Pandya capital at Madura alike. (14) One of the early shrines in the far south is Tirumal Irum Solai which finds mention in the Silapadhikaram (15) along with Srirangam and Tirupati as places peculiarly holy to Vishnu. This place is said to have installed in it Krishna and Baladeva as the chief deities in the temple. In times later than these, we have not merely undoubted references, but elaborate descriptions of devotion to the worship of Krishna and Baladeva. These references establish beyond doubt the prevalance of the worship of Krishna and Baladeva all over the country, so that we would not be wrong if we state it categorically that the Bhagavata cult, of which these form the principal features, was prevalent over the whole of country.

Poems included in the collection Paripāḍal expound the Pāūcharātra:—

Apart from these stray references, the Tamil classic Paripadal, which is a collection of poems of a particular kind of composition, of which 70 poems of what was probably a larger collection, has been recovered and published, contains five poems in description of Vishnu. These are intended to describe the character of Vishnu as a deity, and have no more definite object of describing the Bhagavata or any other cult as such. Even so, the description of Vishnu as given in poems 3 and 4 by one Kaduvan Ila-Eyinan follows closely the description of Vishnu as the Supreme in the Pancharatra text books, and the Nārāyaniya of the Mahābhārata as well. The inference would be possible that this description is based directly upon some of the Pancharatra texts which have come down to us, although this need not be considered absolutely necessary as the whole of the Narayaniya of the Mahabharata before us was probably known at the time in the Tamil country. Whether the Narayaniya or any Pancharatra textbook was the source from which the inspiration was drawn by the Tamil poet, it is clear beyond doubt that the description of Tirumal, the familiar name for Vishnu, is closely analogous to the description that we get of the Supreme

<sup>14.</sup> Book V. II. 169-73, and Bk. XIX. II. 7-10.

<sup>15.</sup> Bk. XI. II. 35-55 and ll. 90 ff.

Vāsudeva-Vishņu in the Pāñcharātra text-books. It therefore becomes obvious that in the distant Tamil country, it was not merely the detail of worship, or mere mention of the names of Vasudeva and Sankarshana that are under reference, but something very much more than that, the agamaic idea of the supreme character of Vishnu. The description goes into all the details of the creation as given in the earlier chapters of the Paramasamhita; and definitely refers to the four vyūlias and the vibliavas. There is the further statement of the character of immanence (antaryāmitva) clearly made in the poem. Another poem in the same collection, No. 15, makes a specific reference that Krishna and Baladeva are the deities installed in Tirumal Irum Solai, and that poem is again by an author by name Ilam-Peruvaludi. The names of these two authors are clearly those of castes other than that of the Brahman. The affix to the first name would indicate the hunter caste, and that of the second some association with the Pandyan family ruling over Madura. This poem 15 gives in circumstantial detail the features of Vasudeva-Sankarshana, so fully that it leaves us in little doubt that this worship had established itself in the remote south much earlier than the period to which the poem actually refers.

### The Pancharatra and the Tamil Alvars

If there had been such a detailed knowledge of the teachings of the Bhagavata and the Pancharatra in the distant south, as is indicated in these references, it would naturally be expected that further references could be found in the later literature of the south. As a matter of fact, the Bhakti movement seems to have been in full blast in South India during the first millennium of the Christian era, the Bhakti of the Saivas as well as of the Vaishnavas. But we are concerned only with the Bhagavatas and their Bhakti, and we have a number of indirect and direct references to this school of the tantra or the sastra upon which this teaching had been The Alvars were twelve in number, and were undoubtedly devotees of Vishnu. Their devotion finds vent in poems of artistic merit and their unalloyed devotion is exhibited to the full. References to nul which is the literal Tamil equivalent of the Sanskrit tantra, lies scattered through the works of the early Alvars not only, but we get some elaborate references to what this actually stood for in the works of Tirumalisai Alvar, whose two poems included in the Prabhandham, expound the teaching with greater elaboration than his three predecessors or contemporaries of this school. The whole of the teaching of the Alvars, all

of them, is suffused with the teaching of this school of Bhakti, which is as we find it set forth in the agamaic text-books, the agama with which we are directly concerned, namely, the Paramasamhita. Even the first Alvars have direct references to the general principle inculcated in the work that unalloyed and single-minded devotion to Vishnu in the simplest form possible is the most efficient for the attainment of salvation.16 In fact they state it that the more elaborate forms of worship in the manner of the Veda and Vedic learning is all good for those that have the equipment for doing it; but, for actual attainment of salvation, that is not at all necessary for those who do not have the equipment. A far simpler method of devotion, the mere recitation of the names of God, is enough, provided only that that devotion is absolutely single-minded. 17 We have an explicit statement in Tirumangai Alvar that what the others perhaps speak of in general terms as nul and aram alternatively, sometimes as aranul, stands actually for agama works, which are believed generally to have been the teaching of Vishnu directly. The first stanza of the 6th section of the tenth ten of the Periyatirumoli, his major work in the Prabandha, does contain the statement "Our Lord who expounded elaborately to the world the Dharma Sastra (Aranul) in the form of Nara-Nārāyana." This has reference certainly to the agama works, which were originally expounded by Vishnu to various people on various occasions, but primarily to Narada, and were published to the world as they were through Nara and Nārāyana, described as the sons of Vishnu, two among his four sons, who reside habitually in an asrama at Badari, and are regarded as having taught these to the world. The term Aranul as such could be literally translated into Dharma Sāstra, or simply the tantra or treatise dealing with dharma. The Pancharatra that was taught by the Supreme Vasudeva is certainly a way of life, a Dharma Sastra, and, among the first that received the teaching from the Sun to whom the Supreme One taught it, were the seven Prajapatis as called, the Saptarshis, and the they are one who learnt it of the Sun was Svayambhuva-Manu This Syavambhaya-Manu is said to have teaching to the world in the Sastra that he taught as the original Mānava Dharma Sāstra. 18 It therefore becomes clear that, while the early Alvars have more or less indirect referen-

4

Control of the second of the s

<sup>16. 2</sup>nd Tiruvandādi. St. 38.

<sup>17.</sup> Ibid. St. 39 and similar passages in the works of the others.

<sup>18.</sup> M. Bh. Book XIII, Ch. 343 'S1.31 & 45. (Kumbhakonam Edn.).

ces to this, their teaching taken as a whole exhibits close similarity to the teaching of the Pāñcharātra. Among the later Ā lvārs, Nammā lvār is much more elaborate and much more literary and artistic; but the essence of his teaching is almost exactly the same as that of the first Ā lvārs. The works of the other Ā lvārs including Āndāl are of the same general character, so that we may say definitely that the teaching of the Ā lvārs is Bhāgavataic or āgamāic or Pāñcharātrāic in character. Tirumangai Ā lvār lived in the 8th century after Christ, and the other Ā lvārs go backward from him through five or six centuries in point of time—a period coeval with that of the Saiva Adiyārs, the Nāyanmārs of the Siva school of bhakti. This direct statement from Tirumangai Ā lvār only confirms the general position and gives us a precisely pointed statement in regard to it.

The Mahābhārata in the Tamil country in the S'angam age

Whence did this general knowledge come into the Tamil country to be so generally and elaborately incorporated in the literature of the school of Bhakti? One source, and that is literary, is the Mahabharata. The Santi parva of the Mahabharata has remained suspect as a later addition to the great epic. It is now generally admitted that the whole of the Mahābhārata in its present form consisting of a lakh of slokas (S'ata Sāhasrikā) was known by the 6th century A. D. This does not depend merely upon literary evidence, but is found in an inscription of the Guptas (the Khoh copper plates inscription).<sup>19</sup> On this counting, it would be impossible to exclude the Santiparva as a whole from the scope of the S'ata Sāhasrikā, Mahābhārata. In the Tamil land itself. one of the earliest achievements of the Tamil Pandyas who established the Sangam in Madura, was the doing of the Mahābhārata into Tamil. A tenth century charter<sup>20</sup> referring to the early Pandyas, the Pandyas who lived and passed away with distinction, in the centuries anterior to the advent of a new dynasty of Pandyas, in the 6th century, make references to a distinguished Pandyan, victor over his enemies at a place called Talaiyalankanam. The story is that he destroyed the armies of his enemies, the Cholas and the Cheras at a place called Talaiyalankanam, and that was the prime achievement that made him famous. Along with this happens to be mentioned two other achievements of his of a civil, and not warlike, character; and they are said to be the establishment of the Sangam in Madura and the doing of the Mahabharata

<sup>19.</sup> Fleet, C. I. I. Gupta Inscriptions.

<sup>20.</sup> The large Sinnamanur Plates; S. I. I. Vol. III Pt. IV

into Tamil.<sup>21</sup> This last statement means that he got the Mahabhārata translated into Tamil, as the verb is in the causative without a doubt. We have the name of a well known author of the Sangam age who goes by the name Perumdevan, and he is distinguished in this class of literature by being referred to as the Perumdevan, who sang the Mahabharata, that is, who made a versified translation of the Mahabharata, Paratam Pādiva Perumdevan. We may therefore take it safely that the Bharata was done into Tamil as a whole, and what is really material to our discussion is that this Tamil version included in all probability the Santi parva of the Mahabharata containing in it the Mokshadharma particularly and the Nārāyanīya. If we could therefore take it that the doing of the Mahabharata into Tamil in fact included the Narayaniya portion, we could easily understand the Tamils of the age of the Alvars having a fairly full knowledge of the teaching of the Bhagavatas.

The Sātvata movement and Blıgāavata worship

There is another explanation for the prevalence of Bhāgavata worship so far out as distant South India. This form of worship, there are good reasons for believing prevailed as the form of worship among the people who came to be known from very early historical times as the Satvatas.22 Their general adoption of this form of worship and their carrying it over with them wherever they went seems to have been one of the potent causes of the outspread of this form of worship over this vast extent of country. The Satvatas were associated with the Purus, one of the Vedic tribes, whose name occurs in conjunction with those of the Bharatas. When they moved out from the region of the Sūrasēnas owing to the war of extinction the Surasena ruler and his ally, the ruler of Magadha, Iarasandha, waged against them, they are said to have betaken themselves to the western frontier or rather south western frontier of the Kuru-Panchala region finally. In the course of this migration various sections of these people seem to have settled down in the region of Malva and the farther south, and therefrom spread over the whole of northern Dakhan and the region of the Konkan. Some of these seem to have moved further southward also, as among the early peoples of South India we find classes bearing names Ayar, Andar, Idaiyar, all of them communities of cattle-rearers, corresponding more or less to the later Ahirs, the Abhiras of Sanskrit literature. This movement of the Satvatas dates back to earlier than

<sup>21.</sup> Indian Historical Quarterly, Vol. IX, p. 63ff.

<sup>22.</sup> Proceedings of the 2nd Oriental Conference, Calcutta, pp.351 ff.

the days of the Aitarèva Brahmana which refers to the Abhisheka of Indra in the southern region of the Satvatas with the title Bhoja. These titles, Bhoja and Mahābhoja are found to be common in historical times in the region of Berar extending down the Mahratta country to as far south as the northern part of the present day Mysore territory.23 We also have evidence among the Southern dynasties of the Agnikula, and of the solar race traditions associated with the ruling dynasties of Rajaputana in later times. A Tamil chieftain, Irungovel, ruling over North-western Mysore claims descent in the 49th generation from Krishna of Dvaraka. There is a story related in connection with this chieftain that the poet Kapilar attempted negotiating a marriage of this chieftain with the daughters of his friend Pari of Parambunadu after the father's death. In that connection, the position of the family comes into reference, and the details are stated there. Kapilar's poems in connection with this incident are included in the Purananuru collection.<sup>24</sup> In a poem of another collection relating to the Pallavas of Kañchi, the statement is made that these Pallavas were descended from one of the younger scions of the ruling family of Ayodhya, the Ikshvāku family, and they are supposed to have descended from the younger scions of the family than Rama.<sup>25</sup> This is stated in terms in the Perumbanarruppadai celebrating the Tondamān Ilam-Tiraiyan of Kāñchi. There is an important class of people constituting the population of south India even now who are called Vanniyars. They now-a-days call themselves Vannikula Kshatriyas. This may be interpreted as Agnikula as the word Vanni means fire. But then vanni is also the name of a tree, and it may be that the name is taken from the tree totem. Whether these people belong to the Agnikula or no, the fact of a chieftain claiming Satvata association with Dvaraka, and the prevalence of that and other simihar tradition in respect of the Tondaman chieftain of Kanchi possibly through the Cholas, the Chola king having been the father of this Tondaman, is indication of the spread of the tradition to the south and presumably also of the people intimately associated with these traditions. If the Satvatas, or people associated with these ethnically, moved into the south and occupied important regions of the peninsula, they must have carried their religious traditions with them, and that might account for the prevalence of the Bhagavata

<sup>23.</sup> A. S. W. I. IV, 98 ff. J. B. R. A. S. 407 ff.

<sup>24.</sup> Purananuru. 201.

<sup>25.</sup> Pattupățțu III, 11. 29-37.

worship in the south. The Satvata movement therefore would account for this cultural movement. Probably the prevalence of the Bhagavata worship in the south may have actually to be accounted for as the combined results of the movement of the people Satvatas and the traditions incorporated in the Santi parva of the Mahabharata.

The tradition of Agastya's emigration confirmatory

It is clear from what has been stated above that the teaching of the Bhagavata religion had early got formulated perhaps in the region of Kurukshetra, and carried over the country to the extreme south by the Satvata movement which must have begun somewhat earlier than the great war of the Mahabharata. The tradition of the movement of Agastya to the south contains points in it which would confirm this. When it was resolved that Agastya should move southward across the Vindhya mountains, it is said that he went to various places and obtained various items of equipment for his journey south. For one thing, he carried the waters of the Ganges in his kamandala (water-pot) and went to Krishna and obtained 18 leaders and 18,000 cultivators, and with much other equipment went forward towards the south.26 These traditions are certainly reminiscent of the southward movement of a people from the north carrying with them the culture that had already got into vogue in the north. When the body thus emigrated and settled down in the south, there started a new development, which combined the culture of these immigrants and of that of all the people whom perhaps they found there already. The whole course of this development included in it the Bhakti cult which we find in full efflorescence by the beginning of the Christian era showing a further exuberance of growth in the centuries following to the time of Rāmānuja. Rāmānuja had ample material in the latter half of the 11th century, and the earlier half of the 12th to formulate the system of worship and religion which goes by the name Vaishnavism. His teaching was carried to the north in the generations immediately following and developed in various branches with characteristic differences suitable to the localities where it developed further in the somewhat sensuous Rādhākrishna cult of Bengal on the one side, and the somewhat severer cult of the Sikhs on the other. We are not concerned to deal with that topic further here.

<sup>26.</sup> Tolkappiam Payiram and Nacchinarkkiniyar's Commentary thereon.

## The Bhagavad-Gita and the Pañcharatra:—

The next point for consideration is the position that the Gitā occupies in the development of this school. The Gita has been for long the subject of study both in the East and in the West, and has received much attention at the hands of critical scholars. Various theories had been advanced in regard to its character, and its position in the Mahabharata as a whole. It is hardly necessary for us to traverse the whole ground here. Now that we have a handbook of the Pancharatra of the general character of the Paramasamhita, we are in a far better position to compare the Gita as a whole with the Bhagavata-Pancharatraic teaching incorporated in this work, and arrive at important conclusions. Even a very cursory reading would show similarity of teaching between the two too close to be neglected and regarded as accidental. The nature of the teaching as well as the details point to the affiliation of the one with the other. The interesting question would arise as to which of the two might be regarded as the original, the general Pancharatraic teaching, or the Bhagavad Gita. By general Pañcharatraic teaching we do not mean what is actually stated in any text of the Pancharatra, but the actual general principles underlying the teaching. As in the case of most departments of Indian literature, there must have been a body of Pañcharātrāic teaching probably handed down from teacher to pupil and practised more or less generally by the people before the teaching gets to be formulated in handbooks for the teaching of this system. So whether the Pancharatra books which have become available to us be later or earlier will not affect the antiquity of the Pancharatraic teaching. What is material to our purpose is the antiquity of the Pancharatra in general, and not the actual age of any particular text book. The question then reduces itself to determining whether the Gita follows the Pancharatra teaching, or the Pancharatra follows the Gita teaching.

### The Pancharatra and Vaidika ritualistic teaching:—

The problem of an original Gitā, subsequently inflated by additions and interpolations, does not concern us for the present. The problem whether there was an epic Gitā elaborated by additions of doctrinal teaching of various kinds into the present form of the work is a problem which has to be considered separately. We are concerned here with the whole of the Gitā as it is, and its teaching as a whole, which would naturally involve consideration of the form of the Gitā and its authorship and antiquity. It is often assumed that the Gitā text as it is, was teaching original to the work

itself, and was taught for the first time in the work by Krishna of Dyaraka, the Mahabharata hero. This assumption would naturally fix the date of origin of the Gita to the Mahabharata. In a discussion of the Pancharatraic teaching and its relation to the Gita we have certainly to consider how far this position that the Gita teaching was originated by Krishna is in consonance with what we know of the Pancharatra teaching. By all accounts, in the large variety in which they have come down to us, the teaching of the Pancharatra is ascribed to the Supreme deity of the Bhagavatas, Vasudéva, later on identified with Vasudéva-Krishna leading to very important conclusions in regard to the nature of the Pancharatra itself. It has been regarded in consequence that the Pancharatra was non-Brāhmanic in point of character and Kshatriya in and therefore a its origin, Protestant school teaching to Brahmanism, as in fact Buddhism and Jainism are. While we do not feel that it is necessary we should discuss that problem here, we may just remark in passing that while the Pancharatra, as it has come down to us. distinctly does make provision for the religious needs of the four varnas, at any rate specifically and distinctly, it would be hard to postulate from the texts themselves anything anti-Brahmanical in point of character. Even the much objected Vedic rituals, which certainly were exclusively the monopoly of the Brahmans, not withstanding the fact that the actual purpose of these rituals and the merit accruing therefrom had always been for the benefit of the community as a whole, were never regarded as of benefit only to the Brahman community. Therefore the ascription of anything anti-Brahmanical to the Pancharatra seems on the face of it unwarranted. Leaving that question aside, there is still left the question how far the ritualistic performances of the Veda could be regarded as efficacious for achieving the ultimate ends of man. The ritualistic side of the seems obviously intended to propitiate various Veda deities, and it may ultimately be the Deity, with a view to the attainment of benefits of a limited character and not the ultimate benefit of what the Sanskritists call nihsrevas, the ultimate salvation. It is there that the Pancharatraic teaching might be held to come into conflict with the Vedic ritualistic teaching. We find this difference noted with a certain amount of emphasis at the very outset of the Gita, thus lending colour to the conclusion that it was a Kshatriya protest against the Brahmanical claims.

and the commence of the commen

### Krishna-Dêvakīputra, a student of the Pārīcharātra:—

Leaving that aside we come to the question that the Krishna of the Mahabharatra is referred to even in an early work such as the Chandogya Upanishad as Krishna Dèvakiputra, which would imply Krishnas other than this Dèvakiputra, as perhaps well known persons; the compound name Krishna-Vasudèva, Krishna, the son of Vasudèva would similarly imply other Krishnas besides this particular one. The Chandogya Upanishad itself recognises that this Krishna-Dèvakiputra took his religious teaching from a certain Rishi Ghora Angirasa. This Rishi Ghora of the Angirasa gotra which is what the title would mean, was a descendant of the Rishi Angirasa, the most distinguished member of the Angirasas being Brihaspati, and, as such, came into the hereditary line of teachers beginning with Brihaspati, the Angirasa, to whom the Pancharatra teaching was given charge at one Presumably therefore Krishna-Dèvakiputra had stage. learnt this Bhagavata teaching, whatever that be, from Ghora Angirasa of the school of the Pancharatras. This at once establishes that he was certainly not the originator of the teaching, however distinguished he might have become as the expounder of that teaching later on.

Para-Vāsudéva the teacher of the Pāñcharātra in the Gitā itself:—

The references to the name Vasudeva in the metrical sutras of Pānini, (IV. 3. 95–98) and Patañjali's interpretation likewise. both of them make it clear that these had some conception of a divine Vāsudèva and Vāsudèva-worship apart from Krishna-Vasudèva. Therefore the acceptance of a Para-Vasudèva as the originator of the Pancharatraic teaching as writers of old believed, seems to be a fairly correct position. This is borne out by a statement made by Krishna himself in the Bhagavad Gita at the beginning of chapter IV, where he makes the reference that He taught this "Yoga of Pancharatra" to Vivasvān, the Sun, and that the Sun taught it to Manu and Manu to Ikshvāku; and then the statement follows that this in course of time had been forgotten. He takes it up in the third s'loka that "I am He who now imparts to you that old teaching." Though the question here is made clear that the person who taught the Sun was an old entity, and that Krishna now teaches Arjuna the same teaching, Arjuna does raise the point how it could happen that Krishna living in his time could teach this to the Sun who taught Ikshvaku. This would imply a comparatively large number of generations anterior

to Arjuna, and hence the question. Then Krishna gives the explanation, or rather, he is driven to the explanation, that "unborn though he be, he does generally come many times into the world according to need." That should be held to be decisive that Krishna-Devakiputra the friend of Arjuna and the teacher of the Gita to him, was a person quite different from the Para-Vāsudéva, the originator of the Bhāgavita and the Pancharatraic teaching. This idea of a supreme Vasudèva seems inculcated by Krishna in VII, 18 as well. So the evidence of the Gita itself is to recognise a separate entity, Para-Vāsudèva as distinct from Krishna-Vāsudéva often spoken of as Vasudéva as he was an Avatar of the original Para-Vāsudéva. All the literature of the Pañcharatra, direct and indirect, speak of the Supreme in the one form or the other, particularly the more general class of writings than the set Pancharatraic texts. This position of the Gita therefore seems confirmatory of what is said in the Nārāyaniya section of the Mahābhārata in regard to the Pancharatra itself, its origin and the general tenor of its teaching.

### Gītā, a manual of Pāñcharātra teaching:—

In regard to the Gita itself, it is hardly necessary to take up the question of an original Gita and its subsequent growth. This investigation initiated by Professor Jacobi and taken up later on by Professor Garbe has been continued in a recent treatise by Professor Otto, the author of Mysticism, Eastern and Western. He starts with the thesis that there was an original epic Gita forming an integral part of the Mahabharata, and not intended to teach anything religious. The religious teaching in it is in consequence relegated as interpolations, and therefore later accretions to the original texts. That hardly concerns us, as we are primarily concerned here with the Gita as a religious manual, and as such we have to take the Gita in its entirety. No explanation therefore is required for passing over this aspect of the question here. We are more directly concerned with the Gita as a manual of religious teaching, and are primarily concerned with its position as a text book of a particular school of Vaishnavism, whether it should be called Pañcharatra as such, or by any other name such as the Bhagavata. Considered as such, it would be quite clear that the Gita is a whole manual teaching Bhakti as the most efficacious method of attaining to salvation, and as such, and as inculcating Vishnu Bhakti specifically, it could be regarded, and has been so regarded, as a manual of the Pancharatra school. As such and taken as a whole, the similarity between the Pancharatra teaching, and the teaching of the Bhagavad Gita from the doctrinal point of view is so close that one that it was cannot resist the conclusion to be a manual of the Pancharatras. It is hardly necessary in this context to go into an elaborate investigation to prove this, as it would be quite obvious to even the most ordinary reader. In the Bhakti school of South Indian Vaishnavism, it is actually taken as such, and wherever we find references, these merely go to establish the truth of this statement. This is in a way confirmed by the statement of Sri Krishna in chapter IV of the Gita quoted above, which seems almost a repetition of the statement contained in the Nārāyaṇiya section of the Santi Parvan of the Mahabharata, where the Pancharatraic teaching is referred to as "Harigitam Puratanam"27 sung of old by Hari, which would mean that the teaching was actually given to the world by Hari himself in time primeval. A full study of the Pancharatra teaching therefore would involve a study of the text of the Pancharatra as in the Paramasamhita, as perhaps a good example of a full manual, in comparison with the Gita on the one side, and the Mõkshadharma of the Mahabharata leading ultimately to the Narayaniya. Such a study may involve chronological incompatibilities in the present state of opinion regarding the chronology of the Mahabharata itself and the Gita. But without a study like that, it is hardly possible to arrive at any definite conclusions. The Pancharatra is a growing tradition, and without a thorough-going study of this tradition as incorporated in the Mõkshadharma of the Mahābhārata involving a study of the Sankhya, Yoga and the modifications that these underwent as well as the relations between the position of Yājñavalkya as innovator and his teachers before him, no definite conclusion in regard to the doctrinal position would be possible.

### Pāñcharātra is Vaidika in character:—

The general account of the Pañcharatra as given in the Mõkshadharma chapter gives the impression that the Pañcharatra as a system is presented there as meeting the general needs of humanity at large, and is intended to explain the general position of the relation of man to God. It starts from a study of the Sankhya and the Yõga, and proceeds therefrom to the teaching of other systems reaching ultimately to that of the Pañcharatra. The term Sankhya receives the explanation that it is nothing more than a careful or critical examination, rather than anything more technical, as it is

<sup>27.</sup> M. Bh. XII, 348 s'1, 31-34; 156-10.

generally understood. One often comes upon statements that there is no difference between the Sankhya and Yoga, as is too often assumed in recent critical discussions. We are led on gradually through a series of discussions to the view that there really is no contrariety or opposition between the orthodox Vaidic teaching as a whole, and the Pancharatra except the differences due to human capacity and achievement in this department of human activity. The Mahabharata expounds the differences and arrives at last to the conclusion. in its own characteristic way, that the Pancharatra marks the head and crown of the God-given teaching of the Veda itself. Unfortunately, however, modern discussions, Indian European, have attempted to trace not merely a distinction, but even a contrariety between the Vaidic teaching and the Pañcharatra as such. There is a school even of Indian opinion which regards the Pancharatra as outside the fold of the Veda. In regard to this, we need say no more than to refer to the passages of the Sri Bhāshya where Rāmānuja refutes the opinion expressed by Sankara in his Bhashya, 28 Ramanuja here makes quotations from the Pancharatra text books, of which he mentions three, the Paushkara Samhita, the Satvata Samhitā and the Parama Samhitā. The two passages that he quotes from this last work have reference to the fundamental position of the Pañcharatra as such, and perhaps exhibits the importance of this work in the estimation of Rāmānuja himself. In this particular, Rāmānuja is not the first of the Acharyas. The Parama Samhita is referred to, and quoted with approval, by Yamunacharva before him in his Agama Pramanya, and that receives of course further support from Vedanta Desika later. It is hardly necessary to labour the point further here so far as that particular part is concerned. The actual claim of the Pancharatra works themselves, it must be pointed out, is that it is based on the Veda itself, and the claim is made that it is based entirely upon a particular Sākhā of the Veda called Ekāyana based upon one of the redactions of the Yajur Veda. Ekavana is sometimes described as at the head of the Veda itself as a whole. Ekāyana is under reference in the passage in the Chandogya Upanishad where Narada tells Sanatkumara that that is among the literature that he had already studied. Later writers beginning with Madhvacharya have no doubt that the Ekayana is Pancharatra, and that statement finds support in the Maha-The Chandogya Upanishad itself seems to make the position more or less clear. Further references are given in the Sanskrit introduction that follows.

<sup>28.</sup> II. 2. 42.

Pancharatra, God-given and not of human origin:--

The claim is made in the Mahabharata that the Pancharatra is of equal authority with the Veda as being apaurushėya (God-given and not man made) unlike the other systems with which it is brought into comparison. Whatever interpretation the modern critic may put upon this suprahuman character of the teaching, the teaching goes back undoubtedly to the times of the Upanishads, the oldest among them, and therefore anterior to Buddhism certainly and Jainism as well. The teaching of ahimsā of the Pāncharātrins is much more emphatic than that of the Buddha, although in origin both perhaps sprang from a natural objection to the immolation of victims in sacrifices conducted in the name of religion. While Buddhism perhaps remained content with prohibiting it only so far, Jainism and Pancharatraism prohibit killing absolutely. The antiquity of the Pancharatra therefore gets established as beyond a doubt on traditional Indian evidence. Whatever the actual form of the teaching, it had established itself in vogue, perhaps in the days of the Brāhmaņas, and is clearly in evidence in the Upanishads; and perhaps it got to be formulated in text books, it may be, in the age of the Sūtras. Hence the name Bhakti Sūtras given to the teachings of Narada and Sandilya, the two principal exponents of this school of religious thought.

Coming to the Parama Samhita itself, we stated already that, unlike the other treatises on the subject, it is a general handbook on the principles of the Pancharatra, and so far as the text of it goes, it does not seem to have reference particularly to any one temple. The context as well as the import of the quotations made by Rāmānuja seem to imply that this is really a general work on the Pancharatra principles. We may therefore have to refer it to comparatively early times. Vishņu-worship of the Pañcharatra kind, and Vaishnava temples were known in the 2nd and perhaps 3rd century B. C. Although we have not come upon any direct reference of an indubitable character for temple worship in earlier times, there is nothing whatsoever of a definite character against such an assumption. The work therefore seems to be referable to about the same early time, if not earlier. This may find support in the fact that the Dharma Sastra of Manu - it may be the original Dharma Sastra - is a handbook of the Pancharatra type, as being more or less a handbook which lays down the way of life of an individual going through life with a view to the achievement of the ultimate end of human existence, nihsréyas, by freeing oneself from the cycle of births and

attaining to the position of similarity and proximity to God Himself. The close similarity between the Paramasamhita as a Pancharatra handbook and the Bhagavad Gita as it has come down to us as a manual of the Pañcharatra Vaishnavism would only go to confirm this in a general way notwithstanding the detailed modern criticism, which would ascribe the Gita to various dates. Of course, the determination of this question with precision would involve a discussion of the position of the Santi Parva in the Mahabharata and of the chronology of the Mahabharata itself. That question is too large for discussion here. We leave that subject there therefore till the larger question of the Mahabharata could take definite shape. A reference to the tattvas as detailed in the Parama Samhita will show that the Parama Samhitā makes a total of only 25 of these, while in the Santi Parva of the Mahabharata this is the actual number of the tattvas recounted till we come to Yāiñavalkva's enunciation of these in the Santi Parva. chapters XXIII-XXIV, (See S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy, Vol. II pp. 471 ff). It will be found that Yājñavalkya is led on, in the course of a discussion, to postulate a 26th tattva, making the Purusha into two, the Kevala Purusha or the Supreme Purusha, and the Purusha contaminated by association with the Kshētra or Prakriti. not find anything analogous to it in the Parama Samhitā of the Pañcharatra. Reference may here be made to Panini (IV. 3.105) regarding the later character of Yajñavalkya as compared with others whose names have come down to us as originators or writers of the Brāhmanas. Whether we would be warranted in actually regarding the Parama Samhita older on this ground alone may well be left over for further investigation. antiquity of the Pancharatra nevertheless is clear from this. Throughout the discussions regarding these, the terms Bhagavata and Pancharatra are used as synonyms, the one of the other.

In many of the references made above to earlier literature, the Bhagavatas appear as one group of people. It seems likely that, under that general name, a number of groups of people of kindred thought and practice in religion was included. Bühler held the Ajivikas as a sect of the Bhagavatas. But in South India the Ajivikas are grouped along with the Nirgranthas, who are regarded as a section of the Jainas. The Ajivikas seem to have constituted a sufficiently important and respected group, as we come upon references in inscriptions to a special levy called Asuvikal kāsu, revenue raised in cash for the benefit of the Ajivikas. The association

of the name in inscriptions would perhaps indicate some kind of Jain affiliation, though there is absolutely nothing to debar their having been other than Jain in point of religion. But we have a clear statement in the Harshacharita of Bana, who certainly must be given credit for knowing what he actually states in the work, that among the large group of forest liversnot all of them necessarily ascetical-we find the Bhagavatas and the Pancharatrius mentioned separately. Not only that; but the groups are divided by a certain number of other names coming in between. The commentator Sankararya renders the Bhagavatas as Vishņu-Bhaktas, and explains the Pañcharatraka as Vaishnava Bhéda. Perhaps therefore the Bhagavata sects referred to in Jain, Buddhist and Hindu authorities have reference to a number of groups of Bhaktas or devotees of Vishnu, and, if they were so, whether the Ajivikas could be brought under this grouping as a sect of the Bhagavatas becomes possible. Whatever that be, early in the 7th century, Bana had knowledge of a large number of sects of forest livers. Among them two important groups clearly distinguishable, namely, the Bhagavatas and the Pancharatrikas, both worshippers of Vishnu were among the innumerable groups of forest-livers in the glades of the Vindhyan forests, each following its own teaching and adopting, all of them, a comparatively similar mode of life. In his days therefore, we would be warranted in inferring that the Bhagavata cult prevailed in more than one form with the usual division of teachers and followers. Naturally therefore it would not be difficult to imagine that this was a comparatively elarge sect in civil society, apart from forest livers, and therfore that the doctrine or teaching of the Pancharatra exercised considerable influence and had a large following. Such an inference would be in keeping with the importance attached to this group of people and their opinions from the days of Sankara onwards. What is really to our purpose is that about this time their teaching should have received a certain amount of formulation and codification; and there must therefore have been text books to make the teaching popular among the large number of followers of the creed. Very many of the Pancharatra handbooks, or Samhitas, that we know of, may have come into existence, and might have had considerable vogue at this time, though some of the larger treatises may have been written later. But the essential point for us is the possibility of an early text book like that of the Paramasamhita, and that seems warranted by the general light that these details throw upon the position of the Bhagavatas and Pancharatrins as Vishnu worshippers. While therefore we are not in a position definitely to ascribe a precise date to the Paramasamhita, it is fairly clear that it is a very early handbook of a general character, and therefore of high authority to be quoted in discussions on the general character of the teaching of Pancharatra.

It will be seen from the above discussion that the Bhakti school of the Vaishnavas goes back to great antiquity, and is a school of thought which exercised very considerable influence over other sects which had attained to historical fame, among them prominently Jainism and Buddhism. This position is certainly in keeping with what obtained in the Tamil country where, in the earliest extant Tamil literature, we find clear references not only to the worship of Krishna and Baladéva, but more or less to the general tenets of the agamaic teaching, as in the Paripadal. A detailed analysis of the poems bearing on Vishnu would indicate considerable affiliation to the Paramasamhita in respect of details, although it is possible, as we have stated already, that the detailed knowledge of the Pancharatra possessed by the Tamils may have been got from the Santi-Parva of the Mahabharata which had, in all probability been done into Tamil pretty early. The Alvars whose time ranges from the 3rd to the 8th century have clear, and unmistakable and detailed references to the teaching of the Pancharatra as such, culminating in the specific statement of the Pancharatra having been taught through "Nara and Narana", and be of the character of a general way of life, Dharmasastra, as it is called in Sanskrit. It must have had a continuous history in the Tamil land already, enabling Ramanuja to quote authoritative text books and among them Paramasamhita for one, for refuting a contrary opinion. It is the teaching of these agamas generally that contributed largely to widening the sphere of the Vedic religion, giving it a popular form, and making it much less technical than the ritualistic Vaidik teaching of the Brāhmana literature. No extraneous influences or copying from outside is needed to explain this popular character, and there is hardly justification for regarding the Pancharatra in particular as non-Brahmanical teaching, sometimes even described as anti-Brahmanical. It is this particular way of popularising that has given to modern Vaishnavism the wide scope and continuity of practice. This teaching that had received already form and shape got to be popularised by the writings of the Alvars and more regularly formulated and incorporated in the Vaishnava teaching by the work of Rāmānuja and carried to the north and spread out into the various regions of Northern

India, modifying itself to have effective appeal as in the introductory statement in the Padma Purāna and the general statement in the Sri Bhāgavata. It has thus become a living fountain from which all kinds of people could draw to quench their thirst for the consolations of religion, and prevails in one form or another across the whole width of the continent from the frontier hills to the Bay of Bengal, and from the Himalayas southwards throughout the whole country. In certain regions of this south, its popularity is shared by almost the kindred cult of the Saiva āgamas, which certainly is no less a Bhakti cult than the Pāñcharātra.

# PARAMA SAMHITĀ

OF THE

# PÃÑCHARĀTRA

### Samhita I

- 1. Dévala came to see the great sage Mārkandéya who was then sitting at ease in his hermitage beautiful with trees all round.
- 2. Having saluted him in the prescribed form, and, by him been welcomed with kindness, the learned Dévala began addressing his questions to Markandéya who had knowledge of the Supreme Truth.
- 3. O, Bhagavan! (the all knowing) I have learnt the Vedas with all the Angas and Upangas (auxiliary studies) in their elaboration; I have studied from masters the auxiliary sciences including Vākōvākyam (Logic).
- 4. After all this learning I am not able to discover, without besetting doubts, what indeed is the way which leads ultimately to Supreme Bliss.
- 5. Nor am I able to find, in any one of the  $\bar{A}gamas$ , the Supreme Good. Even after studying all these  $\bar{A}gamas$  my doubting only became the worse.
- 6. In this perplexity, O, Bhagavan! teach me that which would remove my doubts. I see no one who is master of the ways which lead to the ultimate good, other than you.
- 7. Thus addressed by Dévala, the Great Saint Mārkan-déya, answered, with a smile, Dévala's question as follows:—
- 8. I have obtained long life, my memory has never left me, many cycles of destruction and creation have been seen by me as also many ages of Manu.

- 9. I have seen many teachers, and the Sastras, I have learnt a thousand times over. In spite of it all, I have not been able to obtain from them even a little of what is the only ultimate Good.
- 10. Therefore, feeling sorely pained, I went to Sālagrāma, with a burning heart, and devoted myself to worshipping Vishnu there.
- 11. For a thousand and eight years, I conducted the worship in the manner that seemed best to me, but, with deep interest and: devotion.
- 12. Then was seen by me the Supreme God with eyes beautiful as lotus flowers, of dark blue colour and a gracious countenance.
- 13. Prostrated by me in salutation and belauded in hymns of praise, that King of Gods spoke to me with great kindness, in the following words.
- 14. Bhagavān:- 'O, Mārkandéya' by force of the worship which you offered through such a long period, with such great devotion and in the manner prescribed, I am here before you.
- 15. Ask what boon you wish to have; whether it be length of life, knowledge, wealth, or whatever else you may desire. O the disciplined one, all prosperity to you.
- 16. Having been thus addressed by God, I asked, with hands raised in adoration, that knowledge pure, clear and free from doubt may be mine.
- 17-20. When I addressed this request, the God of Gods replied smiling, 'if your object is to gain "Supreme knowledge" go hence to Svétadvipa situate amidst the Ocean of Milk; the place of attainment to great Yogis (Saints). There, serving in due form the Wise Ones of Great Knowledge, obtain from them the knowledge you desire which is capable of procuring for you the Heaven of the Gods, and the still higher freedom. You shall have, O Disciplined one! unobstructed freedom,

to move wherever you please, as also long life, by my Grace'. The great God having told me this disappeared then and there from my view.

- 21. Thereafter having been struck with wonder, O Dévala! I started towards Svétadvipa, and kept travelling for a long time without anybody obstructing me on the way.
- 22-24. Crossing mountains and oceans I reached that island ultimately. There I found Saints all light, each with four arms bearing marks of the Disc, the Couch, and the Lotus. Being all devoted to Purushottama, contemplating Him alone (as the sole refuge), these Ekāntis (people with only one ultimate end to attain) were happy, unequalled, without wives, with their minds intuned, and always intent on contemplating the Supreme.
- 25. Seeing them and making my obeisance, in wonder, to all of them as befitted them, I then went to the hermitage of the Saint Sanaka.
- 26-29 There having done him reverence I addressed him in the following words: 'Please understand I am Mārkandèya coming from another dvīpa (division of land), O wise One! who has attained to the highest knowledge, enlighten me who has come all the way for the sake of knowledge'. Thus addressed by me the highly learned and great minded Sanaka, making reverence to the Supreme God, said in reply "Be it so". The treatise which was then taught me by Sanaka, well pleased with my devotion, removed the doubts and darkness enveloping my soul. Effort arose (jātah) in me and my mind became clear.
- 30. Continued vexation of mind ceased, and attachment to anything became subdued. 'O, Dévala'! This Treatise was obtained by me in the Manvantara (the age of Manu) before the present one.
- 31. Through this long interval of time no one was taught this work as a whole because of its vastness.
- 32-33. Having acquired this in parts, many ascetics have gone satisfied; for that reason therefore this work is

known in the world in various forms, without giving a satisfactory meaning, missing the essence of its teaching and even contradicting one another. The *Pāncharātra* taught in this treatise is spoken of as the Supreme "Yōga-lantra".

- 34. O austere in devotion, because it is the work of the Parama Purusha Himself. That it conveys the truth, is not open to counter argument, and is of immense good to the world.
- 35. It is acceptable to the devoted, the more so to the devotees of Vishnu; among the Agamas this is treated as alone authoritative.
- 36-37. It has continued intact through the various ages of creation by command of the God of Gods. The wise ones who know this work completely, will have no doubt of any kind in the pursuit of the path of holy living. Their life would not be lived in vain; there is nothing that they could not attain to.
- 38-39. They will have no suffering, no anger, and no anguish of mind. The fruit of deeds, the illumination resulting from knowledge and the co-operation of these two is expounded in this treatise. The five qualities of the primary elements are said to be rights to the embodied soul.
- 40-43. This is called pāncharātra either because of the union, or because of the separation, of these five Bhūtas (primary elements), the Tanmātras (subtle elements), Ahankāram (individuation), Buddhi (thought), Avyakta (the formless), these five have been described as the five rātra (gifts) of Purusha, and hence they are called pāncharātra. If this work is fully and carefully mastered by one, to him the benefit that would accrue from the study of any other Sāstra is little. If you have doubts to clear in respect of your pursuit of the holy way of life, have this work expounded. To those who remain in doubt even after consulting other treatises bearing on the subject, this treatise is recommended the best (by the Wise).
- 44-55. Seeing you in that condition of doubt, the feeling of surprise arises in me; therefore listen attentively to the

pancharatra as heard by me of old from Sanaka through the grace of the God of Gods. This treatise contains one lac of chapters, treating of evolution and involution; teaching the attainment of perfection as the result of various deeds. O Dévala; this work however it is not possible to hear in full, as I myself could learn it only after gaining length of life; I shall therefore teach you the work, taking from it only the essence of it, beginning with the introduction and leading up to the account of Vaikuntha (Supreme abode of Bliss). This Universe was all darkness, ununderstandable, without form, incapable of being described or even conceived, as if all was asleep all round. In such darkness the Supreme assuming the sleep of Yoga (contemplation), remained long in that condition; the self-luminous One then gave thought to bringing about creation. Then again taking the form of a Yogin, the Lord first created the seed of the Universe in the form of a white lotus, with a thousand petals all round the circle of pistils (késara) surrounding the pericap (karnikā), springing from out of His navel. In this lotus He created Vidhāta (the creator) with four faces, the source of all art and learning, with soul sanctified by meditation on the Supreme, the lord of all creation. That Lord, having created the five elements first, then created all the worlds, including the moving and the unmoving, by means of the separately and jointly. Having in this manner created all the worlds, Brahma (Pitāmaha) the great Yogi, in unwavering contemplation began concentrating (his breath). In that condition there arose in his mind a doubting enquiry regarding all that was around him.

- 56. Springing from out of that doubt there came a sudden flash upon his mind. He then saw the God of Gods, lying in his couch in the Ocean of Milk (Kshīrasāgara).
- 57. He, the lotus-eyed, was in bed on the body of Ananta (the great snake Sésha), with four arms bearing the Conch, the Disc, the Club and the Lotus.
- 58. He was dark of hue, wearing cloth of golden colour; Sri, His consort was sitting at His feet. He was of pleasing colour, and bore on His chest the mole, Srivatsa, and the Jewel Kaustubha.

- 59. Vainatéya (the bird-Garuda) was seated on His side constantly serving Him. Having seen the Excellent Purusha, Brahma.
- 60-62. Not translated being unintelligible owing to lapse of words which looks like a break in the MSS.

### Paramah

- 63. To all embodied beings activities are two; know-ledge (gñānam), and action (kriyā). Emancipation results from the active development of Gñāna, and life (Samsṛti) results from the active development of Karma.
- 64. Action which is limited gives rise to result which is also measurable, while gñāna which cannot be measured produces result which has no limit.

### Brahma

65. To people involved in life and looking to the satisfaction of the senses, how is the attainment of knowledge (vigitanin), even in a limited measure, possible, though they be Yōgins.

### Paramah

- 66. The knowledge attained by worldly men does not avail to bring them emancipation at all; it only serves them to understand the means by which to get rid of the bonds of action.
- 67. When thus the bonds of *Karma*, composed of action and means thereto, are destroyed, one becomes *ipso facto* possessed of the highest knowledge, and for ever remains as such.

#### Brahma

68. In what manner are the emancipated, who are your bodies to be distinguished from the embodied. This Secret of Secrets, may it please You to tell me O, Lord'.

### Paramah .

69. They become Myself alone; there is no difference whatsoever between the two. In whatever manner I divert myself, the emancipated do so in the same manner likewise.

70. What is it that brings the embodied souls into bondage? That, tell me, O, Purushottama In what manner do the means of bondage bind man.

### Paramah

- 71. O Brahman, the three gunas (qualities), which act both in conjunction and separately, make thrice two kinds of sleep. By these men get bound.
- 72. Sattva sleep is happy. The sleep arising from Rajas promotes action; from Tamas comes confusion and bewilderment. These are considered the three forms of bondage.

#### Brahma

73. These three qualities are found in conjunction in men; how can these be separated by those  $Y \bar{o} gins$  who wish to achieve emancipation.

#### Paramah

74. These are not qualities of man as such: but are the result of attachment to objects of the senses. They spring from them and cease with them.

#### **Brahma**

75. O, the Best of Heavenly Ones! what is it that you called *vishaya* to men, attachment to which brings into existence the *gunas*, and detachment destroys them?

#### Paramah

- 76. The embodied ones existing in the material world have the three qualities (gunas) in their nature (prakṛti). They are bound so long as they are associated with her (nature); when that association ceases they become free.
- 77. Man knows always that the three gunas (qualities) exist in *Prakṛti* (material cause). It is *Prakṛti* that always creates in him various kinds of sleep (forgetfulness).
- 78. Man enjoys this sleep, as he would a woman dear to him and in the exercise of her own right. In consequence he forgets his own nature. This is regarded as the nature of the association between man and his material nature (*Prakṛti*).

79. By what cause is brought about his association with *Prakṛti*. This is regarded a great secret, O Great One, do teach me this.

### Paramali

- 80.  $M\bar{a}ya$  is indeed the cause of this, according to my original disposition. Man however is overcome by  $M\bar{a}ya$  as a result of Karma (his own action).
- 81. To the Māya created by me there is no cessation in this world except as the result of my Grace. There is no need to enquire about it.
- 82. As long as this  $M\bar{a}ya$  is not removed by my Grace, so long is worldly existence to man. When  $M\bar{a}ya$  ceases emancipation follows.

### Brahma

83. You are perfection, O God, what can compel you to show Grace. I do not understand the compelling cause, do expound it to me please.

### Paramah

- 84. Faith, Devotion and Meditation which people show towards me, result in good; that good may be taken to be my Grace.
- 85. The devotion shown to me, though not as prescribed in the S'āstrās and the Agamas, brings only good, even to men who may be uncultured. Of this there is no doubt.
- 86. Therefore to man in worldly life nothing but my Grace can do the ultimate Good. No other way need be searched for for the attainment of this.

In the Parama Samhita of the Pāncharātra, Chapter I entitled "Questions and Answers." (Prasna-Prativachanam).

- 1. O, Bhagavan! the Lord God of Gods, Lord of the lotus eyes! All religious observances have You alone, the Lord of all creation, for their objective, I ween
- 2. Whoever should wish to devote himself to your worship, according to prescribed forms, please tell me how they should prosecute the worship. In what place and in what manner should they please you?

### Paramah

- 3. Whatever is my sport be it in creation or destruction, that you contemplate in due order, and with devotion.
- 4. The primary origin of all created things (Bhavas) is Prakṛti, otherwise called Dravya; the same thing is also described as Avyākrita (unchanged) and Avidyā (unknown, non-knowledge). That alone is described as Vyaktam also.
- 5-6. Avyakta, Buddhi, Ahankāra, Bhūta and Mātra, these five, the eleven Indriyas, the five Mahābhūtas (material elements), Kshètra (abode) in two forms, material and etherial, and Kshètragña who is the Supreme One. That these are the Tattvas (the primary elements) you have been already told, Holy One!
- 7. All created things, are associated with three gunas found in *Prakṛti*. These fall into three classes, the superior, the middle and the inferior.
- 8. Where Sattva (goodness) dominates, it is superior; where a desire (Rajas) predominates, it is middle, and where Tamas (darkness or ignorance) prevails, it is inferior. Their action also is quite similar.
- 9. The service that pleases me best is that which is full of goodness (Sattva). Service rendered with desire (Rajas) results in bringing enjoyment. Service offered in ignorance (Tamas) results in delusive attachment.

- 10. Therefore one who wishes to please me by service, should render service in the Sāttvic (disinterested) form, having destroyed in due order every wish arising from desire and darkness or ignorance (Rajas and Tamas).
- 11. Adopting the course of destruction (Samhāra, involution) proceed to destroy all desire and darkness. Adopting the course of creation, evolutionised recreation must be brought about.
- 12. In this process of evolution and involution of all created things in one order, it must be understood that the processes reach up to me. Otherwise there will be no fulfilment.

13. Wherefrom is the birth for things and where do they reach their end according to common acceptance. Have both of these processes an end, please tell me.

#### Paramali

- 14. Prakṛti (Nature) gives birth to things. Prakṛti it is that which swallows them again. With Brahma's coming into existence is creation, his end brings destruction.
- 15. The day and the night alike of Brahma are of the measure of one thousand Yugas. By that measure Brahma's life is a hundred years.
- 16. O Pitāmaha (Brahman)! In this manner, by the measure of Brahma's life the cycle of creation and destruction keeps going on by My direction.

### Brahma

17. What is the form of that *Prakṛti*, and in what manner does she bring things into existence? What is the connection between her and the Supreme *Purusha*?

### Paramah

- 18. The form of *Prakṛti* is described as unanimated, immeasurable, eternal, always changing; as possessed of the three qualities, and as providing body for those who act (*Karminah*).
- 19. The relation between Purusha and Prakrti is universal pervasion (vyāpti), as He, in very truth, is without beginning and without end,

- 20. As sound pervades all this ākāsa (space), so, in the same manner the Supreme Soul (Paramātma) pervades all Prakrti.
- 21. As viscidity in milk, as taste in water, so in the process of transformation these two attain to the position the pervaded and the pervader.
- 22. In this condition that which is the pervading agent, is the Superior Pumān or Vishayī; while the unformed Prakṛti (Avyākṛtam,) becomes the object of pervasion, that is, Vishaya and thus inferior.
- 23. Since Sat and Asat cannot be separated one from the other and seen apart, in the same manner the pervader cannot be regarded as distinct from the pervaded. Hence Purusha is regarded as the pervader of all.
- 24. In this, avyākṛṭam (Prakṛṭi) is Achit (inanimate); Chit (the active principle) is held to be superior. The two combined is different from either, and exist as if they were one.

25. How did all that we see—the three worlds—arise from this? Of what kind are men who are placed in earthly life (Samsāra).

#### Paramali

- 26. By direction of the Supreme *Purusha* alone, *Prakṛti* (nature) keeps constantly creating all living creatures and destroys them in the end.
- 27. Prakṛṭi being an inactive principle does not create otherwise (than by my direction). Therefore the Supreme Purusha does the work of both creation and destruction.
- 28. O, Brahman! hear attentively first of all the story of this present creation; after this I shall give you an account of existence and destruction.
- 29. The powers characteristic of the Supreme Soul are said to be five. By means of these, it is that the Supreme God remains in the highest Heaven.
- 30. These five are (1) Parameshti, (2) Pumān, (3) Visva, (4) Nivrtti, (5) Sarva. These are said to be His Five powers (S'aktis) and are named Panchopanishad (five secrets).

- 31. The supreme Soul, Lord of the Universe, in full possession of these five powers, enjoys knowledge in five ways by the accession of the five organs of sense.
- 32-33. In enjoying sound (S'abda or Ākāsa) He is Paramè-shṭi; in case of touch He is Purusha; in case of light He is Visvātma; in the case of taste (rasa) Nivṛṭti; in the case of smell Sarvātma. Paraḥ Purusha is the subject in each case. These are regarded as Panchātma and are described as of etherial form (Sūkshamarūpa);
- 34. Incapable of realization in worldly life, comprehensible by concentration  $(Y \tilde{o} g a)$ , and eternal, this etherial form  $(S \tilde{u} k s h m a S' a r \tilde{v} r a)$  is said to be the means of emancipation (M u k t i).
- 35. This etherial form (Sūkshma) in combination with *Prakṛṭi* assumes fifteen forms in order. These fifteen fall into three groups of five each and become the source of the three Guṇas (qualities).
- 36. Jyèshṭa, Vidyā, Kānti, S'ānti, S'raddhā, these five uncontaminated (nirmalā) powers form the source of Sattva (goodness).
- 37. Vāgisvari, Kriyā, Kīrtih, Lakshmī, Srishţi, these five, being slightly contaminated, are regarded as the source of Rajas, the active principle.
- 38. Mohinî, Avidyā Tamovati, Mṛtyuh, Māya and Malinā these, being fully contaminated, constitute the source of Tamas (ignorance, darkness).
- 39. Among these understand Sattva as that which gives light, Rajas as that which produces activity while Tamas has to be understood as that which hides from view. These are the characteristics of the Gunas (qualities).
- 40. It is by these Gāṇas alone that the whole creation, animate and inanimate, assumes surprisingly varied forms by process of combination and separation.
- 41-42. Buddhi formed of the three gunas falls into eight classes according to variation in qualities. From Sattva springs that which constitutes happiness, from Rajas what constitutes sorrow, and from Tamas what constitutes delusion

or ignorance  $(M\tilde{o}ha)$ . I shall now detail the different forms of these if you will listen. The  $S\tilde{a}tvika$  forms are four, while the  $R\tilde{a}jasi$  is but one.

- 43-44. The *Tāmasic* forms are three. The names of these I shall now give in detail. *Dharma*, *Gāāna*, *Vairāgya* and *Aiśvarya* are the four from *Sattva*. From *Rajas* springs the opposite of *Vairāgya*. Consider that the opposite qualities to the other three, *Dharma*, *Gāāna* and *Aiśvarya*, are from *Tamas*.
- 45. From *Buddhi* arises *Ahankāra* of three kinds, by association with the three *guṇas*. It is by reason of this *Ahankāra* that man (*iantuh*) regards, as possessed of soul, things without it.
- 46. From association with Sattvaguna, it is called Vaikārika Ahankāra; with Rajas, it is called Taijasa; with Tamas it is called Bhūtādi Ahankāra, thus making three kinds of Ahankāra.
- 47. From the Vaikārika Ahankāra the five organs of knowledge (buddhīndriyas or gñānèndriyas) arise; it is from these that man gains his knowledge in this world.
- 48. From Taijasa Ahankāra arise the five karmèndriyas, the five organs of action; from this taijasa Ahankāra arises mind (manas) in two forms which are the means of volition (sankalpa).
- 49. From the same taijasa Ahankāra arises Kāla (time) having its own characteristics. From Kāla arises Disā (space or direction) counting in order from the east.
- 50-51. From Bhūtādi arise the five Tanmātras in the regular order as follows; first S'abda-Tanmātra, the second Sparša, the third Rūpa, the fourth Rasa and the fifth Gandha in order to form the subtle body (Sūkshma Vigraha).
- 52-53. The five Tanmātras, Space (Disā), Time (Kāla), Manas (Mind), Individuation (Ahankāra), Intellect (Buddhi) Nature (Prakṛti) and the Yoga-body (Yoga-S'arira); these twelve are said to constitute the form of the Supreme One (Paramātma). Setting Him up in Vāsudēva form those wishing to attain Siddhi (emancipation, etc.,) worship Him.

- 54. From the *Tanmātras* arise the five *bhūtas* (elements): Akāsa (ether), Vāyu (air), Tējas (fire,) Jala (water) and Prthivi (earth) as the fifth.
- 55. From these five arise the gross body (Sthūla S'arīra) of embodied soul (man); the ears, the skin, the eyes, the tongue, the nose, these constitute the five Buddhūndriyas (organs of intellect).
- 56. The five Karmēndriyas (organs of action) are the tougue the hands, the sexual organs, the excretary organs, and legs. The body constituted of these is called Sthūla (gross) because of its action and constitution.
- 57. In this manner, creation of body and soul, O Brahman, has been described by me to you down to the formation of the body, in both the subtle and the gross (sūkshma and sthūla) forms. I shall now proceed to the embodied.
- 58. The powers (saktis) of that same Supreme Purusha, in their unembodied form, exist, as if in distinct forms, by their origin, name and form.
- 59. Having attained to the physical body (Bhautikam S'arīram) these beings by the influence of their previously acquired karma (works), wander for a long time in worldly existence (Samsara). These form the people bound to worldly life.
- 60. If of pure good deeds, they proceed upward to the attainment of higher existence. If of bad deeds they similarly attain to a lower state of existence.
- 61. These even though men (pumāmsah), and being, even by themselves, capable of understanding, become incapable of knowing the Supreme (as distinct from self) from the delusion of mind brought about by the abode
- 62 To those embodied souls, the evils of attachment and hatred arising from their very nature (*Prakrti*) are seen only in worldly life. What else can these do for them?
- 63. By the excellence of their qualities, and by their own deeds, good and bad, the embodied ones attain to high, middle and low conditions of life.

- 64. To those in whom the good (Sattva) quality is found in high measure, godly nature is considered the end; for those of Rājasa, human life is the prescribed reward; in the same manner, to those excelling in Tāmasa, animal life is the prescribed reward.
- 65. In this manner all embodied souls attain to their varied goals. Mounted on the wheel of time they keep rotating by the illusion of ignorance.

### Brahma

66. O God of Gods, What is it that you called *Kāla-Chakram*. If I can hear it, noble one, I should like to know its true form (*svarūpam*).

- 67. Time creates the elements (bhūtāni); Time destroys things born. Time is ever wakeful. Time cannot be transgressed.
- 68. Time distinguishes all human ends, worldly as well as other worldly. The Past, the Present and the Future, all these take their course in Time.
- 69. The movements of the Planets, the stars and the zodiac in their orbits is due to Time likewise. Thus the division of time is made in many ways.
- 70-71. Time is said to be of twelve different divisions. Ayana (half-year), Ritu (season of 2 months), month, fortnight, day (tithi); Savana (third of a day), Yāma (sixth of a day), Muhūrtam (16th of a day), Nāḍi (one sixtieth of a day); Kalā (1 minute or 48 seconds), Vināḍi (sixtieth of a nāḍi) and Prāṇa (time for a single breath) these make up the twelve.
- 72. The lord of these is S'amvatsara (year), the embodiment of time, and the offspring of light. The two ayanas form its two wheels.
- 73. The three seasons are described as the hubs. The months constitute the spokes; the fortnights, the elements. O, the Lotus-born.
- 74. Ritus are six in number like the six organs of action beginning feet, etc. The Muhūrtas are stated to constitute the fingers and the toes.

- 75. The *Nāḍis* are said to be blood vessels; and *Kalās* constitute the hair; *Vināḍis* form the roots of hair on the body; *prāṇas* are the breath.
- 76. In this manner, the universe of moving and unmoving creation, rises and sets as do the planets and stars;
- 77. The Supreme Being (*Purusha*), O, Brahman! having become *Kāla*, sits and turns the wheel of time perpetually.
- 78. In this manner keeping the universe going round through the illusion of his *Gunas*, the eternal God remains busily doing, as if in play.
- 79. O, Kamalasana (lotus-seater), the twelve Saktis (powers) sprang in regular order from those twelve forms which are described to be his:
- 80-81. Yōgèsvarī, Sukhā, Pragña. Pushṭi, Smṛti, Dīptī, Rāgā, Vāk, Nīti, Kānti, Amṛtā, and Sarvātmikā S'akti make 12 Saktis. These having come to the earth remain for ever there.
- 82. From these again sprang the twelve Mūrtipālas; they are known in the world here by their respective S'aktis.
- 83-86. The same Mūrtipālas are to be understood as lords of the months, O Brahma. The first is Vishņu in the month Madhu; Madhusūdana in Mādhava Trivikrama in Sukra; Vāmana in Suchi; Sridhara in Nabhas; Hṛishūkèsa in Nābhasya; Padmanābha in Isha; Dāmodara in Vṛja, Kesava in Sahas; Nārāyaṇa in Sahasi; Mādhava in Tapas; Gōvinda in Tāpasya. In this way the twelve guardians of the months are designated one for each month.
- 87. In this order they are counted as of great valour and great virtue. The self-same Glorious Bright one, the Supreme, the Highest Soul, manifests Himself in different forms in various classes of beings, Devata and other.
- 88-90(A). In what manner that a crystal bead, by the proximity of things of different colours, is seen in different colours, in that same manner, the Supreme Purusha, though ever One Himself, assumes in this world of ours, different forms according to the ingredient qualities, and thus becomes the bound ones and the released.

- 90 (B)-92. The Self-same Supreme becomes what He does; by pleasing, He becomes the moon; by control, Yama; by fortitude, Saka; by blowing, Vāyu; by bearing, Fire; by destroying, Hara; by Brahman deeds, Brahma; in this manner the differences in kind of the Devatās are to be understood as different manifestations of his S'akti.
- 93. Since the Supreme is in all forms (vaisvarūpyāt), it is impossible to count the Sāktis of the Great One; among these three are counted the principal ones (pradhāna) in all the three worlds.
- 94 and 95. The first *Purushas* are said to be Brahma, Siva (Gō) and Vishnu. Among them Vishnu stands the highest (1) because of His Sattivic action, (2) because of his protecting the universe and (3) by his capacity to bestow the highest bliss (apavarga); in this manner He is superior to the other two.
- 96. As being the cause of all that is good he is called Purushõttama. Eternal Well-being and worldly Prosperity alike are declared to be Nārāyaṇa Himself.
- 97. In the dispensing of these He is alone capable; hence He is Nārāyaṇa. Inasmuch as He is in all embodied beings, he is Vāsavā.
- 98. Being the common God of all these, He is called Vāsudéva. By reason of His pervading all creation (jagat) He is called Vishnu.
- 99. He is called Hari as he destroys sorrow. Such a glorious Being pervades the Universe in four *Vyūhas* (emanations).
- 100. For the good of all, Vāsudèva is regarded as: Dharma, having attained to the highest perfection in Dharma, etc. Sankarshana is regarded as Gñāna.
- 101-102 (A). Similarly Pradhyumna is Mõksha, and Aniruddha is all-Isvara. Wherever these four qualities appear clearly, the four Dēvas, above mentioned, are there to bless, being full of love to their devotees.
- 102 (B)-103 (A). Whosoever has the four evils, opposites of *Dharma*, etc., existing in him, these four *Dèvas* punish him and plunge him in calamities.

- 103 (B) to 105 (A). These four controlling deities of the universe make the four divisions of the *Veda*, *Asrama*, *Varna* and the cardinal directions. I have so far explained to you, desirous of knowing the highest ends,\* the method of creation, more detailed description being impossible owing to its vastness.
- 105 (B). The opposite of creation is counted the equal of destruction (pralaya).
- 106. When, however, the process of destruction is complete, the Supreme Being (*Parali Pumān*), ceases to be active: He remains, devoid of activity, a mere mass of intelligence, in the highest Heaven (*Parama-Vyōma*).
- 107. O Brahman, know thou that, that Being (*Purusha*), Vishnu to be myself, lying on the bed of Sēsha in the "Ocean of Milk" as if in sleep  $(M\bar{a}ya)$ .
- 108 and 109. It is Me alone that all men please by sacrifices of all kinds. It is again Me that the  $Y\tilde{o}gins$ , masters of all senses, contemplate, praise in prayers and worship in devotion. It is Me again that the Upanishads of all the branches of the Vedas discuss.
- 110. Being in all the worlds as their Soul, I am the Supreme Soul, controlling all; all the worlds exist in Me; I am therefore the Lord of all.
- 111. Whoever among men are devoted to me, and resign themselves in my hands, they become *Siddhas* (Seers) without doubt, having attained their object.
- 112. In regard to creatures two wishes arise in me, O Brahman. They are affection and neglect; I am eternally possessed of both.
- 113. Those devoted to me, doing good deeds, I favour by the first of these; those not so devoted and given to doing evil, I punish them by the other.
- 114. Having attained to a body by which one could accomplish all, the embodied ones should do good deeds to please me.

<sup>\*.</sup> In Sl. 105, the MSS. reads Bhūta-Kāmasya; the reading adopted is Bhūti.

- 115. When I am pleased, O Brahman, life in Heaven and Final Emancipation alike, are attainable to all men without doubt.
- 116. I have told you thus far, O Brahman, the essence of everything (worth knowing). This is to be maintained as a secret from common people. What else do you wish to know?

In the Parama Samhita of the Pāncharātrā, the second chapter entitled "the Order of Creation (Srishţi-Krama).

# CHAPTER III

# Brahma

- 1. As you have stated that the Supreme God (Deva) is the cause of all creation, how is he to be worshipped by men? How is he to be contemplated by them?
  - 2. Is He not indescribable, by any means, in terms? His form has not been defined by direction, location, time or shape.
- 3. Therefore how is He to be worshipped by one wishing to win his grace? O, God of Gods! tell me the proper method to attain that supreme good.

- 4. What you ask is a great secret; but with a view to the good of all, listen; I shall expound to you in what manner to render worship to the God of Gods.
- 5. He is to be worshipped only in visible form; except in such form, worship ought not to be conducted. His forms, thus made for worship, are for the good of all.
- 6. Hence, men attain the highest ends, by making images of Him in the form of man, and worshipping Him with the utmost devotion.
- 7. If the Lord of Gods is not set up in definite form, neither worship, nor contemplation, nor even prayer is possible for men; so let those worship Him embodied in definite shape.
- 8. The worship or contemplation or prayer offered to His image in the form prescribed in ordinances therefor, is the same as worship etc., offered to Him direct.
- 9. The God of Gods, drawn to them by the sincere devotion of sages, graciously assumes human form with four arms, for their benefit.

- 10. Therefore offer your worship to the God of Gods in the image form alone. His worship however is prescribed in two forms in the Sastras, due to difference in the resulting benefit.
- 11. The first fruit is prosperity in life; the other is eternal happiness (nirvāṇam). Accordingly therefore, God Himself assumes two forms, apara (worldly), and para (other worldly).
- 12-13. For prosperity the apara form is to be worshipped; for eternal happiness, however, the Parama Purusha. One wishing for prosperity should worship God's image with eight hands, well mounted, with all arms and attendants; the image must be of sky blue colour, of lotus eyes and dressed in cloth of gold.
- 14. The time prescribed for worship is morning, and it must be continuously performed for at least a year. The worship should be continuous and unbroken till the fruit is obtained.
- 15. I have told you the method of worship for those desiring great prosperity; I shall, O Brahman, now proceed to expound the worship prescribed for those wishing salvation (niŝrēyas).
- 16. The Supreme God should be of the colour of clear crystal, carrying the Conch, the Disc, the Club, and the Lotus in his four arms.
- 17. The Lotus conveys the seeds of creation, the Disc is for maintenance of order, the Club for the work of destruction and the Conch for providing salvation (mukti).
- 18. The prescribed time for worship is noon; the worship prescribed is according to means. In regard to fruit the absence of desire to gain anything; worship to be life long.
- 19. This method of worship involving control of organs, senses, etc. (samhāra mārga), is prescribed for those possessed of all the essential principles (tattva). In this way I have expounded to you the method of worship for one desiring salvation (mõksha).
- 20. As between these two, the latter is undoubtedly better, as gaining the highest object to be wished for; the other being of the opposite character is nothing like so good.

- 21. The result of deeds done cannot be destroyed even in a hundred births. Each new birth only adds to the result, and will not avail to change the result.
- 22 and 23. Salvation is unparallelled happiness; without sorrow, without end. Therefore, for gaining salvation (mukti) worship Vāsudėva, without indifference, without desire for prosperity, and whole heartedly. Three are the modes of worshipping Him; by deeds, by words and by thought.
- 24, 25 and 26 (A). These result in greater and greater good ultimately; offering unguents, flowers and things accepted as pure by the good, with due mantras (mystic prayers) is described as sacrifice by deed (Karma Yagña). Being pure and becoming calm, the uttering of prayers and mantras with devotion, constitutes sacrifice by word.
- 26 (B) and 27. Giving up all out of one's self, worship, offered according to prescription (of the Sastras), exclusively mentally is declared to be worship by the mind O Brahman! Each of these is regarded as of three kinds according to the power it calls forth.
- 28. These three are Sāttvikī, Rājasī, and Thāmasī, the worship where the good predominates (Sāttvikī) is for attaining salvation. Sacrifice (where the dominating quality is energy) is for attaining wordly ends.
- 29 and 30 (A). Worship dominated by passion is for doing evil to others. These three are in the order of merit, the preceding being superior to that which follows. Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Sudra and even women should offer worship to God according to their natural disposition, and with devotion.
- 30 (B) and 31. The wealthy, the poor, the young and the old, the learned and even the saintly, all alike should offer worship to God. There is nothing that will bring higher good than worship at the feet of Hari (the evil-destroying Vishnu).
- 32. Therefore a man must, by every effort, be a devotee of Vishnu. Leaving aside Purushottama, there is no one in all the Universe to give salvation.

33-34. Action as well as its fruit are alike the outcome of His grace. In the accumulation of wealth, as well as in the averting of calamities there is no one else capable (of doing good). Therefore place yourself at the service of *Deva* (Vāsudēva).

## Brahma

35. How is the God of Gods to be worshipped? What should be the kind of man to worship Him? What is the prescribed manner of worship? What is the result to be obtained by such worship?

- 36. How a devotee of Bhāgavān (*Bhāgavatah*) offers worship to *Bhāgavān Hariḥ*, that I shall describe with all attention, for your benefit, O Brahman, as also the prescribed manner of it.
- 37. Eight are the prescribed ways: Samaya (agreement), is the first; and then Samāchāra (approved practice), Svādhyāya (holy reading), Dravyasangraha (collecting materials for worship), Suddhi (purifying), Yōga (worship), Stuti (prayer), Dhyānam (contemplation).
- 38. He who performs worship in the manner prescribed is called *Bhāgavata*. It is by past good deeds that a man is born a *Bhāgavata*.
- 39. Men fall into two classes;  $D\bar{\imath}kshita$  (initiated) and  $a-D\bar{\imath}kshita$  (uninitiated). The initiated man is entitled to worship in the full form prescribed above, while the uninitiated can only offer partial worship.
- 40. Community of belief (Samaya) is alike common to the two; so the initiated and the uninitiated should alike act up to this. Our Lord, Bhagavān alone is fit for our worship, and no other, as He is the cause of all.
- 41-42. Read constantly literature dealing with Bhāgavān, as our Lord, our teacher and our friend; listen with attention to a recital of his qualities; love those devoted to Him by deed, thought and word; and appreciate the good in regard to things, deeds and qualities of those who are Sātvikas.

- 43. Never apply your mind to practice of other systems of ritual worship. If there is a temple near, circumambulate both the God and the temple.
- 44. Never walk over used articles of worship, nor use them, nor even touch them; do not give them to any one, nor even smell them; but you must protect them (against ill use?).
- 45. Making yourself pure, keep repeating constantly prayers, by yourself in the temple, in the evening, in the morning and at mid-day, contemplating Lord Nārāyaṇa.
- 46. Having got up from sleep, while walking, porstrating and even when falling, while taking and giving, keep reciting the *mantra* of the mystic sight syllables (the name Nārāyaṇa).
- 47. Never touch nor even speak to men of heretical persuasions (avaidika); those making their living by temple service; non-believers and evil doers held in contempt generally.
- 48. Do not use a seat, bed or vehicle if it is of the form of a disc (chakra or discus of Vishnu); nor put your feet where there is a figure of Hari.
- 49. Give careful ear to recital of places sacred to Vishnu and holy bathing places. Treat devotees of Vishnu and His Saints always as your own relations (with affection and respect).
- 50. Do not eat anything obtained by unclean means; nor that which is acquired by evil-minded people. So also avoid eating meat and drink, and things much to the taste of drunkards.
- 51. The initiate should give up food offered to the departed, food given in charitable feeding houses and in places under birth pollution. Do not be unclean, but be always a brave devotee of *Bhāgavān* (Vishņu).
- 52. If ever you have any doubt as to what you should do, always apply to devotees of Vishnu, expert in right conduct and those well read in *Pāncharātra*.

- 53. Do not say anything before you are asked to, nor answer questions put to you unless it be from honest ignorance. Even if you know, you would be a wise man to conduct yourself in the world like an ignorant man.
- 54. When attacked by disease, or at the approach of fear, make a daily incantation of the mantra of the eight or twelve syllables, (the names, Nārayāṇa or Vāsudēva).
- 55. When a breach of rule happens either by accident or by error, make expiation by repetition (of these mystic syllables) a thousand times, or a hundred.
- 56. I have thus expounded to you roughly the "rule of the community" (Samuya). O Brahman! Whatever else may be inculcated in Vaishnava Dharma must also be conformed to.
- 57. I shall propound Achāra (course of conduct) to be always adopted by a devotee of Vishņu (Bhāgavāta). Achāra is what one has to act up to from day to day as laid down in the S'āstras.
- 58-59. Early in the morning vacate the stomach, and wash in silence; thus clean, take the ceremonial sip (āchamana) and at break of day repeat the mantra, panchōpanishad, a hundred times, a thousand times, or at least ten times in emergency; (pray) to the sun with the kāla mantra; and to the cardinal points, each with the appropriate mantra.
- 60. Performing obeisance and making yourself pure, mutter in due form, either the Ashtākshara or the Dvādasākshara, suitable to the circumstances each day.
- 61-62. After muttering lauds or prayer, contemplate at the close the God of Gods. Conversing with devotees, even better with Brahmans, do your daily round of duties, as also what is prescribed in the *Dharma S'āstra*. Keep hearing mantras of appeal to Vishņu and stories relating to Him, the hearing of which effectively destroys sins.
- 63-64. Keep in the company of devotees of Vishnu, and do not get into argument with them. Thrice a day, or at least once, according to your ability, devoutly worship the God of Gods, purifying yourself with a bath and without the

slightest relaxation in your daily duties; at the appointed periods of the year, and on the 12th day of the fortnight more particularly.

- 65-66. In holy places, and in sacred bathing places, offer your worship more elaborately and fully. Worship forms of Vishnu. Look upon other forms of God as Vishnu himself even by strong effort; worship offered to the various other deities, ultimately reach Him. At the feet of God's image never assert falsehood as truth.
- 67. Even on occasions of calamity never turn back from devotion to God's image; a firm-minded man should speak, but little and with humility of those devoted to Him.
- 68. Where there is compelling reason not to speak, decline to speak on the ground that what you know is not fit for utterance. Before breaking fast give a handful of grass to a cow.
- 69-71. Without obtaining permission of Sanyāsins (ascetics) and Bhāgavātas (devotees of Vishņu) do not take your food. I shall now explain to you the right course of conduct for the initiated, O, Brahman! as by that means, devotees of Bhagavān (Vishņu) obtain eternal emancipation. Getting up early in the morning, and silently muttering to himself the Sarva-mantra let one put his left foot down with a view to going towards the east. Let the left foot be put forward uttering the mantra Nivṛttyātmā.
- 72. Washing after evacuation, with earth wet with water as prescribed in the Sāstras, take clean water uttering the mantra Visvātma, and take the holy sip with the mantra Purushātmā.
- 73-75. Sprinkle water either over your head or your whole body, with the mantra Parameshtyātmā. Performing

- 76. Making gifts to God and Brahmans with the mantra Gandhamātra, wash your hands clean with earth taken with the incantation of the same mantra.
- 77. Take such medicaments as you need with the incantation Rasa-mātra (mantra); with the Rūpa mantra, see flowers, ornaments, etc.
- 78. Muttering Sparsa mantra, use auspicious dress and take seat; with S'abda matra (mantra), hear auspicious words spoken.
- 79-81. When you come into touch with the great elements, do so with the respective mātra (mantra) in your mind; in case of contact with things impure, in partaking of unclean food and when one has been compelled to do things objectionable, a man must purify himself by taking panchagavya; collecting in a clean vessel, in due order and with the panchopanishad mantra, the urine, excreta, ghee, curds, and milk of a cow, making up five in all and taking the mixture muttering the parameshti, etc., mantra, pass your hands over your body muttering the same mantra.
- 82-83. When one has done this he becomes freed of sin and his body becomes purified. Taking your bath by means of the mantras prescribed, offer your daily worship to Vasudeva in the form of an image made by the mantras of Vasudeva, having placed yourself under due protection against evil. Having bathed first for becoming clean then perform the mantra-snāna for purification.
- 84. Bring earth with the use of Sarva-mantra, make the water clean with Nivrtti mantra; by means of Visva-mantra invoke the Tirthas (holy waters), rub over your body with Purusha-mantra.
  - 85. Take your bath with the mantra Parameshtvātmā.

looking eastwards, alert and all organs under control, mutter the *Paramahañsa mantra*, and then the *Pranava* of three *mātras* (syllables). Similarly, mutter a thousand or a hundred times, the *mantra* of eight or twelve syllables.

- 89-90. Having let down a handful of water, contemplate upon the Sun. At the time appointed, with hands held aloft in worship, contemplate, by the same *mantra*, the Supreme Lord in the centre of the sun's Orb, in form minute and all brilliant; and then propitiate the Gods by offerings of water in the manner prescribed.
- 91-92. They are *Indra* and others beginning with Vishnu, Vāsudēva, etc., the twelve forms (mūrtis), the twelve powers (Sakti) and the *Paramātma* (Supreme Soul), the five elements beginning with the earth, the *Rishis* and the *Pitru* (manes). This should be done with the names of these in the accusative at the beginning and the word tarpayāmi (I give you satisfaction) at the end.
- 93-94. This is the *mantra* prescribed in truth for the giving of satisfaction to the Gods, the Sages and the Manes. Having performed the *tarpana* (water oblation) to satisfy these, take the holy sip again and go to the place appointed for worship where by worshipping the Supreme One in the prescribed form, and partaking of what was offered to God, a Vaishnava attains to the highest *siddhi* in a short time.

In the holy Parama Samhita of the Pāncharātra, Chapter III by name Vinaya (discipline).

### CHAPTER IV

#### Brahma

1. O. Deva! I should like to hear the best way of worshipping Vishnu. In what manner is the worship to be offered to the highest *Purusha* known as Vishnu?

- 2. Therefore then I shall expound clearly the course of worship to be offered to Vishnu by the practice of which a devotee attains to the world of Vishnu.
- 3. Going to the appointed place of worship, wash and take the holy sip (āchamana) with due humility; then look, uttering the prescribed mantra, round the room including the altar and the floor.
- 4. Go round the altar by the right and make your salutation; then collecting yourself, throw your upper cloth from under the right arm over the left shoulder, and, being clean, turn towards the east.
- 5. Being then seated, rub over both your hands uttering the *Pranava mantra* while so doing. Then utter the *Panch*ō-panishad touching the tip of each of your fingers in order, beginning with the little finger.
- 6. Touch the six organs of the body with one hand uttering mudra mantra. Protect yourself (against evil) from the cardinal points by uttering the astra mantra.
- 7. By Tējō-mantra make a surrounding wall and centre space for fire and, thus protecting yourself all round, practise abstraction of mind.
- 8-11. First of all make the Yoga-Smputa with three Prāṇāyāmās (breath-concentration). Then, by effort, beginning with the in-breath and then taking the out-breath, or the other way, if you control breath, that act is called Prāṇāyāmā;

meditating, by the *Purushātma mantra*, the breath at the lotus of the naval, concentrate there the supreme spirit in the form of breath. Then, by means of the *mantra*, *Viśvātma*, consider the Sun in the heart as fire (*Agni*), and concentrate the supreme Spirit there in the form of fire all round. Then concentrate in the throat with the *Sarva-mantra* Bhava (spirit) placed in Māhēndra?

- 12. With the *Nivṛtti-mantra*, concentrate on the head Varuṇa in the form of water. Black, red, golden and the white are the colour forms of *Dhāranā* (concentration).
- 13-18. Each one of these *Dhāranās* (abstraction of mind) detailed above must be performed with three pranayamas done in the manner prescribed above. In case of these Dhāranās, contemplate the universe as if conjoined with that particular guna, remaining during the time in unshaken concentration. The way of attaining to Dhāranā is in order Pūraka (in breath), Rēchaka (breathing out), Kumbhaka (the holding in of breath) and Nirāmaya (stop breathing altogether) for Bhāgavātas. Having in this manner destroyed by Dhāranā all impurities, then perform the meditation upon God with concentration which gives purity to the soul. In unshaken composure take the five elements beginning with the earth into the Supreme Soul, adopting the method of Pralaya (Dissolution). After this, thinking over in your own mind the order of creation down to the attainment of the gross body, then uttering the mantaras in order and creating with your right hand, and then contemplating the causes, set each thing in its place again.
- 19. Place the five elements beginning  $\bar{A}k\bar{a}sa$  (ether) uttering the *Panchamantra* in the middle of the mouth, the heart, the privates and on the feet respectively.
- 20-23. Having thus become mantra-bodied by means of Mahāyōga Samādhi (extreme abstraction), bathe yourself in water of nectar brought in golden pots by the Ladies of the Directions. Contemplate the Sun in the form of his brilliant

<sup>\*</sup> The meaning of the second half of this sloka is not clear.

orb in your heart; contemplate the moon in the Sun's orb, and an orb of fire in the middle similarly of the moon. In this manner having created by mantra alone, one's body both inside and out, a sādhaka (one that worships) becomes fit to perform worship of Vishnu. Then becoming himself immediately let him worship the God of Gods.

- 24-26. While capable of being regarded as of the same nature, the worshipper is not the worshipped nor is the worshipped the worshipper. Therefore destroying your material body ( $S'ar\bar{\imath}ram$ ) as in the process of Dissolution (Pralaya) create another clean body and then proceed to worship the Supreme Purusha. Worship him on the ground, in the form of an image, in water or even fire; or else worship Him in a circle in the space ( $\bar{a}k\bar{a}sa$ ) of your own heart, in the middle of the circle of the  $S\bar{\imath}rya-mandala$  (orb of the sun) by a mental process.
- 27. Collecting first of all clean articles needed for worship and setting them around you, sprinkling them with the mantra Paramèshtyātma, make a seat for worship (Yāga-pīṭha).
- 28. In that sanctified seat God Hari is to be worshipped. For this sanctified seat Vāsudēva and others are to form the legs.
- 29-32. The Adharma group of four form the base for the legs. In the south-east (Agnēya) Vasudēva, the embodiment of Dharma, the supreme One is placed; in the south-west (Nairṛiti) God Sankarshaṇa, the embodiment of Gnāṇa (wisdom); in the North-east (Vāyavya) Pradhyumna the embodiment of Vairāgya (non-desire) is placed. In the North-East (Aisānya) Aniruddha the embodiment of aisvarya (non-desire) is similarly placed. In this manner, the four legs

- 33. On this seat is set the lotus, from which was born the supreme Brahma, surrounded by twelve smaller ones, with the spacious pericarp in the middle, the interspaces filled with the pistils of the flower.
- 34. Seated on this is *Virāt* in the form of the universe and the creator of all. The twelve *mūrtis* (forms of Vishņu) are to be understood as being seated on the lotus petals.
- 35. In the pistils are the fifteen S'aklis (powers), at the base of the pericarp is the source of the three gunas in order.
- 36. In the middle of the pericarp are the three S'aktis of the Guṇas in order; on the top of the pericarp are placed in order, fire, the moon and the sun.
- 37. Having in this manner created the seat by the mantras intended therefor, offer worship to the God-seat with sandal, flowers, etc.
- 38-39. On this seat contemplate with the aid of the great good Saktis the form of the Supreme Soul (Paramātman) pure as clear crystal and with four arms adorned with the conch, the disc, the mace and the lotus. In this image invoke the God Achyuta, the Paramātma or Supreme Soul of the universe.
- 40. In the open but joined hands first of all make the seat by act of mind; then invoke the all-pervading God there for maintaining Him there.
- 41. Into that open hand in the form of pranava invoke the Supreme Soul which enjoys satisfaction eternal, by the mantra Parameshti; having installed Him in the pranava form of the hands, invoke him again by the mantra Purushātma.
- 42. Then contemplate by the mantra Visvālma the Supreme seated in the open hands; and then uttering the mantra Nivṛtlyālma make Him enter the body.
- 43-44. By the mantra Sarvātma then contemplate Him thus embodied; after getting up partially and making your obeisance, and after once again giving Him welcome, having prayed for His presence by means of the Sattva-Gunavidyā, then by the mantra of Rajas S'akti give water for washing (pādya), etc., in due form.

- 45. With the mantra of eight syllables (Nārāyana mantra) present water for washing hands in the prescribed form. Then with the vidyā of Rasa mātra present the mouth-perfume (mukha-vāsa).
- 46. Having offered by means of incense, flower garland &c., and obtaining permission, proceed in circumambulation to light up the fire and prepare the food (havis) in the prescribed manner.
- 47. Then coming back to God's presence proceed, in the prescribed form, to give Him ablution with the mantra Tamas (Tamas Sakti), with water.
- 48. Having with clean water propitiated by the mantra Panchopanishad, present with the guṇa-mantra, the pair of cloths with the sacred thread (Yagñōpavīta).
- 49. Then give the God ornaments if available or else mentally; and then with the *Gandha-mantra-Vidyā*, the auspicious sandal as well as garlands and flowers.
- 50. Then present a looking glass with the rūpa-mantra. Then present incense with Sparsa-mantra and light with the Rūpa mantra.
- 51. Then give water to wash, in due form, uttering the mantra of twelve syllables; and then the specially prepared food with the Rasa mantra as also other food, cakes, etc.
- 52. Then having offered water and betal etc. with the appropriate mantra as before, say the prayers with the Sparsamantra making due obeisance.
- 53-55. Go round saying the Dik-mantra, and, making by Kāla-Mantra the time of muttering prayer auspicious according to your wishes, and contemplating the God with the mantra Paramahamsa or the mantra of 12 syllables, or the mantra of eight syllables, or the Pranava (the syllable Om) then give water to wash with the mantra Paramahamsa, and then prostrating and announcing yourself as His servant, send Him back.

- 56. In the manner in which He was invoked to be present, He must be requested to retire, apologising by prayer, for errors of performance in the course of worship.
- 57-58. This is an abbreviated exposition by me of the heroic course of worship. Worshipping daily in this manner, a devotee of *Bhagavān* (Vishnu) becoming holy and clear of all his sins, makes himself fit to pursue the path of emancipation, and obtain all he wishes for here and in the hereafter.
- 59-60A. He gets over all hindrances to salvation, and ceases to be troubled by tendencies inimical to salvation. A follower of this teaching, having well understood the prescribed course of worship, obtains the accomplishment of his object by worshipping in due form; otherwise he becomes a great sinner.
- 60B-61. Offer your worship to the image, having made a seat in the prescribed form. Conceiving in your mind the image itself to be the  $Y\bar{o}ga$  form of God, and installing in it Hari, worship Him after invoking Him there in due form.
- 62. The offer of worship in water does not differ from this; but when it is offered in fire do all that is prescribed, giving up whatever involves use of water.
- 63. If you offer worship in the vast space of your heart  $(Hrid-\bar{A}k\bar{a}sa)$ , perform all acts of worship by the mind. He who wishes to worship Him in a circle (mandala) however, let him do worship as laid down below.
- 64. The worshipper shall place Yoga, Aisvarya and other S'aktis in the outer circle round the Yoga-pītha, the seat of God, each Sakti being placed in the point of the compass appropriate to her.
- 65. In a circle outside of this place the twelve protecting deities of the months (the 12 Adityas). Outside of these place the guardians of the directions (Loka-Pālas) in the directions appropriated to them beginning with Indra in the East.
- 66. Contemplating all of these along the circles made in due order and regarding the seat as being on the axis, worship God there.

- 67-69A. Even when you worship God in the circle of the Sun the prescribed method is the same. In this manner, in all these places of worship, the expert in the rules of worship shall worship the God in Vaikuntha in due time and on prescribed occasions. Having performed worship beginning with worship on the floor, and having gained faith in the doing of it, then proceed in order to other places prescribed; otherwise the resulting evil will be great.
- 69B-70A. In all forms of worship, in order to protect the worship of the Supreme Being from contamination of evil, place the guardians of the directions outside (the enclosure of worship).
- 70B-71A. Of all forms of worship that which is rendered by the mind is the highest. If the mind is not clear (in devotion) the act of worship brings no result.
- 71B-75. Meditation with love is what is taken to be Bhakti. Worship offered without loving devotion is as good as not offered. Loving devotion is regarded as consisting of eight integral parts the more so devotion to Vishnu, by attaining to which (Vishnubhakti) one gains the supreme Siddhi (emancipation) quickly. (1) The daily worship of God; (2) the preservation of the rule of the community; (3) the love of the devotees of Vishnu; (4) great zeal for worship of Vishnu; (5) effort at the performance of worship by oneself; (6) eagerness to hear stories relating to Vishnu; (7) absence of desire to do hurt to others; and (8) not living by means of Vishnu-worship. These make up the eight features of Bhakti as seen in man.
- 76. He who has heard the exposition of this treatise, is fit for expounding it to others.

# Brahma

77. What you stated as the worship of God (Apara Deva, God of the Worldly) by those wishing for prosperity, that worship of the Apara—God, pray expound to me now.

# Paramah

78. This same is the course of worship generally, even in regard to the worship of Apara-Vishnu. I shall

expound that which is special as it was first given out, all the rest being the same for both.

- 79. Janardhana should be worshipped on a red lotus, eight armed, with all his vehicles, weapons and attendants.
- 80. Place the serpent Ananta in the east, the lord of birds (Garuda) in the west. On the left of the God, Lakshmi and on the right, Sarasvati.
- 81. On the south-east *Vṛiddhi* (growth) and on the south-west *Siddhi* (accomplishment); on the north-west *Mati* (wisdom) and on the north-east *S'ānti* (Serenity).
- 82. Oh, Lotus born! the Conch, the Disc, the Mace, the Lotus, the Sword, the Shield, the Arrow and the Bow. These are the weapons in the eight hands of the divine one.
- 83. Bearing on His chest the jewel Kaustuba and wearing the mole Srī-Vatsa, He assumes many forms for the successful accomplishment of His mission of beneficence to the world.
- 84. Twelve are the forms in which God should be worshipped by those wishing to attain prosperity. In the worship thus offered set the *Hamsa-mantra* in the place of the *Parama-Hamsa* wherever this is prescribed.
- 85-88. Adopting the course of creation, place the elements in their appropriate places. At the end of the worship should come the expression of one's wish; the unbroken performance of worship in due time; the feeding of Vaishnavas on proper occasion to the utmost extent of one's capacity; gifts of all kinds in the same manner; respectful treatment to teachers; acquiring of the mantra of Vaishnavas by means of proper instruction; carrying out without break, on the due occasion, of the vows enjoined on Vaishnavas; these are the duties enjoined upon those who wish for attaining prosperity. Worship God for a year, or a period of 12 years if so desired.
  - 89. Considered from the point of view of the prescribed worship, the prosperity to be attained are of two kinds; the first is that which is gained in this birth alone, and the other that which could be gained only in another future birth.

- 90-92. Of these two, the first is easier and the other is said to be more difficult. Having become a devotee to God to gain an object, and having died without gaining it, he will gain this object of his wish in another birth. Those who, through their life long, devote themselves to God's service with a view to gain prosperity, become kings of regions well peopled. Nothing depends on the measure of time.
- 93. Those of intense devotion attain the accomplishment of their wish which is not otherwise attainable. This is but a brief account of the way of worship of God in the *apara* form (not the supreme), though that way of worship is described very elaborately.

In the Parama Samhita of the Srī Pāncharātra, the Fourth Chapter entitled Archanā Vidhānam (the mode of worship).

# Brahma

1. O, Bhagavan! For the purposes of worship what are the articles that are prescribed to be collected? How are they to be made clean? Please let me know.

- 2-3. Oneself, the place, the vessels, the darbha (the sacred grass, Poa cynosuroides), water, the image, sandal, flowers, ornaments, incense, lamp, uncrushed grain, water, food to be offered, etc., these make up, Pitāmaha!, the articles required for worship. Cleaning these first of all, offer your worship to Purushottama.
- 4. In worship, for external cleanliness a bath and the holy sip (āchamana) are prescribed. The bath, I have already described to you. I shall now describe, O, Lotusborn, the holy sip.
- 5. The place at the root of the thumb is called *Brahmaturtham*. Take three sips from this *Brahmaturtha*, and then wipe off your mouth.
- 6. Then again sprinkle water over the left hand, and the soles of the feet; touch the heart with the palm of your hand, and the mouth with the fingers.
- 7. Placing on the thumb the ring finger touch the eyes with water; touch both the sides of the nose with the thumb on the fore finger.
- 8. Then placing on the thumb the little finger, touch both your ears. Placing on the thumb the middle finger in the same manner touch both your arms.
- 9-12. Then touch the navel with the thumb; with the thumb resting on all the fingers touch the head. This is

what is called āchamana generally; the initiated however, should utter the panchamantra in due order, take the sip, then wipe off the lips, making the āchamana in the same manner, and sprinkling water all over uttering the same mantra while doing so. Then begin the worship of Hari. Let the other form of āchamana be practised by the uninitiated. The bath may be by water, by earth, by sprinkling and sipping (āchamana); and a man cleanses his body both inside and out by this kind of bath. By speaking the truth and only words that please, one gains purity in speech.

- 13-14. Knowledge, composure, and joy bring about cleanliness of mind. That man who is always clean in the three ways described above is the person whose worship is ever pleasing to God. This is called cleaning (of the person). I shall then describe cleaning of the place.
- 15-16. Places used for games of dice and eating, as also those intended for evacuation, for sitting, for cremation and places occupied by Chandalas, places infested by worms, places full of chaff, ashes, and bones, and places where people crowd, these are to be rejected for a place of worship.
- 17. Even if the ground be always clean, let it be cleaned with cow-dung which is fresh and taken out of the ground after coming from a cow.
- 18. The dung of a cow-calf, broken up dung, that of white colour and that in which worms have come in should be rejected. Then having sprinkled the plastered place with the astramantra leave aside the water vessel (so far used).
- 19. Having washed his hands with water one who knows the mantra should rub the place over with his hand again uttering the vāyumantra, and then should sprinkle water uttering the jalamantra.
- 20. Uttering the mantra of eight syllables, scatter grain. In this manner the place becomes clean for worship. Now, listen, I shall describe how to make vessels clean.
- 21.. Wash gold and copper vessels in water soaked with mango, and silver with soot or wood ashes.

动犹风户植业

- 22. Clean vessels of amalgam in water and ashes, and wash conch-shell and mother of pearl with salt.
- 23. Fruits, leaves, etc., with earth and water. The removal of the coating and smell ensures cleanliness in washing.
- 24. Fill one vessel with water mixed with sandal and flowers uttering the *Panchamantra* in order; utter the *Panchōpanishad mantra* over this.
- 25-26. Sprinkle all the vessels with this water either together or separately. Water which is not brackish, which is clear, sweet-smelling and of good taste, which is untouched by unclean people, and in large quantity, makes all things clean for all holy work; then listen how to clean the image (b-ram).
- 27. For images made of metal the method for vessels of metal should be adopted. For images of stone, complete covering is prescribed for cleaning.
- 28-29. Similarly, for images of wood and those made of Jewels wiping completely; cleaning in this wise and collecting the required things, and having then touched the S'akra, (S'akra-S'āla, sacrificial hall, standing here for the space marked out for worship) understand that the image has become clean. For Kusa, etc., wiping makes them clean. For other things cleanliness consists in these being unused.
- 30. Taking your seat with darbha (Kusa grass) on a lower level than that of the place of worship, and wearing the darbharing in hand, clean the water with the Pavitra-mantra.
- 31-32. That sandal paste is considered best which is prepared, by mixing turmeric (kunkuma), aloe wood (agaru), and sandal, and grinding into a consistent paste with camphor. Else the natural red variety of sandal. Even other kinds of sandal wood are acceptable to Vishnu.

reed) (Calamus rotang: Tam. Vanji), Samvakam (cassia fistulae Tam. Konrai), Svétarkam (white Calotropis Gigantia-Tam. Erukku), Kutaja (Koraiya; Tam. Palai), Kandali (sweet potato: Tam. a kind of valli-root), Vakula (minusoper elengi: Tam Makilam), Tulasi (basil), Navamallika (double jessamine, Tamil Iruvātehi), Asana (yellow Sal, T. Vēngai), Tāla (Palm, Tam. Panai), Tamala (xanthoxymus pichorius), Maruta (Trigonella coruculata, Tam. Nākai), Sami (Acasia Suma), Punnāga (Rottleria. T. Pinnai), Vamsa Punnāga (Ksudra Punnāga), Mālati (Jessamine with large flowers. Tam. Jāti), Svēta Kumuda (white-lily), Dévadāru (Pinus Devad), Utpala (water-lily, 2 kinds), Kõvidära (mountain ebony), Nāga (Mesua terrea, Tam. Sirunāgai), Sadā-bhadra (Dēva-dāru or Kadamba), Priyanguka (Saffron), Bilva (Aegle marmelos, Tam. Vilva), Navamālā (a kind of Jessamine), Kayāhastī, 2 kinds, Āviram ) Karnikāram (Pentapetes auripolia, T. Kõngu), Vaishnavi, Sankha-pushpika, Kambupushpika (Physalis Flexuosa), Asoka (2 kinds, Ionesia Asoka, another name of vakula), Kunda (a kind of jessamine), Gandhapurna (a kind of kétaki), Sépalika (Nebari, Tam. Karunocchil), Kurevaka (Barleria crystata, Tam. Kurinji), Pita-kõranda (Nandvavarta, 2 kinds, Tamernae montana coronaria, Tam. Nandiyavattai), Kshudra ketaka (small ketaki). These are the flowers to be gathered for the worship of Vishnu (Purushõttama).

- 40. Worship Him with day-flowers by day, and night-flowers by night. In times of emergency use whatever is available, the earlier mentioned being superior to those that follow.
- 41. First half is too corrup for translation. Flowers not to be used, should be avoided even on occasions of emergency. 42-44. Flowers not to be used even on occasions of emergency: These are Kõranda Krishnavarnam (Kõranda, Carissu Carandas, Tam. Kila), Kapittham: (wood apple, Tam. Vila), Harikarnikā (Cassia Fistulā and Calotropis Gigantes), Agñavibhītakam (Beleric myrabolam, Terminalia Belerica, Tam. Sami), Sirisha (Memosa Sirisha, Tam. Vākai), Madayantika (Arabian Jessamine, Tam. Mallikai), Nirgundi (Vitex

Trifolia, Tam. Nocchil), Sindhuvâra (Vitex Trifolia, and etc), Kimsuka (Butea Frondosa, Tam. Murukkai) Sālmali (silk cotton, Bombea Heptaphyllum, Tam Ilavu), Japā (China rose, Hibiscus rose Tinensis, Tam. Sevvarattai), Arka (Calotropis Gigantia, Tam Erukku), Kanakamatham (Thorn apple, Datura metal and Festuosa, several varieties, Tam. Ūmattai), Karanjam (Galidūpa arbores, Tam. Pungai), Vishapādapam (Vishapushpaka, Vangueria spinosa, Tam. Kānjori variety), Bandhūkam (Pentapetes Phoenicia, Tam. Mechi tilakam), Mādhavī (Banisteria bengalensis, Tam. Kurukkatti), Nīpam (Nanoba Cardéfolia, Tam. Perumkadambu), Arjuna (River Sāl tree, Tam. Āttu-marāmaram), Pāṭalam (Bignonia suvave olens, Tam. Pādari), Chaudāka [pushpar] (cloves), Sātaka, Atabu (long gourd, curcurbite lagenaris, Tam. Surai), Sigru (Hesparānthera murunga, Tam. Pū-murungai).

- 45 47. Those mentioned above among tree—and creeper-flowers should be avoided under all circumstances. Flowers broken, those in the bud or dried up, and those kept beyond time, those fallen on the ground or strung in bunches, fallen down and those kept on the floor, those remaining after part has been used, those faded, those touched by forbidden people; these flowers, though recommended for use, should be avoided even in times of emergency. Having washed your hands in water, gather flowers in a holder.
- 48. A wise man will place these afterwards in a cool place. Barley, moung, panic seed (T. tinai), linseed, none of these is acceptable for any worship.
- 49. Hariyali grass (dhūrva), Bhūstṛṇam (Andropogon Schae-nanthva, T. mattakāypul), Black pulse; of these gather the shoots provided these are green, have their ends intact and unbroken, for use in worship.
- 50. Leaves and shoots which are inauspicious should be avoided. Among roots *lāmajjam* (root of Vīraṇa grass: Tamilāmacchai) is very acceptable to the Supreme Soul.
- 51. Incense made from Devadaru mixed with sandal and agaru, in fire without smoke, should be offered at worship.

- 52. Sāl Sarjarasa (Vatica Robusta, Tam. narumāmaram also marāmaram), Danda (Nāgasara or Hedysarum Lagopodioides), mixed artificial agaru and free from animal products of any kind, may be offered in a vessel for incense.
- 53. Lamps lighted with cow's ghee, or fresh oil, with wick made of cotton thread should be used at worship; it should not be lighted in fire made by blowing through the mouth.
- 54. Silk cloth, either white (dukūla) or golden (kshauma), or stuff woven of fine cotton thread, new and smoked with incense, should be offered to the deity.
- 55. The jewels to be used for the deity should be made of gold and jewels. Jewels with flaws, and those used by human beings should be avoided altogether.
- 56. Rice contaminated with animal remains, chaff, ashes, bones, pieces of wood or stone, with any omission or break in the process of purification, should be rejected (for use in the course of worship).
- 57. Offer gruel mixed with sugar (to God) prepared from rice, white as jessamine flower, clear moon, pearl and chank, well prepared from the Sāli variety of paddy and washed six times over.
- 58. Flour of sāli or "Sixty day's" rice, wheat, barley, green pulse, uncontaminated by either kind of salt, and with a plentiful admixture of ghee, may be offered as food.
- 59. Food and other eatables should not be too warm or cold; food under-cooked and over-cooked, or not properly cooked, should be avoided.
- 60. All seasonal ripe fruits, sweet and free from worms etc., may be offered in worship at proper times.
- 61. Ghee, made from cow's milk by boiling with juicy leaves, and carefully filtered should be used. It should be made fresh each time and accepted for use only after boiling it over fire.
- 62. Cleaning the vessel with touch of ghee first, divide the food put in it in two parts, and then putting over it a few drops of ghee again, offer the food.

- 63. Worship attendant deities with sandal and flowers; worship with offer of water and food should be reserved only for the deity.
- 64-66. Sticks of Palāsa, Udumbara, Asvatta, Plaksha, Nyagrodha and other trees exuding juice, 12 inches in length, with unbroken ends should be offered at the fire, uttering the Pitha-mantra. In rites to bring about death, use sticks which are not straight, have smell and thorns, and are split; those obtained from poisonous trees, those which are quite dried up and have holes in them. Idhma (sticks thrown into the fire) should be one hasta (span) long. Paridhi (placed round the fire) one bāhu (one cubit).
- 67. (These articles, etc.) must have been grown by oneself with pouring of water, or obtained from a temple of Vishnu. These must be one's own and auspicious to be used for worship.
- 68. (One who thus worships) carries the recollection of his good works through seven further births, and the result of the good deeds suffers no harm at any time.
- 69-72. Then (ultimately) one reaches the station where one experiences no sorrow or suffering. He who worships Janārdana with articles of worship given by others, whether for obtaining wealth or fame, his labour does him no good. Those who give of their wealth for worship of God, become entitled to their share when the worship is properly completed. Therefore making every effort to use a part at least of what you have earned in worship of God; never use wealth earned by others even on occasions of calamity.
- 73. If the articles of worship specified above should not be available, then offer worship with flowers alone. If even these should be unavailable then use water for worship. If even water should fail, offer your worship mentally.
- 74. If you are absorbed in making wealth, then get another Vaishnava at least, to offer worship for you. A wise man would never break his fast without having offered worship to God.

- 75. Those who will not take food or drink, without having offered worship before, will find nothing unattainable in this world or in the other.
- 76. Whatever you do, do with clean things from day to day, and with devotion; that is really pleasing to Vishnu.
- 77. In this manner, I have described to you in brief, the articles of worship, the method of their purification (and the manner of worship?). O, Padmaja (lotus-born)! What would you have me to expound to you now.

In the Parama Samhitā of the Pāñcharātra, Chapter V, entitled "the prescribed disposal of articles of worship."

### CHAPTER VI

## Brahma

1. Expound to me the collection of *mantras* relating to Paramatma, the manner of their use, and the various results attainable thereby.

- 2. Very well I shall describe to you the supreme character of the *mantras*, their key letters  $(bij\tilde{a}ni)$  and the way to use them. This is however a secret.
- 3. All that is done with the appropriate mantras obtain for you the wished for result. It is by mantra that God is drawn to you. It is by mantra again that He is released.
- 4. By secret utterance these are mantras, and therefore these are not to be published. Their form is not to be written and their features not to be described.
- 5. Pranava (mantra) which is illuminating is counted the seed of all the mantras. Being like their life (?), it is regarded superior to all the mantras.
- 6. Worshipping God by that mantra, keep always uttering it in mind. He who is daily devoted to uttering the *Pranava* in secret, attains the highest siddhi (miraculous power).
- 7. There is no mantra superior to the Pranava, O, Pitāmaha. The Omkāra in Pranava is of three mātras (short vowel lengths); while the makāra in it, is half a mātrā.
- 8. The seeds (bija) of mantras, other than Pranava are regarded as various. After the bija, it is laid down that namaskāra should follow (the word namah) in all mantras.
- 9. After namaskāra, know that the term parā should follow. The next half śloka is corrupt.
- 10. Make the name coupled with Satvayoni, Rajoyoni and Tamoyoni, take the dative plural affix, and join it to the term parā, with a similar termination.

- 11. The first and the eleventh vowels (a and ai) coupled with bindu (ru) and Visarga (:) together with la constitute the five bijas of the five S'aktis beginning Jèyshṭa.¹
- 12.-13, The third and the fifth vowels together with the 12th and the 14th and la-kāra are regarded as the five bījas of the five S'aktis beginning Vāgīsvarī.<sup>2</sup> The five vowels beginning with the sixth form similarly the five bījas of S'aktis beginning Mohini.<sup>3</sup>
- 14.-15. The names of all these are as they were given them at their creation. The  $ma-k\bar{a}ra$  is in the form of  $b\bar{i}ja$  (o) in all other sound-combinations just as breath is in the body O, Padmaja;  $dak\bar{a}ra$  is said to be the  $b\bar{i}ja$  of the guṇas. Regard it as the source (yoni) of the guṇas.
- 16. The bija of Buddhi is ba-kāra, and its variation in the different forms of buddhi, then listen. For Dharma and other forms of buddhi.<sup>4</sup> (Sātvika form), the four letters beginning a form the bīja.<sup>5</sup>
- 17. The first half is corrupt: Ma-kāra forms the bija of the Ahankāras. In its variations the vowels other than guna (9 vowels excluding a, e, o).
- 18. Pakāra is the bīja of manas (mind), and is the name of Sankalpa (wish); hakāra is the bīja of Kāla; ha with visarga (:) is digbīja, (bīja of direction or space).
- 19. The five letters beginning na form the bija of the five tanmātras beginning with  $S'abda_i^{\circ}$  for the five buddhi indriyas five letters beginning na  $(karmendriyas)^7$  and for the other indriyas the five beginning with ta.
- 20. O, Padmaja, the  $b\bar{i}ja$  for the five  $bh\bar{u}tas^8$  are the five letters beginning  $\bar{n}$ . The names of these are those given at creation.

<sup>1.</sup> Ch. II, 36.

<sup>2.</sup> Ch. II 37.

<sup>3.</sup> Ch. II 38.

<sup>4.</sup> Ch. II 43 (b)

<sup>5,</sup> Ch. II, 45.

<sup>6.</sup> Ch. II, 50-51.

<sup>7.</sup> Ch. II, 55 (b).

<sup>8.</sup> Ch. II 54.

- 21. For Vāsudèva and others let those well advanced in the Pāūchrātra make the bijā-akṣharas based on the combination of guṇas and saktis.
- 22. These are to be placed in order in the outer enclosure. For the construction of the *Chakramaṇḍala* (the circle of the mystic figure), I shall then expound the *chakra-mantra*.
- 23-25. The bija of the axis is chakāra and is placed in the middle of the circle. The bija of time, ha however, in combination with the twelve vowels (svarāh) become the bija of the signs of the zodiac beginning Meṣha (Aries), and are put in the place of the spokes. To the left and the right of the rāsis (zodiacal signs), the bijas of the tithis (lunar days) are in order the consonants up to the letter Sa. They are respectively considered S'ukla (bright) and Kriṣhṇa (dark) in two parts.
- 26. For the bright fortnight take the first fifteen letters in order with a terminal bindu (anusvāra); for the dark make the terminal visarga (:). Nakshatras beginning with Aries, and in order, have for their bija letters from ra onwards to ka.
- 27. It is said these begin with Aśvayuk, and are placed in the middle of the spokes. The Grahas (planets) are to be understood as having these bija beginning with ha, and counted in reverse order down to Ma.
- 28. By virtue of the position of Rāhu and Ketu the seven Grahas (Planets) take their position tortuously each in its own house of the zodiac. The first short vowels (3) are S'rī-bījāni
- 29. Sa-kāra and Ma-kāra are the bijas of the two halves of the felly. The bijas of the tattvas have already been detailed in full.
- 30. These are said to be *chakra mantra* for the making of the *chakra* in due form. Hear now the *bijas* of the six organs and their names in order.
- 31. The guna vowels (a, e, o) together with ai, the visarga (:) and bindu (:) joined on to the syllable ha are said to form the bijas of the six angas (organs)

- 32. The heart, the head, the tuft, and the body (kavacha), the arms (astra) and the eye (nètra) these are the appointed six organs, O, Padmaja.
- 33. The six-organs-placing (Shadanga-nyāsa) ought to be made daily whenever one's own protection is requisite, at the beginning of the worship in the morning and the evening, while going to bed and after food.
- 34. When you get rid of contact pollution of a woman in her courses, when you wish to purify a place, when you take up weapons of war the S'astra-mantra is prescribed.
- 35. When one sprinkles oneself with water, when one circumambulates God, when the communion prayer is offered during morning and evening worship, the *dig-mantra* (mantra of the directions) is prescribed.
- 36. By the incantation of *Bhūla-mantra* (mantra of the elements) bring the elements under your control. By daily incantation of *Kāla-mantra* (mantra of time) one gains length of life.
- 37-39. By incantation of *Prakrti-mantra* one gains perpetual health. By constant incantation of the *mantra* of Vasudéva and others (vyūhas) a man gains fulfilment of Dharma, etc. [Dharma; (righteousness), Gnana -(wisdom), Vairāgya (non-desire), and Aisvarya (lordly power)]. One desiring emancipation must mutter daily the eight syllables or the twelve with his senses under control, and bring it to completion with the *Praṇava* at the end. One desirous of other wordly ends need not bring his incantation to an end with the *Praṇava*.
- 40-41 In making fire offerings all the mantras conclude with the term Svāha. Being pure of life and living on milk, barley, corn or what is gained by begging, whether it be leaves or fruits, gain the mantra desired, by practice at the holy junction of rivers, hills or temples.
- 42. First worship God, and then make your daily incantation, one thousand, ten thousand, one lak, or, the best of all, twelve laks of times.

- 43-44 By japa (incantation) one attains mastery of the mantras; but the wished for result can be gained by homa (fire offering). Samid (sticks of wood), ghee, fruits, lotus-petals, havis (cooked food), these should be offered into the fire daily for gaining the benefit if one is desirous of material benefit. For large benefits, the fire offering should continue for long; for small, only for a short time.
- 45. When one's object has been attained, a wise man would continue to do the worship mentally. The supreme Being should not be invoked for worship to be offered for a short time.
- 46. A Vaishnava should never invoke the aid of God to get rid of suffering caused by others, as, for a worshipper of Vishnu, such calamities destroy themselves.
- 47-49A. Even to one who does not wish for anything, prosperity or wealth is ever on the increase. Even one who wishes to gain an object gains that object for certain by offering worship to the Supreme God giving up that actual purpose. One who worships Him with great effort after expressing his desire 'Give me this', he is far from pleased, even though his desire be granted by Govinda.
- 49-51. If a Vaishnava still cherishes a desire to achieve an attainable object, on such occasions let him offer worship to one of the attendents of that God. The great wheel with 12 spokes, glorious as the Sun, well made with nave and fellows, should be worshipped for gaining a kingdom. Hum is its bijam and its name Sudarsana.
- 52. Worship the great conch, *Pānchajanya*, if you desire fame. S'am is its bījam, its devatā (deity) is S'abdapūrnā.
- 53-54. For causing trouble to your enemy, worship the Gadā (mace) as one who destroys, who is angry and whom it is not possible to overcome by Suras and Asuras (gods of war and demons). Shad is its bījam. A woman in form is its deity whose names are Kṛṭyā and Durgā, O, Pitāmaha (Brahman)
- 55. If wealth is the object desired, worship with devotion the Supreme One as Vaisravana. His bija is Kam; by him that wished for object will be obtained.

- 56. One wishing to enjoy greatness should worship Fire every day. His bijain is ga; its nakshatra (asterism) Kṛttikā.
- 57-59. O *Pitāmaha*, worship in particular *tithis* (days) and *yogas* (junctions) are also as described. It is with this object that I explained to you, and for the benefit of worshippers, a few of the *Kāma-bījas* (the origin of wishes). As wishes are so many it is not possible to go into elaborate details, even if both the teller and the hearer had really a hundred divine years. To all embodied beings all possible wishes are really desirable as is admitted generally.
- 60-61. By cherishing wishes one will gain nothing else. Therefore desire is of no benefit. Therefore make every effort to give up cherishing a wished-for desire. Render your service therefore unto God; by Him everything is attainable.

In the Parama Samhitā of the Pāncharātra the Sixth chapter, entitled Mantra Kôsā.

### CHAPTER VII

#### Brahma

- 1. O, Bhagavan! This worship which you have thus expounded is only for the initiated; it is not possible of performance by others with appropriate mantras.
- 2. In this matter explain, in due order, initiation (Dīksha) of the Vaishṇava. Which kind of man can gain Dīksha and in what place?
- 3. What are the differences in the character of Dīksha; what is the conduct prescribed for the Dikshita, one initiated? I am very anxious to learn these, and therefore be so good as to expound these to me.

# Parahmah

- 4-6. In holy bathing places where rivers join or reach the sea, in temples dedicated to God, on the tops of hills, in the interior apartments of a house, or in places pleasing to the mind, fix up your place of worship, after having previously tested the ground. To the Brahman is prescribed ground of white earth, to the Kshatriya, red. Gold coloured earth is recommended to the Vaisya and black earth to the Sūdra. Land may also be otherwise divided as desired; the first is that which destroys sin.
- 7. The first half is gone in part. The ground should have a fall towards the North-East, and rise from there in all directions.
- 8-12. For auspicious functions the ground should be spacious, untouched by bad people. Having found out the desired piece of ground and having first of all cleared the ground of thorns and pebbles, a wise man will get it clear of human remains, chaff, ashes and bones. Making it wet, raise a mud altar in the middle. Making the ground level, with fall all round as tested by water, enclose it all round by a

boundary hedge in such a manner that people unconnected may not see the altar. Set up a roof without planting pillars (within the enclosure) so that sunlight may not fall on the altar at any time. Making the four doorways in order, then have also four fire-pits one in each direction.

- 13. Make many coloured juices from different articles and collect various shapes of pots, as also a variety of vessals.
- 14. Bring there also as many Vaishnavas as are desirous of being initiated; all these alike must make their efforts with great attention.
- 15. Whoever shows greater interest, or provides more money, or takes more personal trouble, he gains a greater share of merit coming from a good deed.
- 16. Even though the Achārya (the expert initiate) may grant initiation to his disciples for doing them good; those thus initiated should serve him to the extent possible for them.
- 17 to 20. In that place, at the appointed space, free from defects and trouble, at a distance from the city and village, but surrounded by these, well provided with all articles necessary as also things needed for worship, with the permission of expert Vaishnvas who had formerly been initiated, the Achārya (the expert initiate) shall grant initiation to noble-minded Vaishnavas, in the holy "Yāga S'āla", well provided with all that may be needed for the ceremony, as well as for worship; with floor clean as the surface of glass, ornamented with a cloth awning, rich with flowers, leaves and fruits, and decorated with waterpot finials in all directions, uncontaminated by uninitiated people and with a plentiful supply of water.
- 21. To the Vaishnavas (as above described) let the initiation be given, in prescribed form, on the 12th *tithi* or the full moon, the equinoxes, and the solstices, or in the asterism S'rāvana (Vishņu Nakshatra)
- 22-23. He is called an Acharya who is a devotee of Vishnu, one leading a married life, with full knowledge of how to initiate, ever on the look out to help others, bearing the marks of the Disc (Chakra), etc., without adopting the

initiation in *Dikshsa* as a profession, quite in love with the performance of his duty as such, free from worldly desire and possessed of intimate knowledge of the Vedic learning.

- 24. The three groups, Brahmana, Kshatriya and Vaisya are considered worthy of initiation (Dīksha); such Sūdras and women are also eligible who are of good birth, of good character and possessed of good qualities.
- 25. Do not confer initiation (Dīksha) on those who are merely curious to know, who are unbelieving, who are cruel in habit, who are of unrighteous conduct, who are ignorantly perverse, who do not follow betters, who are uneducated and who are guilty of ingratitude.
- 26. This supreme Vaishnava dīksha should not be conferred upon the evil-minded who seek it for mere parade, or for mere investigation.
- 27. That wise man who is ever anxious to gain knowledge of the proper way of worshipping God, is alone fit for conferring diksha upon. It is by doing this that *Dharma* prospers.
- 28. The Āchārya (leading Dīkshita) surrounded by other dikshitas, with his mind bent on God, shall enter the place prepared by his disciples for the purpose of conferring Dīksha.
- 29. Having on the previous day taken food free from pungent things and salt, with a serene mind, he should take the holy sip of water the next morning and measure out the prepared ground to make it of the desired size.
- 30-31. The size of the altar is prescribed as 12 aratnis for Brahmans and Kshatriyas; and for Vaisyas one sixth less; for women and Sudras one-third less. These must be measured out by the line (Sūtra); in the middle of the alter make the axis measuring a twelfth of the altar area.
- 32. The nave is to be of the same size. For the spokes let the size be twice as much (2/12ths). Understand that the *Vimāna* is to be in the middle of the nave for sacrifice.
- 33. Drive a peg in the centre, and from it draw out threads to places marked round in a circle at equal distances as measured out, and make a network as it were.

- 34. Paint all this space with colour material; make the whole circular in form, with the proper measurements for the parts as prescribed.
- 35. Divide the surface of the nave into three circles round the same centre where the principal twelve-petalled lotus has to be made.
- 36. In the middle circle is to be the pericarp of the lotus; in the second the filaments; in the third its peatals equal in size and beautiful.
- 37. These would be wide in the middle narrowing to the tip gradually. The interspaces between the petals must be of the same shape all round.
- 38. Make the whole space of the nave, divided into three as measured by the line. Divide the space for the spokes into twelve equal parts.
- 39. Make the spokes and their interspaces of equal size respectively all round in due order.
- 40-42. Mark the main directions between spokes, and the intermediate directions on the spokes themselves. Make the spokes thick at the root and at the end, but of circular form in the middle, measuring all over half that size. Make the two fellows of equal curvature all round, one below and one above, to which are joined the spokes. These are to be understood as counting 24 going round all directions in order.
- 43. Make the joints of the fellows always in the space between the ends of the spokes. So far about the circle (*Chakra*). Round this circle is to be the outer orb.
- 44. Make an outer veranda for this, of the size of the nave. This outer veranda should go all round for the entry of those desiring diksha (consecration)
- 45 In that veranda make the places for the guardian deities of the compass, each in its direction. These places must be square, half a cubit each side.
- 46 Just outside of the altar make a round spot one cubit in size, either dug into the earth or raised above it, to indicate the direction of the gateways.
- 47. Make at the cardinal points, doorways with four sides, spacious in the middle and with ample side spaces.

- 48. Understand that the entrances, beginning with the north, are to be the four entrances and exits for Brahmans and others in order.
- 49. Make the outer circle contain five circular spaces, for the five *Mahābhūtas* (the five great elements beginning *Akāša* etc.) to be in.
- 50-51. Having this way made all round the circle to the correct size as measured by the string, then the expert guru shall paint it over in five colours, namely, white, black, red, brown, and gold or yellow in the circular space; the inner parts of the lotus should be in the colour of the lotus.
- 52-53. First paint the pericarp in yellow colour everywhere; paint the filaments in a mixture of white and red; paint the petals white all round and brown within. Paint, the fellow, white, red and black in three parts.
- 54. The spokes must be painted brown with white in the middle. The periphery in the fellow should be of a different colour from it.
- 55-57. In painting let white and black alternate with yellow where they join. Having painted the circle in this manner, paint afterwards on the outside, the cities of the guardians of the directions, in various colours. In the outer circuit paint in the five colours in the order, black, yellow, red, brown and white. Paint the doorways red and white to make them look beautiful.
- 58. O, Kamalodbhava, (lotus-born) having painted the wheel in the manner described above, teach the pupil the accepted rule of conduct (Samaya) of the great ones of the Vaishnava community.
- 59. Hereafter I shall explain to you the method of powder drawing by which people make the orbit of the circle by means of powder.
- 60. Whatever colours I have prescribed for painting, the same colours should be used in making the circle with powder.

- 61. The wise one will get the powder made by those expert in it, with plants, minerals, leaves, sticks and fruits, according to the prescribed methods.
- 62. The making of the circle with powder is permissible for every one of the parts described. Lowering and raising of levels, and the thinning of parts will have to be done with skill.
- 63. Make the pericarp raised, by some divise of machinery, the level of the petals must be above the inner space and the spokes above the middle space.
- 64-65. The other portions will be filled level by wise men. Having in this manner drawn the circle by means of powder, the *Āchārya* (the chief initiate), with care, should admit to initiation those desirous of admission.
- 66. The chakra (circle) of Isvara (God) thus drawn in paint should be set either on a wall or on a cloth beyond the sight of people. At appointed times one must see it himself contemplating the Supreme Lord.
- 67. It is by so doing that faith in it is created. All parts within the circle should be kept intact and none destroyed.
- 68. I have thus described to you all about the making of the chakra by contemplating upon which all sins get destroyed.
- 69. If such a chakra is painted in a house, evil spirits serpents, etc., goblins, spirits of the dead, evil-minded beings, will not come near it.
- 70. By Vaishnavas, desirous of obtaining their wishes, should by all means be worshipped *Vāsudèva* mounted on this *Chakra*.

In the Parama Samhita of the Pancharatra the Seventh Chapter, entitled Chakra.

# CHAPTER VIII

- 1. I shall hereafter expound to you the character of the supreme *Diksha* by the attainment of which a pure-souled Vaishnava gains *Siddhi* (Salvation).
- 2. Those well versed in initiating people recommend consecration (diksha) as the best means of concentration to those of infirm mind, and, as yet, unacquainted with the means by which to gain emancipation.
- 3. That diksha is to be gained by performing with devotion three duties; the first of these three is Samaya (principles), the rule of the community; the next knowledge of what is laid down to be done (discipline, Tantra or S'āstra bearing on the subject) and then the actual practice of worship.
- 4. These three things have to be practised in order, with earnestness by the learned, for the prosperity of the *Dharma* at all times.
- 5. Having first of all given one's agreement, one must hear the rule of the community (Samayam); then one should gain knowledge of the tantra by the method of learning a S'āstra.
- 6-7A. Then again having received initiation by means of the proper recital of the mantras (mantra-dīksha) let him worship God, after being duly consecrated. Whoever, in devotion, practises the dīksha (the course of consecration ordained) with earnestness, gains, by grace of God, all he wishes to attain to.
- 7B-10A. Having drawn in paint, with the attendant fetures the *Chakra* (the mystic-wheel), the teacher should show it to the disciple receiving consecration. The disciple then becomes initiated into the community (*Samaya Dīkṣhita*). Similarly drawing thereafter, the mystic *chakra* with coloured powder let the *Achārya* make the disciples see in proper

form, then the disciple becomes consecrated in the *Tantra-Dīksha* (initiation into the science). Offering all the *mantras* as oblations in fire, and having invoked the Supreme Lord into it, then show the mystic circle (*mandala*) to the disciple who then becomes an *upāsaka* (worshipper).

- 10B-11. First take note of what has to be done (tantra); then re-collect the mantras to be used; then worship God. This is the triple order of worship. After this I shall state in general terms the rules of ordination.
- 12-13. This rule of ordination is the means of accomplishing all that one may wish for, O Brahman! therefore listen with attention. Having first fixed upon the place, and, having drawn the mystic circle as prescribed in the Sāstras, one well versed in the mantras, will place, in all the points of the compass pots filled with water. These pots should have cloths thrown round the neck, with flowers, shoots of plants and fruits with them.
- 14-15. These may be 12, 8 or 4, and must be set up uttering the *vāri-mantra*, with a canopy set up with the *vyōma-mantra*, presenting lamps with *téjo-mantra*, fly whisk with *vāyu-mantra* and umbrella with *kshiti-mantra*. Make the *agni-kunda* (receptacle for fire) for Vāsudéva in the west.
- 16. For the purpose of carrying the fire service to good result, have plenty of ghee melted and free from clots. Then wash all the vessels required and get ready the sticks of wood (samid) and sacrificial grass (kusā or Poa cynosureides).
- 17. Make the fire with churning sticks, or by flint. Then make the disciple, devoted and humble, read the tuntra (the proper course of service).
- 18. Looking eastwards one should, by the method of destruction, destroy (the physical body); then creating a fresh body make it remain with the senses subdued.
- 19. Having as described above got everything ready, the initiating āchārya (teacher) having then protected himself and having entrusted the various organs of the body to the proper deities in charge, should perform the bīja-nyāsa (the placing the bīja-aksharas in their respective places).

- 20. Place the aksha-bīja at the nave, the nābhi-bīja at the centre (axle-hole); in the petals (of the lotus-chakra) the bījas of the various mūrtis should be placed, and in the filaments the bījas of the S'aktis.
- 21-22. In the spokes, place the  $k\bar{a}la-b\bar{\imath}jas$ , which are the origin of the S'aktis from the point of view of the respective  $b\bar{\imath}jas$  At the top of the spokes place the tattvas or  $b\bar{\imath}jas$  of  $M\bar{\imath}urti-p\bar{\imath}alas$ . On the rim place the  $b\bar{\imath}jas$  of the pakshas (fortnights) and tithis (days) in the proper order to the right and left of the cities of  $Loka-P\bar{\imath}alas$  marked on them.
- 23. In the rim of the circle and in the houses of the Dik-Pālas, make room for the bīja-aksharas of the others (Nakshtras, Grhas etc.), and in the outer circle place the bījas of the Bhūtas.
- 24. In the lotus placed amidst the circle, invoke the Supreme God. Having thus invoked His presence, offer Him worship mentally in the manner prescribed by the Sāstras.
- 25-27. Contemplating the Supreme Soul as present in the seat (pitha), offer Him water welcoming Him; then having obtained His permission and making the ambulation by the right in an attitude of deferential worship, approach the fire-altar for the performance of the fire-oblations. In the place all round the fire-pit, mark out an outer circle one hasta (18 inches or a cubit) all round the fire-pit and do all else down to the complete formation of the circle. Then getting up worship the Supreme God in the prescribed form.
- 28-30. Mentally worship God up to the presentation Anjana (face-mark) and then bring the mirror and present it. Then getting up from your seat take out a third of the cooked food (charu) in the vessel, and, having offered it first, then present to God whatever has been collected of food and other eatables (bhakshya and bhojya). Protecting yourself in due form right up to the offer of a handful of flowers, and, obtaining permission, perform the fire oblation beginning with the placing of the sticks (to mark the fire-altar). In the middle of the fire invoke the God in the lotus by the tèjo-manlra.
- 31. Then offering worship and then making the fire-oblation with sticks, and then bringing the new spoon (for

fire-service), perform with the Pitha-mantra the pouring (of ghee) in one continuous flow.

- 32. Then again offer the ghee oblation by means of *dharvi* (improvised leaf spoon) fifteen times with the *Paramahamṣa mantra*. In this manner let the teacher (*Guru*) make a thousand ghee oblations.
- 33. First make a hundred oblations each by the Pithamantra, then by the Panchōpanishad-mantra; then the S'aktimantra; then Mūrti-mantra, then Mūrtipāla-mantra and again by the Sakti-mantra.
- 34. By the Aksha-mantra, etc., offer the ghee oblation ten times. Having in this manner made the fire burn and sprinkling water round it, bring the disciple outside into the circle (mandala).
- 35-36. From the cooked food taking out a little, three times each, from the navel, the heart and the crown of the head, the teacher (guru), being seated to the west of the fire and sprinkling it over three times with water, give it to the disciple with the mantra Purushātma. The disciple should then and there, eat food consecrated to Vishnu in great humility.
- 37. Having eaten and then taken the holy sip suitable to the occasion, the disciple should get close to the teacher. The teacher should give him the toothstick (danta-dhāvanam) with the Guṇa-mantra (guṇènaiva).
- 38. In the evening give him, when ready washed and taken the holy sip, the protection with the Kāla-mantra. Tie up at the fore-end of the hand a string of three strands made holy with due incantation.
- 39-40. Having touched him with the Vāsudéva-mantra make him sleep over a bed spread with darbha grass, having touched his eyes with Rūpamantra for the obtaining of the dream, and, asking him to keep watchful (for the coming dream), he should sit up awake along with a number of Dīkshitas diverting them with stories relating to Vishņu.
- 41. Thus the teacher shall spend the night without sleep. If he is physically unable, let him deliver the God into the circle containing the fire-alter.

- 42-43. Having got up in the morning and after full bath, body purified by the use of the proper mantras, he must give up the place he made use of the previous day, and prepare a new circle as before. Then he should call up the novitiate, and, after giving him the bath etc. and making him again pure by the use of the mantras, make the fire oblations as was done before.
- 44. Having covered the face of the novitiate with a cloth, he should take him by the hand, and enter the circle by the doorway intended for his own use.
- 45-46. Taking him round by the right he should make him offer obeisance to the Guardians of the Directions. Whatever flower among the flowers he touches by accident in the act of obeisance, that shall be his flower, and the mantra proper to that deity shall be his mantra for his protection and prosperity. Now taking off the blind, he should show him the Chakramandala.
- 47. Then explain to him, in due order and in the appropriate division, the *tattvas* (elements or principles). Then order him to contemplate, having thus understood the true nature of the principles.
- 48. With the highest devotion make him give himself up and all that belongs to him. Similarly, let him give up the gems, the jewels, and the clothing.
- 49. Make him give free gifts of love, and adopt the discipline (viata) of a devotee of Vishnu. Then grant him full permission for the performance of all acts of worship of God.
- 50. Make him hear the teaching and the secrets coming in unbroken succession. Even in the same manner initiate all others as well.
- 51. In case of evil dreams, or, if other portents of evil should appear, then make one hundred oblations in the fire with the *Panchōpanishadmantra*.
- 52. The teacher may, with easier ceremonics, consecrate a disciple of his, possessed of learning, lineage and discipline in religion (tapas).

- 53. Dismissing the disciple, sending out the Supreme God from the space up to the border of the *mandala* (circle), and leaving in God invoked in the midst of the firealter, clear all other space of everything.
- 54. Whichever of his disciples, possessed of the necessary qualities, the teacher (āchārya) wishes to instal as āchārya, let him (the chosen disciple) be anointed by one versed in the mantra in the manner prescribed below.
- 55. Make 12 pots filled with sandal, flowers, fruits, milk, fine paddy (sāli), black pulse (māsha), barley and other grains, and put into them gems, minerals and gold.
- 56. Fill them with clean holy water, and then set them up in the different directions, adorned with sandal and flowers in the prescribed order, with the *murti-mantra*.
- 57-58. Then seating, face to the East, the disciple who has been already initiated according to the rites prescribed in the *tantra* (Sāstra or science), who is interested, disciplined, learned and free from greed, let the Āchārya (teacher) facing east, worship mentally the Lord God invoked in the seat, and then intimate Him what he intended doing.
- 59. Having obtained permission, the Āchārya (Guru) being seated and having the pots brought to him with the proper mantras, should pour the water over the head of the disciple in the order of creation (S'rishti-krama).
- 60. Having finished the ablution with all the pots of water, let the Achārya himself give him his seat (bṛsi). The disciple shall, on the other hand, take his seat, silent and humble, upon it after having taken clean clothing.
- 61. The Āchārya should then give him the Vaishnava Chakra (make the mark of the discus,) and then grant him the upper cloth (Yoga paṭṭakam, worn across the chest from the left shoulder). He shall then say "Become preceptor in the Vaishnava-tuntra (the science of Pāncharātra), and remain beloved of all created beings".
- 62. May disciples come to you. Conduct yourself with them in accordance with the Sāstra. Do not conduct yourself towards them as a greedy man, nor show desire or fear in your conduct.

- 63-64. "Be always mindful of God as taught in the *Pāncharātra*". Having been thus instructed, let the disciple get up, go round the teacher keeping him to the right, place him on a seat, and then wash his feet with water. Let him sprinkle the water from the teacher's feet over his own head with humility and devotion.
- 65-67A. Let the disciple please the Guru with presents of money, to the extent of his means and devotion. Whatever the disciple gives his Guru, be it gold, vehicle, land, clothing, the Lord of Gods is well pleased with that. "I am now seeking refuge with you, and place my body and wealth at your disposal". So saying let him fall prostrate at the Guru's feet in obeisance.
- 67B-70. "O, Lovely one, may you prosper in life and in wealth". So saying let the *Guru* dismiss the pupil with affection. That disciple who gained his initiation at the *Chakramanḍala* of Vishņu, pleases his Guru with folded hands by gift of money. Having thus pleased him, let him take hold of the *Guru's* feet in his own hands, let him pray for permission to worship the God of Gods. Let the *Guru* then declare "I permit you to offer worship to God"
- 71. Having obtained permission, the disciple, who has now been initiated in the *mantra*, shall worship the Supreme Lord. It is only by worshipping in this manner that one obtains the benefit of worship.
- 72. Whoever performs worship without the permission of his Āchārya the God of Gods is not pleased with his worship in the least.
- 73. Therefore seeing God shown to him by his teacher, in the middle of the *Mandala* and having gained the *Guru's* permission, let him, the disciple, worship the Supreme God.
- 74. One who thus grants the Vaishnava diksha, and one who causes another to grant it, both of them go to Heaven (Svarga). He who declines to grant it shall go to Hell.
- 75. Whoever grants the Vishnu diksha out of sheer love of money, to one who, though seeking, has no faith in it, that Guru becomes one fallen from righteousness.

- 76. Whoever, in ignorance, deals contemptuously with the *Guru* (teacher) who is an acknowledged initiate, he should be regarded as fallen from the path of the *Sāstra* (tantra). The granting of dīksla to him is of no benefit.
- 77. As soon as the diksha-ceremonies are over, all the things used therefor should be deposited in a large body of water. Otherwise they should be buried in clean earth away from the footpaths.
- 78-82. First having made the mandala (circle), then performing the fire-oblations with mantras in due order, having given the cooked food, leading him, then giving him the tooth-stick for use, making him sleep in the Chakra-mandala, having had him dream, having remained fasting the next day, having drawn the whole mandala again on the day following, entering it after incantation and fire-oblations with mantra at sunset, and then revoking everything, proceed the next morning to a holy bathing place for the closing bath. There get devoted Brahmans pronounce their benediction after doing everything to please them. This is, in due order, the series of rites for the granting of the diksha. What shall I expound next for the good of the devoted, O, Kamalasana!

In the Parama Samhita of the Pancharatra the Eighth Chapter, entitled Diksha.

milito Area andran wale tand descript area panakany bas area panakany bas area panakanya area panakanya area panakanya

A life specifical for the second seco

# CHAPTER IX

## Brahma

1. O, Janardana!, Please tell me how one practising the initiation of others in *Dīksha* understands the significance to the novitiate, of auspicious and inauspicious omens.

- 2. By the fall of the tooth stick, by the understanding of the dreams, and by the form of the flames of the lighted fire, the instructor understands the auspicious and the inauspicious.
- 3-4. Banyan, fig, asvatta (ficus religiosa), plaksha (Indian fig), darbha (Poa cynosuroides), Bamboo, Atmakara, Apāvargam, the pith of Apāng (Achryanthes aspira, Tamil Nāyuruvi), Dhātakī (Grislea Tomentosa. Tam. Vērātti), S'amī, (Acacia Suma, Tam. Vanni), and other varieties of clean wood should be used for cleaning teeth. Each of the pieces for use must be 12 inches long, unbent, and without knots.
- 5-7. The wise man, after carefully cleaning these with water, will chew from the root upwards. One must chew the stick looking towards the North, East, West or South in the descending order of caste; then rubbing the teeth with the chewed part, up and down, then breaking it in the middle, and washing it with water again, it must be thrown out. The wise man must then examine how it had fallen.
- 8-9. If it fell tip towards the east, there will be prosperity; if south-east, augmentation of strength from penance; if south, death will follow; if south-west, loss of wealth; if west, supreme peace; if north-west, coming of disease; if north, accession of wealth and if north-east, supreme happiness.
- 10. If however it should fall standing upwards great prosperity will follow. In this manner let the omens be understood from the tooth stick.

- 11. This should be observed on occasions of taking diksha, at the beginning of any great work, or when you desire to know good and evil relating to yourself.
- 12. Then, having fasted (the previous day) make the observation as prescribed above. I shall now proceed to describe the good and evil to the initiate from dreams.
- 13-14. Having had a dream one should report it as he had it to his preceptor (*Guru*). Dreams in the first quarter of the night, bring their fruit a year after; in the second quarter, in eight months; in the third, in three months; and in the fourth, at the end of the month; at daybreak the result follows immediately.
- 15-23. If one witnesses in a dream the Sun in full glory, the moon surrounded by stars, the glowing fire of the Agnihotra or a blazing fire, mother, father, wives, sons, brothers, and friends; if one dreams of eating uncooked human flesh eating from feet upwards, of taking milk, soma, sura (toddy), blood, sugar, curds, and ghee; drinking water from the sea or flowing river, and the eating of sweet gruel; mounting with ease on man, elephant, etc., terrace of a mansion, palanquin, fruit-trees, carriage, seat, bed; the crossing over of seas, rivers and other bodies of water; meeting with God, Brahman, preceptor (Guiu), learned and wise man, saintly men; seeing the following; conch, the discus, the flag, a city in heaven (vision in the sky), the bull, the umbrella. the flag of Indra (rain-bow), rain, looking-glass, gems, flywhisk, fan of talipot palm, pot full of water, blood, raw flesh; rubbing one's body with flour, the hearing of holy words, illicit intercourse, being bitten by snakes, scorpions, etc., being bound in every limb, contemptuous turning out by relations, and other such objects and occurrences, understand the advent in a short time of auspicious good fortune.
- 24-25. If, on the other hand, one sees oneself naked, without dress, incapable of action, mounted on a broken vehicle, with broken umbrella, flag or weapons, a *Chandāla*, a washerman, painter, running barbarian (*Mlēccha*) spies, a heretical ascetic, to him nothing auspicious happens.

26-30 A. The mounting of an ass, a camel, a buffalo, a tiger, an anthill; being anointed with, and mounted as before, and proceeding towards the south; the gaining of silver and gold, drinking of liquor and oil, dancing with one's body bedaubed with mud, and being married; being rapidly borne down a current, the eating of cooked meat, the falling of one's teeth, the shaving of one's head, getting drowned in water, mounting with suffering a dried up tree, sunshine it a dream; having seen these unauspicious sights and other such, no man attains to anything good, and there is no use further investigating this.

30B-32 A. In the midst of his dreams whoever eats sweet gruel mixed with ghee, whoever standing on a hill climbs a tree, whoever being on a mansion crosses the sea by himself, such a person gains a kingdom, as also one who dreams of eating the earth.

32 B-33 A. Whatever Devas, Brahmans, cows, wearers of linga (a sect of S'aivas), the Fathers (manes), king, speak to one in a dream, that happens for certain.

and when, among people, calamitous changes are seen, carefully note the dreams that one may have. In conducting the fire-rites, if the fire burns without any effort, or when the flames burn rightwise, when it emits sweet smell and when it appears pleasant looking the wealth of the officiant (Sādakah) will increase without doubt.

36 B-38 A. If the fire brought for the homa (oblation) suffers extinction without visible cause, calamities will befall the officiant. There is no need to doubt this. If the fire throws off marks of Vishnu (Vishnu-lingam)<sup>1</sup> or evil smell, if it will not glow into a flame or in the right direction, then it is inauspicious.

38 B-39. When the mandala is being made, if pouring rain falls of a storm blows, or a halo forms round the sun, the death of a relation or something unpleasing to the Gods will happen.

<sup>1.</sup> Seems intended for the whirling of the fire. See Vishnu Nighantu.

40-44. Nothing good will happen to the officiant, O, Brahman. If other signs of good and of great influence should happen, and if the times be auspicious and good, his wealth will increase. Even things difficult of attainment will of themselves come to him-the grace of God or the great good that one seeks from divine grace. At the attainment of success in the performance, if obstructions come in the way, or calamities resulting from act of God happen, these are called evil omens. In this manner the officiant, by the omens that appear, should determine whether the fulfilment or otherwise of the desired object, would be auspicious or inauspicious.

In the Parama Samhita of the Pancharatra the ninth Chapter enlitled "Knowledge of Omens."

, v

# Brahma

1. O, Janardana!, expound to me, in due elaboration, the path of the  $Y \bar{o} g a$  (concentrated effort); as also all the essential parts constituting it, as I am very anxious to know.

- 2. Among all kinds of knowledge, the knowledge of the  $Y \tilde{o} g a$  is greater; because it is by  $Y \tilde{o} g a$ -knowledge that one gains the supreme happiness of emancipation.
- 3. A mere performance of a rite by one, without a correct knowledge of the application of the mind in its performance, will not do the great good derivable from it; therefore practise the Yōga.
- 4-6 A. That  $Y \bar{o} g a$ , as determined in the  $S' \bar{a} s t r a s$ , is of two kinds, viz.,  $G \bar{n} \bar{a} n a Y \bar{o} g a$  and  $K r i y \bar{a} Y \bar{o} g a$  by the proper classification of K a r m a on the one hand and by the varying attitude of the mind on the other. That is called  $Y \bar{o} g a$ , which keeps the mind steady and composed in regard to any particular matter.
- 6B-9. If a man fixes his mind and keeps it firm in doing any particular act or rite, that is  $Karma-Y\bar{o}ga$ , which destroys all sin. If one in the pursuit of knowledge binds his mind to it without suffering in the effort, that is to be understood as  $G\bar{n}\bar{a}na-Y\bar{o}ga$ , which is auspicious and brings to one all success. He whose mind experiences no pain in the practice of either of these, attains to the place which is well-famed as the abode of Vishņu. For both of these  $Y\bar{o}gas$ , God alone is the object.
- 10. Propitiation of him (worship) can be done by know-ledge, as well as by service. Control of body and discipline of mind (penance, etc.), it is laid down, constitute *Karma-Yōga*.

- 11-13. Absence of desire and composure of mind are regarded as the features of  $G\tilde{n}ana-Y\tilde{o}ga$ . Protect the organ of speech from harshness; the hand from doing what should not be done; the feet from going where it ought not to, and from false step in dancing; one's sexual organs from connection with blameable women; the secret organ from passing wind as desired; the mind from resolving upon evil.
- 14-16. The control exercised in this manner according to *dharma* is reputed *Yama* (self-control). Vows, fasts, and the giving of alms, these when used for controlling the senses (*indriyas*), are called *Niyama* (discipline) and become aids to *Karma-Yōga*. Whatever work is done on the principle of *Karma-Yōga* (with due concentration upon what is being done), having done it to completion, make it over to the Supreme Soul, setting it at His feet as you do water for washing, even if the work happens to be one done with a view to securing benefit for oneself.
- 17-20 One who understands  $Y \bar{o}ga$  must have regard only to service rendered to God, being in great doubt which work is in accordance with true knowledge and which goes against it, as the interval between the two is great. This indeed is the teaching of the tantra ( $S'\bar{a}stra$ ). The ears which are desired for hearing sweet sounds, the eyes desired to see beautiful objects, the skin desired for touching soft things, the nose desired for smelling fragrant things, the tongue desired for tasting food and the mind desired for noting what takes place in the world about, the knowledge by means of which one controls these organs—is what is called  $Vair\bar{a}gya$  (non-desire).
- 21. The placing of one's mind in the Supreme Soul and its retention there without a break is to be understood as  $Sam\bar{a}dhi$  (absorption of the mind in the Supreme). Knowledge  $(g\bar{n}\bar{a}na)$  is the best means to the attainment of  $Y\bar{o}ga$ .
- 22. One who is certain of the one only end, should first of all control the organs of sense by non-desire (Vairagya), then must concentrate his mind and fix it upon the Lord of Gods, as the only end wished for.

23-24 He must contemplate Him, as if he sees Him near, doing obeisance to Him as if he were in touch with Him, as if he heard Him speaking being seated before him; he must thus contemplate without the slightest fear. In this way practise the  $Y \bar{o} g a$ ; God will then be pleased by this means.

## Brainna

- 25. Men's minds (Chittam) have long been infused with the association of worldly life. How can these be controlled by the instantaneous access of Gāāna-Yōga?
- 26. Even when the mind is made free of all evil by this  $Y \bar{o} g a$ , at the end of the absorption of  $Sam \bar{a} dh i$ , it will find it impossible to get over its own nature.
- 27. At one time when under control, man regards his mind free of all evil. That mind gets out of control, when the opposite stimulus appears.

- 28. It is just so, as you have said. It is indeed difficult to keep the mind under control. By long practice however, the mind must attain to the condition of uprooting desire.
- 29. Therefore these impressions of worldly life get scattered all round. When these impressions of life show relaxation, make firm the composure of your own mind by effort.
- 30. By the achievement of this composure of mind and by the giving up of all associations, your own action, having gained for you the *Vaikuntha* mansion, protects you.
- 31. By effort repeated many times, bring your mind by slow steps to concentration on one aim (ekāntam). Never attempt to do this rapidly.
- 32. He who attempts to bring his mind under control too quickly, brings down upon him obstructions to gaining his object, or becomes liable to diseases of various kinds.
- 33. As one brings the irrepressible cupid (in man) under control, by slow beginnings, and by long protracted effort, the great minded-ones bring their minds, in the same manner, under discipline.

- 34-37 A. In a place unfrequented by human beings, free from molestation, pleasing to the mind, without undue trouble in regard to food and free movement, without being exposed to winds too cold or too hot, or to dews, holy and with a plentiful supply of water, calling up your strength, unmoved, having well practised the Yōga Vidyā, and bearing it habitually, one should investigate it with great care; and from time to time calmly and without injuring his body he should then contemplate upon his own births, existence, destruction, etc.
- 37 B-38. In one contemplating in this manner and wishing for the protection of God, both interest and devotion in the practice of the path of the  $Y \tilde{o} g a$  arises. Being of undisturbed mind, let him then lead his mind into it.
- 39. Let him note what it is that is attractive to his mind, and, having investigated carefully, let him remove the cause of that attraction.
- 40. One who knows it, even if he be earnest in the pursuit of the  $Y \tilde{o} g a$ , must know that this is subversive to his practising of the  $Y \tilde{o} g a$  firmly.
- 41-42. His mind thus awakened, let him go, even by effort, to an unoccupied place, where, by absence of stimulating cause, by want of contact, by fear, by knowing the evil consequences arising from it, and by the passing of the years of his life, non-desire in things desired, arises.

# B**r**ahma

- 43. By the means expounded above enjoyment for man ceases. How can the desire for enjoyment cease in the mind of man by the means expounded?
- 44. It remains in the mind deeply rooted in the wish 'let this be mine', "let this be mine". How can the uprooting of that desire, firmly rooted in thought, be brought about?
- 45. For things enjoyed, desire ceases by the acquiring of knowledge. How can the desire for things unenjoyed be prevented from attracting the mind?

- 46. One should enjoy things enjoyable which are not opposed to *dharma*; but, when they are not obtainable for enjoyment, understand their enjoyment by seeing, hearing etc.
- 47. Having well understood its nature, the sorrow resulting therefrom, the evils arising therefrom and the fear, make an effort, unperturbed to bear these in mind.
- 48. You would find many Yogins who had failed in this effort of conquering desire. "I shall not thus fail in my effort"; bear this resolve in mind, by every effort of yours.
- 49. Observe those who, having practised for long the Yōga by means of concentration resulting from the knowledge of its true nature, fall a pray to ignorance by means of those causes of desire which are indeed trifling.
- 50. In a man of cultivated mind who has understood things and thus investigates this matter, real faith in the path of Yōga springs in very truth.
- 51. In a man who sees enjoyments as yet un-tasted, just exactly as those already enjoyed by him, the interest and devotion in the worship of God grows from day to day.
- 52. Therefore, with your senses under control, worship the God of Gods with enthusiasm by means of mental worship  $(Dhy\bar{a}na-Yag\bar{n}a)$  without relaxation.
- 53. In this manner worship the Supreme God in a holy place, in the faith that He is before you, with all desirable things acceptable to Him.
- 54. Worship thus done by him will not, by His Grace, suffer destruction in the least. Nor will any obstruction divine or human come in his way.
- 55. Even though one is an accomplished Yōgin and has brought his mind under control, he must take it that his mind is not his own, and he should not take it as being under his control.
- 56. One should not show one's achievement of non-desire to the common people; if one is capable of it, his accomplishment is for demonstration before God.

- 57. Having practised non-desire adequately, and well disciplined your sense by intense concentration, bear in your heart always and without relaxation the Supreme God.
- 58. Whenever one's mind feels drawn to a gem or gold (hiranye), let him, without hesitation, bring about God's entry into it.
- 59. Having thus disciplined the mind and being ever in the practise of the  $Y \bar{o} g a$ , one attains, by the grace of the God of Gods, to God Himself.

#### Brahma

60. What is the  $Y \tilde{o} g a$  which is achieved by works, and what is the  $Y \tilde{o} g a$  of knowledge; what is the sort of man to whom each is in an eminent degree suitable?

- 61. To a man of uncultivated mind, but put into the path of the righteous, *Karma Yōga* is the path to be prescribed as knowledge is unattainable by Him.
- 62. To one who is disciplined by education and has become cultured in consequence, the  $Y\bar{o}ga$  of knowledge is the better, as he would find the course of works difficult of achievement.
- 63. One whose mind is disciplined by adopting either of these courses, to him Vishnu shows His grace in a short period of time.
- 64. No other doctrine or teaching is of the slightest use for men for destroying sin; nor for attaining the grace of Vishnu, if only ones mind finds pleasure in Yōga.
  - 65. Half verse; not translated owing to lapses.
- 66. If the mind is after the attainment of Supreme Bliss no obstructions will come in the way, nor will the mind be darkened by ignorance.
- 67. O, Pitamaha! this course of Yōga has been expounded to you briefly as above.
- 68-69. Man can learn by the practice of the Yōga his own nature; also the nature of the sense-organs (indrivas) and the good and the evil propensities of the mind (chitta); (he can

also know) the coming of evil and the significance of dreams etc. He can also gain knowledge of the nature of the minor deities (dēvatās) and the results of works (karma).

- 70. A pursuer of the path of Yoga shall not abbreviate anything that has to be done, nor by effort increase it. He should not be confounded by sorrow, nor accept as permanent, happiness that may come.
- 71. Be firmly seated, with your mind concentrated, with all your organs under control to the extent possible, resting your body on pillars, etc., and holding your breath under control.
- 72. Contemplating, think over what has to be done and the means needed for doing it; the highest act of worship of God and His supreme qualities without any notion of attaining benefits.
- 73. In this manner, make clear the mind, made inactive by wordly thoughts. Remove the long established association of mind with wordly things by main effort.
- 74. By effort practise *Prāṇāyāma* (holding of the breath) to the measure of your strength. By the practice of this, one gains the power of concentration for certain.
- 75. The length of time during which a man could hold his breath in his lungs (Kōshṭa), that control of the breath during the time is called Prāṇāyāma.
- 76. That control of the breath is regarded as of three kinds by  $Y\bar{o}gins$  by the holding (sthambana), the filling ( $p\bar{u}rana$ ) or the emptying ( $r\bar{e}chana$ ), of the breath.
- 77. By these three means the prānāyāma (control of breath) has to be practised. By the prtcaice of this prānā-yāma, the subtle elements (tanmātras) increase or improve.
- 78. By the improvement of the tanmatras, the ability to control breath increases for the practitioners of the  $Y \bar{o} ga$ . When this improves the sins diminish in proportion.
- 79. Controlling the breath by the effort of *Prāṇāyāma* one gets control over the activities of his mind; a devotee attains to the Supreme Abode of Bliss of Vishņu for ever by this means.

In the Parama Samhita of the Pancharatra.

The Tenth Chapter, entitled Yoga.

### CHAPTER XI

### Brahma

- 1. I have been told by you, O Purushõttama! that obstacles prove of benefit to us, and that Yogins should understand, by the practice of the Yoga, how they happen to us?
- How is a coming evil to be understood and at what 2. I am very anxious to know, pray expound it to me. Parama
- O, Pitamaha! Evil which is otherwise called aparam, 3. whether it shows itself in ourselves or in others, ought to be understood as exhibited in our behalf.
- 4. It is understood that there are in men, possessed of ... body, five kinds of vital airs, namely, Prāna, Apāna, Udāna, Samāna and Vyāna.
- Long expiration, yawning or relaxation of the minder (manoirmbah), asthmatic hiccup and sneezing are the activities of the ever upmoving breath (prana).
- The in-breath, swallowing, the evacuation of bowels. the excretion of urine, and the sexual processes are the work of the down-moving breath (apāna).
- 7. Vyāna (diffusing air) pervades all the body...... The uprising air (udana) brings about loud declamation (production) ction of sounds in high tone).
- 8-10. The Samāna air stimulates the fire in the stomach always (and brings about digestion). Of these vital airs, placed in different parts of the body, their throbbing and the sounds they produce, are seen in their respective places. In the ankle, the knees and elbows, and the secret parts, on a the left side of the joints, in the throat and at the root of the ears, in the temporal bones, on the crown of the head, and in other places the throbbing produced by it are to be seen.

- 11. In the midst of the throat, in the voice, in the stomach and in the joints, and in all parts of the body observe their activities as they occur.
- 12. These and other changes in the airs pervading the body when normal, give length of life; and when they get to be abnormal, bring about destruction of the body.
- \*13. The vital air, prāna, moves alternatively through the nostrils. The movement of this breathing which takes place without intermission, should be understood.
- 14. The breath in the left nostril moves through to the right, and that in the right moves through to the left; the path between is to be understood as the time when the breath is stationary (vishu kāla).
- 15. Many movements of this breath (*Prāṇa*) make the months. Twelve of these make the year. Six of these months make the *Ayana* (half year). One expert in the practice of *Yōga* should understand this with sharp intelligence.
- 16. Beginning with five breathings, and increasing it by five each time till you reach twenty-five of these, count this as a full day (ahōratra).
- 17. From thence onward, the progress is by one day each time till the total comes up to thirty-three day-night combination in the order of progress.
- 18. If, starting with the Sun's month, man's breathing keeps increasing from the beginning of it, having grown by continuous movement, then listen to the length of life of the man.
- †19-20. It may be three, two or one year, two, one, one-half (quarter or an eighth) of a month...., three, two or one full day (ahōrātra) that the breaths keep moving in due order; of this there is no doubt.
- 21. One must understand at the very outset his own time of breathing. By its increase, understand approaching evil.
- 22. By hour (nālika), month, year, measure its growth. Count their consequences as increasing stage by stage.

<sup>\*</sup> Cf. Pādma Samhitā Yōga Pāda III 32 etc.

<sup>†</sup> This sloka is broken at the end.

- 23. Note separately the time when evil approaches, keeping the cause and the consequences separate.
- 24. A wise man should daily contemplate alone, the particular hour, the month and the day of the Sauramāna calendar when evil could befall him.
- 25. There is nothing finer than this method for determining length of life, O, Pitāmaha! which discriminates from shortening and lengthening of the air in the lungs (Koshṭa).
- 26. If the activities of the other vital airs decline, a wise man will understand, even from this, the approach of death (aparāntam).
- 27-28. The destruction of the powers of the *indriyas* (senses), variation in the shadows, dullness of vision, and the cessation of throbbing in the fingers and the thumb; these symptoms, when they appear in a man, indicate he has no more than six months' life left.
- 29. If the throbbing ceases in the lower limbs of a man to above the knees, death is certain for him in three months.
- 30. If the throbbing ceases in the sex organ, the hip-joints and the armpits, his life ceases in the course of a single month.
- 31. Death comes in half a month <sup>1</sup>if one fails to see sweat bubbles on his body. If the evil creeps into the stomach, death follows in ten days.
- 32. If the eyes see light as that of the fire-fly, death follows in five days. If the tip of the tongue cannot be seen death comes in three days.
- 33-35. <sup>2</sup>If the tip of the nose cannot be seen by one, his death comes in two days. If humming in the ear, incoherence of speech and delusion of mind continue without disappearing, his life has only a day's length left. In this manner, O Pitamaha! a man of learning should regard these and other omens as indications of approaching death. When death comes near, a Vaishnava should remain fearless.

<sup>1.</sup> The text is corrupt here, Padma. Yoga. V 5.

<sup>2.</sup> Ibid Sl. 7.

- way to too much anxiety (for others), as work and the means therefor, do take their course of their own nature.
  - 37. If one's life has less than twelve years to run, the nature of its course can be understood by men well practised in Yoga.
  - 38–39A. Knowing the approach of final emancipation, those Vaishnavas who are not educated in the  $Y\bar{o}gic$  knowledge of the vital airs stimulating the primary organs of the body, but who are in the enjoyment of association of those possessed of this knowledge ( $S\bar{a}dhus$ ) will have to learn the evils approaching them mostly from other indications.
  - 39B-41A. One who does not see the orb of the rising moon, nor the line marking the boundary of the waning moon, or in the same manner, unable to see the star *Arundhatī* even, or the milky way in the sky, his death will occur before the end of the following year.
  - 41B-42A. If one sees the sun and the moon without brightness, or fire bereft of its bright glow, he reaches the world of death in the eleventh month.
  - 42B-48A. If one sees the aerial cars, or the cities of Yakshas, Rāksahasas, and Pisāchas (evil spirits) in the mid-summer (Grīshma) he has a life of ten months left. If a man in good health sees trees and hills of gold, he will live only for nine months more. Vomiting gold and silver, as also various kinds of gems, if one sees himself upside down, his head covered with blood, he can live only eight months longer. If one, having put his foot in dust, ashes or mire, sees it broken, he can live only for seven months more. A blood-red dove or crow, without casting shadow, perches upon one quickly, or remains perched for a while, or if a dust storm is seen behind him without due cause, six are the months of his life and no more, O, Lotus-born.
  - 48B-49. Seeing the shadow of a man, without his head, in the sky, or if a man present before him appears truncated (kabandha) black in colour fearsome-looking, he can live only for five months.

- 50. While one is in a faint or asleep, if he sees a woman gone black or his own head break, he can live only for four months.
- 51. If one sees another man as of black colour and fear-inspiring and as a Rākshasa or Pišācha, he lives only for three months more.
- 52. If one sees in the evening, by himself alone, without being urged by any one, in the cremation ground, night-walking Rākshasas, his life is only for two months longer.
- 53-55A. One whose urine has the smell of a goat when not suffering from disease, or whose whole body has that smell, or if he sees a *Brahmarākshasa* (ghost of a Brāhmaa), or those who have become corpses by some cause, or the slaughter of many; if he dreams of being drowned or of great sorrow afflicting him, in regard to these, one must determine one's coming death which would be varied and not definite, by reasoning or the circumstances of each case.
- 55B-57A. If well-disposed relations of one should appear perchance as ill-disposed (in a dream), he loses his life before a month expires. If one sees the sun and the moon as if bathed in blood, or if the sky itself be rubbed over with blood, he lives for only one year.
- 57B-59A. If one sees his reflection in a mirror, or in water in front of him, in fearsome form or defective of limbs; or if, in a burning lamp, one sees the flame disconnected with the wick, his death comes to him in twelve days.
- 59B-60A. If the upper lip is seen out of its place, or if the nose is seen bent; if the ear is seen moving out of its place, the life of the person is only six more days.
- 60B-61. One whose tongue turns black or his face, usually of the colour of lotus, or if one develops a distaste for food, though anxious to live, or if his temples lose their beauty and become red, his further life is only three days long.
- 62. If one sees a bird of a grey-blue colour mounting on his head as he sees it, his life is only two days more.
- 63. If one sees the above often through a glass or water his death follows in a day for certain,

- 64-65. A wise man, who sees the approach of his end, should become composed in mind, and, putting aside all anxiety, accepting the highest form of non-desire even though of bodily strength, and giving up all sorrow and fear, should adopt the practice of Yōga mentally, giving up all activity.
- 66. Going to a holy place, with mind composed and serene, and senses under control, worshipping the Supreme God with his whole soul, one should place himself under His protection.
- 67. Reverencing Vaishnavas in the practice of the  $Y \bar{o} g a$  and enquiring and learning of them, pursue the path of the  $Y \bar{o} g a$  without remissness and quite composed.

In the Parama Samhitā of the Pāñcharātra the Eleventh Chapter, entitled Arisṭa (Portents of Death)

# CHAPTER XII

### Brāluna

- 1. O, God of Gods, what is the way of life (dharma) which is considered the best for those devotees of Vishnu; what are the prescribed courses of atonement for error, as also the course of conduct to be adopted on occasions of a special character.
- 2. What is the prescribed dharma for those desiring emancipation, and what, for those who desire worldly good according to accepted opinion. Pray explain these to me as, in regard to these, I am in great doubt.

- 3. By what deed of man, the Lord God of the Universe, is pleased to do him good that indeed is *dharma* without doubt.
- 4. I have explained that already to you as of three kinds by its association respectively with mind (Manah), speech  $(V\tilde{a}k)$  and work (Karma). Among these I shall now explain the (dharma) of the mind.
- 5. Interest ( $\dot{s}raddh\bar{a}$ ), firmness (dhrti), tranquility ( $\dot{p}ras\bar{a}da$ ) these three are of the mind. All the other activities of the mind are considered on the basis of these three divisions.
- 6. One who is interested acquires knowledge; he is acceptable to the good; he is regarded as the proper man, and he is acceptable even to God.
- 7. By firmness one does not fall from the right path (dharma); by firmness one ceases to be bound by sorrow; by firmness one is not deluded by happiness; by firmness one is not worried by anxiety.
- 8. Being tranquil, one does not trouble others; being tranquil, one does not become jealous; being tranquil, one does not become greedy; being tranquil, one is always happy.

- 9. When these qualities are found in a man either as being natural, or acquired by him by his own effort as a permanent habit of his mind, God is pleased with him.
- 10. Association with people possessing these qualities, or hearing of those great one's having much knowledge of these, becomes the means of gaining these qualities.
- 11. Whatever is opposed to these is called *adharma*. Those addicted to qualities opposed to these, come to grief in all their lives present and future even.
- 12. Therefore a devotee of Vishnu desiring to attain the accomplishment of his object (attaining to emancipation) should discipline his mind in the practice of these three qualities.
- 13. If the mind is brought under control, all the faculties are brought under control. Therefore a man must gain control over his mind.
- 14. If the mind is put into the path of right thinking, speech remains in the right. Whatever is decided in the mind before, is what the speech actually publishes afterwards.
- 15. Truth, love and goodness, these three are the divisions of the nature of speech  $(V\bar{a}k)$ . Making his words serve these three qualities a man accomplishes his ends.
- 16. In every speech concerning wealth, in speaking one's qualities at all places, and primarily in speech relating to dharma, speak the truth straight on.
- 17. Whenever occasion offers, speak what would please your preceptors and the revered ones, to those that are learned and to children; as also to the aged and the suffering.
- 18. To those near you, to your friends and pupils, to your servants, to charitable people and to the devoted to God, say that which is good, suitable to occasions.
- 19. Speech is disciplined into the right path, by observing the usage of elders, by the study of the holy S'āstras, and by practice spread over a long time.
- 20 The speech organ is difficult of control except by discipline and long effort. Therefore silence is better.

- 21. To a man of the world, silence is not recommended as right; and therefore a devotee of Vishnu, firm in the pursuit of Vaishnava discipline, should always keep guard over his tongue.
- 22. If speech is undisciplined by these three, then she becomes for man the cause of suffering and sorrow, and should be understood as making for unrighteousness.
- 23. Service, cleanliness, graciousness, these three are regarded as being the normal functions of the body. By these a man gains his higher ends.
- 24. For the purpose of pleasing God, if one undergoes bodily fatigue, by practice of austerity, by expenditure of money or by bodily effort, these acts of his are regarded as service (paricharya).
- 25-26. O, Lotus-seated (Brahma)! three baths a day, lying on the floor, religious study and restraint (brahmacharya), observing of silence, food without salt and spice, steady sitting (vīrāsana) by night, the giving up of sleep by day, pilgrimage to holy places, these are the austerities (vṛatas) recommended.
- 27. The collection of the articles of worship by oneself, and cleaning them himself though fatigued, these acts are called service (paricharya).
- 28. Removal of all dirt from one's body must be understood as bodily cleanliness. There is much in the human body which is unclean, and, by their removal, one makes himself clean.
- 29. These are urine, semen, excreta, phlegm, transformed blood, sweat, tears, nails, hair, and various other exudations.
- 30. These are not impure when within the body; but outside, they bring about uncleanliness. These impurities arise each in its time, in the bodies of all men.
- 31. The cleaning of these is by earth, and by washing with water. If one should touch dirt thrown out of another's body, he should bathe to clean himself.
- 32. Contact with the dead, confinement-pollution, conversation with people in sorrow or mourning, the emission of

- the white (semen), vomitting; when these occur, the only way to clean oneself is by a bath.
- 33. If one should touch the excrements of one's own body after they have separated from it, a bath is prescribed for gaining purity, except in the case of sweat, tears, etc.
- 34-36. Even in these cases take a holy sip (āchamana). Do not sleep all the time. Whatever serves the need of one's own bodily requirements, becomes unacceptable to him if others use it. O, Pitamaha! Similarly, O, Pitamaha! whatever serves for the worship of God, and even the place of worship, becomes polluted by being put to human use.
- 36B.-37A. Articles of worship once used in worship by a worshipper become known as *nirmālyam*, and must be regarded unfit for use for any other purpose.
- 37B.-38. Gold, gems, cloths, etc. the fire-altar, the spoons used in sacrifice, the vessels and representations of God, become clean by washing. Even by washing out the dirt, secular (laukiki) cleanliness is attained.
- 39.-40A. Worship of God, the bath, and the cleansing of the body daily, as prescribed courses of cleanliness by popular usage and the *dharma Sāstras*, must be accepted by a wise devotee of Vishņu.
- 40B.-42. Whoever, by encouragement or by grant of money, makes the best efforts to help guests, preceptors, servants in grief, the great ones who are guardians of *dharma*, temples of Gods, ascetics living by alms, cows. Vaishnavas in large numbers; this is helping others—the best among the good that one can do by his body.
- 43. Among animals, cows are worthy of respect, men are more worthy of it than these; Brahmans among them deserve more respect than other men; more than Brahmans, mendicant ascetics; more deserving of respect than these ascetics are Yōgins (those who habitually contemplate on the Supreme).
- 44-45. More than even Yōgins are those desiring emancipation in complete serenity of mind. Gift of food is the best form of charity; as also the giving of money in all ways, as well as the giving of bedding and seats to devotees of Vishnu

- and ascetics. The gift of knowledge (vidyā) is the highest; other gifts however large are not as good.
- 46. The gift of land, mounts, vehicles, houses and other wealth, bring one great fame; but, are middling in respect of real merit.
- 47. Gifts made on occasions of suffering, from interest that a fit recipient presents himself on particularly propitious occasions, or because of access of wealth, each of these brings its own merit which is regarded as of many kinds.
- 48-49. Whatever is done with a view to securing mere fame, or praise, or for being talked about, meets with the disapprobation of the good-the more so, in the case of a devotee of Vishnu. The gift of lands, etc., is commendable, if the motives are other than these, such as length of life, health, children, etc., in order. Examine beforehand the things to be gifted, the time and place, and the worthiness of the donees as well.
- 50-52. Whatever is done after careful investigation, brings its fruit. If a man of good mind gives away whatever has to be given, in the name of the God of Gods, the fame of it will follow as a matter of course. The service of the great One mentioned above is in its nature a supreme gift. When rendered with unalloyed devotion the fruit will follow for certain, not otherwise. In this manner has been expounded to you the three kinds of *dharma* arising from the possession of the body.
- 53. Since what can be done has been detailed in full, now listen to what has to be abstained from. Whatever is opposed to the righteous conduct (*dharma*) described above, that is described as *adharma*.
- 54. Desisting by thought, speech and act, is to be understood as *nivṛtti dharma* (refraining from doing what is prohibited), which destroys sin.
- 55. In this manner has been expounded to you, O Brahman! the three kinds of *dharma* arising from mind, speech, and body-the more particularly of a devotee of Vishnu.
- 56-57. To a wise man, with full control over his senses, the three kinds of *dharma* connected with the mind are the

best. To an ordinary man who is a devotee, the three kinds of *dharma* connected with the body are the best. To all other middling ones, the *dharma* of speech is regarded the best.

# Brahma.

58. You have explained to me the three kinds of *dharma*, O Purushottama! Do people under the guidance of the senses, get rid of the *Samsāra* (life in this world) by them alone.

#### Paramah

- 59. *Dharma* is regarded as of the form of deeds, and it was described again as in the form of knowledge. Knowledge gains release, but works purify knowledge.
- 60 The knowledge purified by works cannot be destroyed by anything else.
- 61. Knowledge by itself alone, and without the aid of *Karma*, makes no one in the bonds of life, pure in the least.
- 62. Therefore, by worshipping the God of Gods by service, and getting over obstacles in the way, a devotee of Vishnu gains his ends, by His grace.
- 63. God, worshipped by service in due form, protects one even in coming lives, pushes aside afflictions and grants wealth.
- 64. Without the grace of God it is not possible to control even one of the senses by one's own power. Therefore place yourself under His protection.
- 65. In the unreleased state, there is difference between *Jīva* (individual) and *Parā* (the Supreme). When released there is no difference, as what causes it ceases to exist.
- 66. Therefore wishing for release, render your service from day to day to Vishāu by the work of mind, tongue, and body, giving up the fruit of your acts.
- 67. Thereafter by his grace, One's knowledge increases, and by that increase of knowledge on the other hand, the fruits of previous deeds, are diminished. On the extinction of *Karma*, one becomes pure of soul and attains Supreme Bliss.

In the Parama Samhitā of the Pāñcharātra the Twelfth Chapter, entitled Dharma.

## Brahma

- 1. I am convinced that men on this earth have not the requisite great firmness to persist in the difficult path leading to 'Supreme Bliss' (Nirvāṇa).
- 2. Men are of little strength, incapable of effort, overcome by desire and anger, and do not seek refuge in the God of Gods giving up all desire anywhere.
- 3. Even though hidden from others, one's desire being located in the heart is plainly visible to God always.
- 4. Therefore, for the benefit of all, expound fully to me with all its parts, the method of worship for gaining the desired ends, with due regard to time and the object to be attained. Paramah
- 5. O, Lotus-seated! To all people wishes are many. First the desire for prosperity; the next, the infliction of suffering upon others.
- 6-7. By knowledge, by wealth and vehicles, by children and catttle, wives and servants, by fame and by victory, by health and books, houses and position, and by such other means, men are accounted prosperous, O Pitamaha!
- 8-9. Bringing about death, attack of diseases, expulsion from the country, prevention of victory, destruction of wealth, or its appropriation by force, enmity, delusion, bringing another under one's own control; these and the like are said to be infliction of suffering upon others, O, Pitamaha!
- 10. Be it the gaining of strength or be it infliction of suffering, do not seek to do either for the benefit of others. When you do this for your own enjoyment or your own gain, it does not then become sin.
- 11. Whatever is appropriate to promote your welfare, make your effort to gain it. Even then, the fruit obtained is likely to be moderate and no more.

- 12. When one troubles you with his strength always, although you had done him no harm, you may then attempt injury to him. This does not make for sin.
- 13. For gaining one's own good, the growing moon is the appropriate time; for inflicting injury upon enemies, the dark fortnight is the appropriate time.
- 14. The deity to be propitized differs according to the days. One who desires to gain his object should worship the deity according to the nature of the wish.
- 15. One desiring to achieve an object then approaches the deity. He should make use of the incantation  $(Vidy\bar{a})$  appropriate to the deity, and get the qualities of the deity recited to him.
- 16. He should also provide, in appropriate form, the attendant deities of the one to be propitiated. For protection establish the guardian deities of the directions in their appropriate places.
- 17. A wise man should make the mere figures of lotus, placed in a circle and shining. Let it have eight petals one in each direction, and let it have the pericarp and stamens beautifying it.
- 18. He should place the deity (he wishes to worship) in it, surrounded by its attendants, weapons, and vehicles, and then offer his worship.
- 19. To all kinds of deities the *Vimāna* (tower) should be round, whether the building be round or four-sided, set with the guardian deities at the gate.
- 20. The body of the deities should be bright, shedding its lustre all round. For prosperity their form should be pleasing and healthy and otherwise bejewelled.
- 21. A wise man must first make himself clean by appropriate mantras then should take his bath, etc. for cleaning his body, and should offer worship to the deity in the manner of an unrivalled hero.
- 22. All the *mantras* already explained by me should be well used in the act of worship. In all acts of worship make use of those *mantras* only which are appropriate to the deity worshipped.

- 23. To all the deities the acts of worship are the same from beginning to end, such as the invocation to the deity, giving permission to depart, and in the making of the image etc.
- 24. These deities, however, differ in their name, in the time of worship, in their nature, in their attendant deities and in the mantras used.

## Brahma

25. What are the materials with which devotees should offer worship, and at what times? What is the difference among the deities? All this kindly expound to me now.

- 26. I shall expound to you the way of worship to be offered to the Gods, appropriately for each day, beginning with the first day of the fortnight in order. Pray listen.
- 27-29. O, Lotus-born, Agni-Jātavédas, the storehouse of all light, possessed of three flames, three feet and seven tongues of red colour with eight arms, and three forms should be worshipped by one adorned with red unguents, red flowers, red garments, by placing the auspicious seat of the God in the middle of a fire, or on the ground, in the order indicated; that is, by offering red unguents, red flowers and red garments. Make the seat of the God and his vehicle red likewise.
- 30. A worshipper gains all desirable wealth and perpetual happiness by the use of Ayudha-mantra with all the accessory forms (anga and upānga).
- 31. Do not perform the ceremonies relating to Agni facing the south-east by any means; do not blow through the mouth to make it glow, nor place it beneath you, nor jump across it.
- 32. Without offering oblations to Agni, do not take your food; nor let your feet touch it. Do not cry out if fire breaks out; but place yourself in its protection, that is, propitiate fire.
- 33. In the same manner, with auspicious articles of worship, worship Brahma the creator on the second day of

the fortnight. His image must be of yellow colour, and with four faces.

- 34. To a worshipper of Brahma there would be many children, his cattle multiply, trees and plants yield in plenty without any doubt.
- 35-37 A. On the third day worship Vaisravana, the Lord of wealth, king of the Yakshas, the lord of the two great stores of wealth (Sankha and Padma), with all his attendant deities, in the form of one with a great body and a big stomach, by offering intoxicating drinks and meat, with partially cooked and cooked food. The worshipper gains all kinds of prosperity and his wealth increases.
- 37-40 A. On the fourth day, Ganésa, the lord of all obstruction, of white colour, with four arms, a big stomach, an elephant-face with a single tusk; he should be worshipped morning and evening, for the prevention of evil befalling, with roots and fruit, and all kinds of cooked eatables. To such a worshipper no evil comes; he will always win at dice, becomes victorious either in law suits, or on the field of battle.
- 40-43 A. On the fifth day, worship the Goddess Sri seated in the midst of a lotus and bearing a lotus in her hand, who is attended all round by all the Goddesses, in form well nourished (pushti) with lotuses and cooked food. One who desires learning should worship with lotus all white; but one who wishes power, etc., (Rāja-S'ri) should use red lotus. A king worshipping this deity gains a kingdom, one who desires victory, gains it; so one desiring power, etc., gains his wish; and one wishing wealth gets it likewise.
- 43-45 A. On the sixth day, worship Skanda, of the colour of the flower of pomegranate, young, holding a spear in hand, with six faces, with a cock ensign on the flag and riding a peacock, as a great giver and as the commander-in-chief of the divine host. One who worships thus obtains learning, intelligence, strength and good looks, without a doubt.
- 45-47. On the seventh day, worship the Sun of great strength on an one-wheeled chariot with seven horses who is bent on doing good to the world, the lord of the Planets shining is full armour and wearing brilliant ear pendents. He

must be red in colour and brilliant and should be worshipped with oleander (karavīra) and red lotuses. The poor worshipper becomes wealthy, the ailing gains health.

- 48. On the eighth day, Rudra, white in colour and four armed, should be worshipped. Such a worshipper becomes bright, strong, a good speaker and one meeting with no obstruction in his efforts.
- 49. On the ninth day Ambikā should be worshipped with red flowers and red meat, and the worshipper gets across difficult paths and gains victory.
- 50. On the tenth day the dark and large bodied Yama should be worshipped. The worshipper gets over violent calamities and remains unconquerable.
- 51. On the eleventh day the white coloured and thousandeyed Indra should be worshipped, the worshipper gaining as a result power and greatness in large measure.
- 52. On the 12th day Vāsudēva should be worshipped with white articles of worship, the worshipper gaining increasing greatness and remaining for ever unconquerable to his enemies.
- 53. On the 13th day worship Kāma Deva (God of love) in the form of a gem-set image, gaining as a result great happiness in children, wives and servants.
- 54. On the 14th day worship Rudra with 8 arms for gaining knowledge, with sweet gruel mixed with ghee. The worship brings the highest knowledge.
- 55. On the 15th day worship the Full-moon with white and clean water-flowers. The worshipper remains free from ailments and strong.
- 56. In the same manner if the presiding deities of the nakshatras beginning with Kṛttikā be worshipped, each of these deities grants favours peculiarly its own.
- 57. For all these deities bdellium mixed with ghee is prescribed as acceptable incense; but specially sweet smelling sandal mixed with camphor and agalocham.
- 58. For those desiring their own welfare, the days of the first fortnight are good; while for those intending suffering for others the days of the dark fortnight are acceptable.

- 59-60. A worshipper should get together articles of worship suitable to what is desired. When to the worshipper's disposition and the form of the deity chosen, the place of worship, the time, the articles of worship, his own enthusiasm and strength, conform in all details, the worshipper's object is fulfilled, and not otherwise.
- 61. As against an enemy, in working to bring about evil to another, and, in an effort to gain control over another, the performer should use the name of those against whom he is invoking the deities concerned.
- 62. At the end of the ceremony he must inform the deity of his wish. In all worship of this kind he should make the prescribed form (*mudrā-bandha*) with his hands.
- 63-64. In all cases one should do what is necessary to protect himself. Then he has nothing to fear. In this manner, he should make himself clean and composed, and then mutter the incantation a 1,000, 10,000 or 1,00,000 times. Having gone through the worship in this manner, his object is then attained.

In the Parama Samhitā of the Pāncharātra Chapter XIII, called Kāmya Yoga (worship to gain one's wishes).

# CHAPTER XIV

## Brahma

1. What is it that you referred to as *Mudra* sign, the making of which is prescribed. That describe to me, O, *Vaikuntha* along with its distinguishing features.

- 2. That by which the happiness of those on whom one would inflict pain is made to flee, is considered *mudra*; for that reason, O, Brahman! these *mudras* are attractive to the Gods.
- 3. By means of these *mudras* one insures recognition for himself. This is done specially in acts of worship, and, by that, worship is rendered more efficacious.
- 4-5. Whatever *mudra* evokes the favour of any particular deity, that is said to be the *mudra* of that deity. The heart, the head, the tuft of hair on the head, the armour-covering, astram (space round oneself) and the eyes, these are to be understood as the most secret, generally accepted organs of the deities.
- 6. If you bring the outstretched thumb in contact with the conjoint middle and ring-finger, and place the thus closed hand over your heart, that disposition of the hand is designated the "Mudra of the Heart".
- 7. With a clenched hand, strike the pointing finger with the thumb, and then place the fist and thumb on the crown of your head, such a disposition of the hand is called Siro-mudra (mark for head).
- 8. Having, in the same manner, doubled the fist, firmly place the thumb erect upon the doubled fist, place the hand at the point where the tuft is. This disposition of the hand is called S'ikhā-mudra.

- 9. Place the thumb bent in the hand, and cover it over by the fingers; and then press the forefinger close. You then have the Kavacha-mudra.
- 10. Bending the fingers of the hand and clenching it as if thrusting a spear, and bending the other fingers (then the thumb and forefinger) somewhat across, you get the Astramudra.
- 11. Place the  $S'ikh\bar{a}$ -Mudra upside down between the brows. It then becomes Ne tra-mudra. In all these mudras the right hand alone is to be used.
- 12. These six are the *mudras* to be used in the six rites called *Anga-Nyāsa* (placing of the organs). By the use of these a practitioner protects himself from evil.
- 13. When you place the closed hands either on the heart, or on the head, fingers upwards, this disposition of the hands is to be understood as salutation or obeisance to the Supreme One.
- 14. Making the two thumbs even, tips upward, and placing the hands, one within the other, Yoga-Samputa Mudra is formed. This is held to apply both when in position and in application.
- 15. In this, if the hands be joined loosely, and held over the head with the thumbs downwards you make the Abhisheka-mudra. The placing of this mudra makes the object pure.
- 16. Spreading the fingers upwards with the wrists raised, place the thumbs within the hands to make the *Padma-mudra*.
- 17-18. The Chakra-mudra of great beneficence, is made by whirling disc-wise the two hands held together from the wrist upwards; and is to be used in making the padmāsana, while at the mental effort (as a preliminary to worship) at creation, and in making the chakra (circle of space) for worship in order, for the purpose of protecting oneself.
- 19. Clenching both hands and holding the thumbs bent over them, join them together and then everting the whole and setting the thumbs free, we get the Gadā Mudra which is regarded the best for counteracting evil and for protecting the earth.

- 20-22. Place the right thumb into the clenched left hand make the remaining thumb and the pointing-finger joined together, stretch out and let the other three right fingers cover the left fist; this makes the S'ankha-mudra excellent for retention of wealth. Padma, Chakra, Gadā, S'ankha are the four recognised mudras.
- 23-26. These four, place in the four hands of God. For the bow make the hand as if holding and so for the arrow. For the sword the *mudra* is a sword drawn out of the scabbard, and for the shield a circle. Place the hands back to back, interlock the two little fingers and make the two pointing fingers aslant and interlocked; bend the other two fingers on the palms to resemble the wings and let down the joined thumbs. This disposition of the hands is called the *Garuda-mudra* which brings great benefit.
- 27. Spread out all the fingers with interspace upwards, and then stretch out the fore arm, then you get the *Ananta-mudra*.
- 28. If this be made when making the bed, it gives protection to oneself; at all times it destroys the poison of rodents and other poisonous insects.
- 29. Raising both hands with the fingers folded and stretched out you make the *Prārthana-mudra* (sign of prayerful invitation) when one is entering God's presence, or in invoking God's presence.
- 30. A wise man will touch his chest, both right side and left, the right for the sake of S'rivaisa (mark of S'ri or Lakshmi) and the left for Kaustubha (the jewel).
- 31. The characteristic features of these signs (mudras), I have explained in general terms. Their use in worship has already been explained as occasion offered.
- 32. It is not possible to deal exhaustively with these features, O Brahman, as these are endless; because the deities are many and the signs (*Mudras*) have to be separate.
- 33. In the case of all deities worship may be conducted with these signs of common use. Two classes of *Mudras* are generally accepted and they are called *nāmanī* and *prārthanī*.

- 34. These *mudras* alone should be used in worshipping attendant deities. Even in the case of *Achyuta*, the principal deity, these two should be used as well.
- 35. To those desiring release (moksha) mudra is made in form in the mind. To others however, wise men prefer the making of the mudra by the hand.
- 36. In a concourse of people never show the *mudra* openly. This is the secret among the secret *mantras*, and hence must be used in secret.
- 37. To one uninitiated, do not exhibit the actual features of the *mudra*. The Gods are displeased thereby and the doing of it becomes fruitless.

In the Parama Samhitā of the Pāncharātra Chapter XIV, Mudrās (mystic signs).

#### CHAPTER XV

#### Brahma

1. For men who live their lives with a view to the benefits of this world, please expound in general terms what constitutes their round of duties, in order that they may gain their objects.

- 2. I have already expounded this to you in part, O, Pitāmaha!, but I shall briefly explain the whole of it.
- 3. First of all let a wise man determine the objects he wishes for, provided they are in keeping with his birth and his character, which are likely to be of benefit to him.
- 4. Having made his determination, let him go away from his relatives and the town where his residence is, and live in a hermitage near a hill, with an abundant supply of water.
- 5. Keeping the hair, finger-nails and hair on the lips, etc., and wearing garments of bark, let him make known to the deity the object of his desire.
- 6. Making a cottage for himself, let him live in it. If he is incapable, let him get others to put it up for him; and for all purposes, let him live in it.
- 7. A month at the least up to a year is the time prescribed. In order to gain one's object let him first perform purascharana (preliminary purification by mantras).
- 8. The purifying of the body by mantra is what is called purascharana; for without this the desired object cannot be gained even by an ascetic.
- 9. One must maintain life by food cooked by himself from forest herbs. Whenever obtainable, roots and ripe fruits of the season may also be utilised.

- 10. Bathing early in the morning, worship the deity of the *mantra* in a clean place. At the appropriate time secretly recite the *mantra* without being too rapid, or too slow in the recital.
- 11-12. Without taking any food, with all organs of sense under control, and in complete devotion, make the secret recital  $(jap\tilde{a})$  a thousand times or a hundred as desired, placing oneself face towards the deity. At noon let him take his bath in the prescribed form.
- 13. After the bath, taking the holy sip and offering the water oblation, again make the japā (secret recital of the mantras); in the afternoon (aparānḥa) however, offer again the water oblation and set free the presiding deities of the mantra.
- 14. Having bathed again and having partaken of food make the evening worship and then go to bed. In this manner again let the practitioner do his duties on the following day.
- 15. Having gone out to ease oneself, let him take the prescribed bath; perform the  $jap\bar{a}$  with devotion, reciting the mantras devoutly after.
- 16. A wise man should secretly recite the japa, the māhāmantras 12,000 times-these being Sudarsana, Nṛṣimha, Vārāha and Aparājita.
- 17. If the mantra be composed of less than 12 letters, the japa should be one lac for each letter. From the first letter of the anga mantra, mark the position in 10 divisions.
- 18. If the mantra is of one syllable (bīja) make that alone all the angas (parts involved). It is only when all this is said in due order that the mālāmantra (mantra in a garland) is completed.
- 19. For the successful performance of the mantra place the pranava (syllable Om) both at the beginning and the end. When the mantra had thus been successfully accomplished, use the mantra in the performance of the homa (fire-oblation) with a terminal svāha (instead of pranava at the end).
- 20. The homa may be performed with ghee, or samidh (sacrificial wood), or fruits, at the best, ten times as a matter of duty for the success of the mantra.

<sup>1.</sup> When all the aksharas have been placed in due order over the angas.

- 21. If one is unable to do this *homa*, let him perform the *homa* mentally by inaudible incantation of the *homa mantra*. A wise man should make his daily *japa* of the *mantra* terminate in the performance of a *homa*.
- 22. Churning the fire for the *homa*, preserve it without going out. If perchance the fire be extinguished, light it up again by churning in the same manner as before.
- 23. When you are engaged in the *japa* of the great *mantra*, the Gods will frighten you by great and fearsome noise. Do not be frightened by these.
- 24. When one remains unshaken and without fear, these Gods tempt him with beautiful women and such other enjoyable objects to deceive him.
- 25. Other Gods try to delude him by appearing like the *upāsaka's* (practitioner's) relations in his dream and try to dissuade him by agruments of reason.
- 26. He is a wise sādhaka who keeps free from being deluded by these. To him the lasting wish formed in the mind attains fulfilment.
- 27. To those who always do their duty with courageous effort, their previous wishes certainly attain their fulfilment; not to others, O, Pitamaha.
- 28. A courageous man should carry out, without assistance from others, the work needed for attaining the end desired. In the case of an incapable man however assistance may be rendered in work of an accessory character, but never in the case of others.
- 29. When one has accomplished the requisite incantations of the *mantra*, fire oblation should be offered up to the limit of 10,000 oblations.
- 30. After this, perform another fire-oblation suitable to the object desired beforehand. If a man desire the wealth of learning, *Brahma S'rī*, perform the *homa* with white lotuses.
- 31. If one desires the wealth of valour (Kshatriya S'rī) he must offer red lotus oblation; if one desires a kingdom he must offer oblations of pipal sticks (Samidh).
- 32. If one desires increase of years the oblation is *hariyāli* grass dipped in ghee; in case one desires a girl, he should use

the grass dried up naturally; if he desired land, he should use mud for the purpose.

- 33. One desiring place or position, should use the sticks of the *Indian fig (S'amū)*. For propitiatory oblations however use sticks of the fig-tree.
- 34. One desiring a child (son) should offer sweet gruel; for gaining control over another, use *apāmārga* (achryanthus aspera) as also in cases of great distress.
- 35. A wise one desirous of learning (vidyā) should use sticks of palāsa (Butea frondosa); those desiring food, cooked rice, while one desiring wisdom should use new ghee.
- 36. One desiring wealth should use bilva (Aegle marmelos); in case of cure for ailments, gingelly.
- 36B-37. For getting rid of enemies who are great sinners, make an image of the enemy with kneaded *māsha* (black kindney bean) flour, cut off parts of it from feet upwards, and offer each part in anger at the junction of streets; and then make oblations into the fire of thorny sticks touched with blood.
- 38. For bringing affliction to an enemy, the adept should offer oblations of mushroom. If one desires enmity to another, he should offer oblations of salt mixed with gingelly.
  - 39. A gold desiring adept, should use the flowers of lemon.
- 40. One desiring rain should offer oblation of ratan sticks. At the end of the *mantra* in the performance of fire oblations, the *svāha* is prescribed to be used.
- 41-45. This must be used with hinkara and phatkara in fire oblations intended to afflict others. In all one does, one must contemplate the various conditions to which the object is intended to be subjected, as having been achieved; namely, in an attempt at gaining control over another he must be thought of as being already under control; in the case of bringing about enmity he must be thought of as already an enemy. An officiant who has accomplished his object should, at the end of the incantation, in cases of bringing affliction to others, conclude by a propitiatory fire-oblation. Otherwise very evil consequences will follow as shown in Vishnu Dharma. Having performed a work to gain one's wish and havin?

gained the object thereof, a wise man will begin work only then to attain another object. Disappointment, and eagerness in doing work to attain an object, should be avoided in ceremonies to attain an object.

46-47. By fault of speech or mind, the result of the work (karma) may be lost or even one's own life. Therefore one should do this kind of work which is only for one's own good. A wise man should avoid work for inferior purposes.

In the Parama Samhitā of the Pāñcharātra. Chapter XV, named Kāmya (Wishes to be gained).

## CHAPTER XVI

- 1. I shall now tell you, O Padmaja! some of the mantras which bring about fulfilment of one's wishes. These are very powerful and very strong, and therefore you must listen with great attention.
- 2. Vaishnavas acclaim four mantras as the best among these, and they are Vārāham, Nārasimham, S'rikaram and Sudarsanam.
- 3. These mantras, giving great results, bear fruit in a short time. The others, on the contrary, require a long time to take effect. Hence the superiority of these four.
- 4. O, Pitāmaha! the Vārāha Mantra consists of 33 letters. One desirous of gaining possession of land practises this mantra.
- 5-6. Going to a place sacred to Vishnu and having worshipped him in due form, contemplating Him in the form of the Boar repeat this *mantra* 12,000 times. Then you attain to the fruition of the devout performance.
- 6-7. Again whatever of land one wishes mentally to possess, he should go to the land connected with it, and make his incantation (japa) there.
- 7-8. When one completes reciting a lac of times, or half, or a quarter, or one-third of a lac, he gains the same proportion of the land without any doubt.
- 8-9. The mantra called Nārasimha (after Nṛsimha) consists of 400 letters. That mantra is immeasurable, unopposable, very powerful and capable of great benefit. By that mantra all kinds of benefits from below the earth are attainable.
- 10-13. The fruits attainable thereby are wealth, or virility, or land, or Heaven, or elixir (rasāyanam), or vehicles, or women or fullness. One also fulfils his wish.

(siddha) by possession of things thus obtained. By the clixir he gains longivity, and land, and by heaven assurance of happiness. Going to the hind gate of the temple of the God of Gods, one should repeat the mantra 12,000 times. For protecting oneself with mantra (purascharana), then go to the front of the cave. Even there let one remain in the prescribed manner, and make the incantation all the time. Having repeated the mantra a thousand times let him enter the cave without fear.

- 14. If one officiant should perchance not wish to enter the netherworld by the cave, let him remain near the cave and make his incantations.
- 15. When the incantation had gone on a very large number of times, the spirit denizens of the underworld become frightened, and getting round the officiant make efforts to obstruct him in his incantation.
- 16-18A. These *Bhūtas*, wishing to know what the officiant of unflinching firmness of mind wishes, come again and again, and enquire what exactly is the wish that lay in his heart. Having obtained the wished for object brought by them, one should live in happiness in his own country, or go about as it pleases him elsewhere.
- 18 B-20. The mantra of S'rīkara is known to consist of eight letters. By practising this an officiant attains to the fulfilment of all his wishes. Going to a secluded spot sacred to Vishņu, and pleasantly situated, and having performed worship of God, make the incantation without intermission at least five thousand times, or as much as is desired beyond that.
- 21-22. For the purification and efficient protection of one's body, one must carry on incantation in this manner for 12 days. One desiring length of life should offer nine oblations in fire with *dhūrva* (hariyali) grass dipped in ghee, and, with the ghee left over, he should make ten thousand ghee oblations, and then partake of the partially cooked oblation (*charu*) and then present a Brahman with gold.
- 23. Such a one, overcoming death, lives a hundred years. Then wear the *Chakra* (the characteristic figure) made of thread after pronouncing the *mantra* over it.

- 24–25. Protection from all creatures for ever, arises from this. Being clear minded, offer oblations of flowers in a sacrifice purified by this *mantra*; one possessed gains happiness and the evil spirit leaves him quickly.
- 25-26. Getting in thousands the flowers S'atapushpa (Anethina Sowa) by great effort, if one offers a sacrifice therewith, an indigent man becomes one of wealth and power.
- 26-27. Throwing up both one's hands, let him make his incantations face towards the sun. Such a one will gain his food, etc., at the requisite time of need without fail.
- 27-28. If one worships for twenty one days with the ashes of the burning ground, bearing consciously in mind his enemy he will surely destroy him.
- 28-29. If one paints the image all over with kneeded mustard flour, and keeps rubbing over, the enemy becomes afflicted with fever. If he bathes the image of God with cow's milk, he will cause the fever to cease.
- 30. If one makes a figure of the enemy with cow dung, and then, placing his foot on the chest (region of the heart) of the figure, makes incantation of this *mantra*, he will kill that enemy.
- 31-33. In each of the four directions mark off three small plots, wash over with cow dung and place in each a vessel. Then pronounce the *mantra* twenty-one times, on each of these. Then worshipping the God of Gods in the middle space, fill each of these vessels with milk. Then, making an incantation by way of worship, if a woman should be bathed in it at the appearance of the menses she gains a son who would live long. Even if that woman should be barren she will get a son by means of this ritual.
- 34. If one repeats this *mantra* in due form one hundred times a day, he meets with no obstruction in any work of his, nor does any fear threaten him.
- 35. When there is threat of death unavoidable, or when fear threatens near, this *mantra* should be repeated. One who practises this incantation never comes to harm by these.
- 36. Even if a man be devoid of everything, he succeeds in realising his wishes without effort of his, by the recital of this mantra.

- 37. The Sudarsana mantra is said to consist of six letters. By practice of this all desired greatness is attained.
- 38-40. One desiring a kingdom should go round a hill top with a good supply of water, and by way of preliminary protection (purascharaṇam) should recite the mantra of six letters. That man should offer at the sacrificial-fire oblations of white lotus or the bel leaf (Aegle marmelos); when he should have completed 10,000 or 100,000 of these oblations Goddess S'rī approaches him (i. e., he gains prosperity). One who is not up to hard work should practise this for a long time without remissness. By continuous worship of God (Deva) he gains a kingdom.
- 41. A Vaishnava, opposed by an enemy, should offer fire oblations with the sticks of *vibhātaka* (Beleric myrobolam). The enemy will then be destroyed.
- 42. One wishing to overcome his enemies should himself offer these oblations up to a thousand times without any fear. He overcomes his enemies for certain.
- 43-44. Making a *chakra* with twelve arms, utter the six-lettered *mantra*. If the *chakra* is traced upon gold or copper it becomes auspicious all round. If one set this high up in the house, offer worship daily to it and keep uttering the *mantra*, he will have nothing to fear in the least.
- 45-46 A. If one makes incantation with the Sudarsana mantra he will have nothing to fear. One who always keeps uttering the Sudarsana mantra, his enemies look upon him, as if he were a lion, though he may have been weakened.
- 46 B and 47 A. If one considers himself placed at the nave of the discus (*Chakra*) and makes his incantation of this *mantra*, he does not suffer defeat in battle even if he be alone.
- 47-48. Wielding the discus and whirling it in his hand, if one makes the incantation, the enemies will turn back at sight of him.
- 48-49. If the people of the country suffer from disease, or from fear of Rākshasas, they will get rid of the evil by the performance of fire oblation with the sticks of apāmārga (Achyranthes aspera).

- 49-50. Imagining himself placed at the nave of the disc, if one, who is troubled by an evil planet, makes angry incantation of the *mantra* the planatary influence moves off quickly.
- 50-51. That *mantra* of eight letters, which has Nārāyaṇa for its divinity, achieves unthinkable great results when used by devoted practitioners. One should mutter the *mantra* of eight-letters, as this provides the necessary preliminary protection of oneself.
- 52-53. Therefore a devout Vaishnava should, silently and in his heart, contemplate this *mantra*. With a year's practice of this form of incantation, the practitioner, gaining control over his senses and free from desire, gains the vision of the God of Gods.
- 53-54. Whatever God or Goddess a wise man wishes to gain the vision, he should utter this *mantra* contemplating the particular deity; as he does so, he gains the vision in six months' time. In four months' time he attains to the vision of Sri (Lakslant).
- 55-56. Whatever one wishes to do to another, be the latter a Yaksha, Kinnara, or a man, by way of evil or good (sāpa or anugraha), one gains all that is desired by practising this form of incantation for four months only.
- 56-57. In an effort to gain control over a God, or obtaining vision of any God, the desired object is attained by the muttering of the mantra of eight letters.
- 57-58. Even when one has no wish to gain, a Vaishnava practising this *japa*, with his senses under control, becomes an object of adoration to all people, and even gains an insight into Time itself, that is, *gains* a knowledge of the past, present and future.

In the Parama Sainhità of the Pāñcharātra Chapter XVI named Kāmya (wishes to be gained).

## Brahma

- 1. If a king, or king's officers of State, whose conduct falls short of good and who are served by bad people, wish to gain consecration or initiation as a Vaishnava, what is it that they should do to become pure (or achieve their purpose).
- 2. To them there is no convenience for the performance of any penance; nor is the special consecration of devotion to Vishnu to be given to people touched by sin.

- 3. To a wise man of position and wealth, who is a devotee of Vishnu, purificatory rites are prescribed from his birth onwards for entry into consecration.
- 4. At an auspicious time, and by command of Brahmans, let a man of merit have two large golden vessels (kaṭāha) of equal size made.
- 5-7. Having filled one of these with curds, honey and ghee, in a place free from people and furnished with all auspicious things, the teacher, taking by the hand, the lordly officiant after his ceremonial bath and having mentally destroyed his physical body in the manner prescribed, make him enter the golden womb (hēmagarbha) contemplating him the while as desiring life, and cover him over with the other vessel.
- 8-9. Afterwards the guru (teacher), considering that the officiant had again gained the state of nature, and then taking his seat, and having destroyed his physical body as prescribed, and then creating it again by himself, he should create the body of the subject by means of mantras in the manner prescribed, and then, in due course, raise him from the vessel and bring him back.
- 10. In this birth, as if created by God he becomes, fit for the use of *mantras*. Then perform for him all the rites from that of birth onwards.

- 11-12 A. A new name should be given to him, which should be that of some God suitable to his birth and character, with the permission of the devotees of Vishnu, and then get through the rites of shaving and initiating into Veda-study (upanayana) in the prescribed form.
- 12 B and 13 A. Then make over the hiranya-garbha vessels to Brahmans who are Vaishnavas and, among them, men of learning. In the case of those belonging to the three Varnas (Brahmana, Kshatriya and Vaisya) have the rites done with the mantras prescribed for each varna.
- 14. For the Sūdra the mantras used should be those prescribed in the Tantras, and give them names ending in dāsa. Give them the holy thread (upavīta) and the upper cloth reciting the Guṇa-mantra.
- 15. These two, the upper cloth and the thread, should be used by the Sūdras only on occasions of worship, and not at other times. To the Sūdra do not teach the highest bīja-mantra (praṇava) either for secret muttering (japa), or contemplation (dhyāna).
- 16 A. There is no sin in reciting mantras in his hearing, nor is the practice of Karma-Yoga by him a fault.
- 16 B to 20 A. If a Sūdra be an enthusiastic devotee, eager for learning and good conduct, and withal clean, even though he be a Sūdra permit him to take part in everything provided he is not liable to err. Even such a one, do not admit to the position of Guru (teacher) in the granting of consecration, and in the establishment of images; nor admit him to equal association in dining or performing a sacrifice, either on his own account, or for another. A Sūdra should offer worship to God by the agency of another, a Vaishnava. He must serve at the worship in pūja (worship). Having got worship performed in this manner daily for 12 years, let him then set up to offer the worship himself. Then it will not be blameworthy.
- 20 B and 21. A teacher should then consecrate (give diksha to) a man of wealth who had received initiation into Vedic study and who is interested, after teaching him as prescribed, everything relating to worship. In all cases use the requite vessels to be made of gold or silver.

- 22-25 (A). Having again prepared him let him mount one scale of the balance; fill up the other scale to balance his own weight with gold of high quality. Having distributed the gold among the learned, he becomes pure in everything. The learned Āchāryaa should then consecrate him (grant him dīksha) and instruct him in the mantra (words to be muttered) and mudra (mystic figure-formation). Give him the instruction and the course of conduct befitting the community. Whatever was wanting in the course of ritual, make up by the gift of money. In the case of occasional rituals make up deficiencies by means of great gifts (mahādāna).
- 25 B-28 A. Whichever man of wealth makes the *Tulābhāra* every year, that man enjoys union with Vishņu after a period of years. Make a devotee who is strong, take his bath on the twelfth tithi every month, and then take his seat facing east on the deer skin; black antelope for the Brahman, the tiger skin for the Kṣatriya and that of reindeer for the Vaisya, as well as for the Sūdra.
- 28 B and 29 A. Make him sit on the skin, give him the bath himself (guru): with the water contained in pots of gold set with jewels.
- 29 B and 30. Having first destroyed, then recreate him by means of Sarvamantra in due order; and then with the Mūrti-mantra in due course give him the ceremonial bath always, and then dress and decorate him by means of mantras.
- 31. Seating him comfortably, the teacher (Āchārya) should first instruct him (as follows). "You are a Vaishṇava, and therefore devote yourself to Vishṇu with singleness of purpose.
- 32. With the greatest interest, praise his qualities as it is not possible for you to destroy your sins by austere contemplation (tapas.)
- 33-35. If you are incapable of even giving, you will sink in irredeemable darkness. Whatever you give to the disciplined good, and whatever of your earnings you have enjoyed, are known to you. You will protect the rest also by giving in the prescribed manner to learned Brahmans on occasions

- of worship (havana). Consider these as flower offerings directly at the feet of Vishnu. Even cherishing children, wives and wealth, is not necessary for you to do.
- 36. Yours is the duty to pin your affection to the feet of God (*Purushõttama*) whether you are in sleep or wakeful, when you are awake as in sleep, in prosperity as in distress.
- 37-38 A. I see no saviour for you except him, *Purushõttāmā*. Therefore even in distress, do not give up the tenets, practices, rites, discipline, and the mode of worship of Vaishnavas.
- 38 B-39. Having been thus addressed, the lordly man, bowing in reverence with folded hands, should intimate the Guru "I shall do all as directed above." He should also propitiate the Guru by giving him money and by showing him respect.
- 40. In all work (of religion) place him at the head and treat him otherwise generally with respect. Even his other disciples should be treated as if they were one's own helpmates.
- 41-42(A). Those of the Vaishnavas who are eminent by worth, you should make enquiries of, even when at a distance. To those that go to you, give satisfaction by providing them with food and clothing. Whatever they have to say to you, listen to with affection and make them accept from you whatever may please them.
- 42(B)-44. Always mutter to yourself the Supreme mantra of Vishnu in a sequestered place. If the lordly person be able to do so, let him offer worship by himself alone; if he had received consecration, making an image of gold, with beautiful features and making appurtenant vessels of gold, or conch, or pearl for the purpose. Let him only appoint consecrated persons to assist him in acts of worship.
- 45. At the end of worship let a monarch make daily gifts of gold, food, drinks, betel and nut, and clothing.
- 46-47. If one is unable to do so himself let him get another to offer worship to God. At the end of worship the worshipper should be paid; else the good result of worship goes to the worshipper. In the service of Vishnu one ought to cause materials for worship being supplied.

- 48-50 A. Being ever eager to put an end to evil doing, protect carefully what is granted for God's use. If for any reason one makes a vow at the feet of Vishnu, he should never cherish another wish till the vow already taken is fulfilled. In the daily or occasional rites of worship if one knows of any omission, he must make the expiatory gifts prescribed by teachers (āchāryas) and complete the rite.
- 50-52. One gets rid of sin by proper gifts, gains health by the same means, as well as the good will of his teacher  $(\bar{A}ch\bar{a}rya)$ . It is by gifts that one pleases the Supreme. A king, or one like him conducting himself daily in this manner shines in the Heaven of Vishnu after enjoying the happiness of this world.

In the Parama Samhitā of the Pāūcharātra. Chapter XVII, entitled Īsvara. (The Lord God).

## CHAPTER XVIII

- 1-2. Brahma—There are people who are possessed of wealth, devotion to god and enthusiasm, but have not the knowledge to understand the Supreme; to them what is the course of life that is proper? In them the ability is wanting to worship the supreme God by works, by thought, or even by words. Therefore please tell me what is the supreme good for them?
- 3. Paramah—To those men who are unlearned, but devoted and wealthy, the supreme achievement is in the institution of the worship of the God of Gods.
- 4. Even to the best among the learned who are desirous of benefits, the founding of institutions of worship of the Supreme One, is of the highest benefit.
- 5-7. Whichever of kings institutes the worship of the Lord of Gods in temples, in accordance with prescribed rites, these become overlords of kings. Else they would be born men of learning, and long lived in high families of great people, of good character, full of excellent qualities. Or else they attain the desired end (siddhi) without any doubt. Having founded places of worship of God, there is no man who gains no benefit.
- 8. O, Pitāmaha! Consider as materials of worship of God, such things as bricks, timber and stone collected for building God's House.
- 9. The services of those who make an effort therefore, to the extent of their ability, for building a temple, are regarded as worship offered by them.
- 10. Merit accrues even to those who assist by labour, or render useful advice by words, from the institution of worship
- 11. Brahma—How is it that the Supreme One gets established by men, like a worldly man, or a man rearing a family, always attached to the house?

- 12 Paramah—That God is neither established, nor protected by anyone. For the purposes of worship alone, He lends himself, by an act of grace, to His devotees.
- 13-14. Those men who had attained to the results of contemplation (yōgasiddhi), by holy conduct and occupy various positions of service, each according to his place separately by His grace, God himself puts them in their respective places in the House of worship as an act of mercy to His devotees.
- 15. Pleased with their worship God, Creator of all things, confers boons upon men, in due accordance with their conduct and good qualities.
- 16. Therefore I shall tell you the proper order in the institution of worship, as a Vaishnava gains the highly beneficial beatitude by worship (yagña).
- 17. Places of worship are of two classes, namely *Prāsāda* and *Bhavana*; duly installed therein God bestows grace upon men.
- 18. Having been installed for worship in a *Prāsāda* (palace, or large temple), God bestows His grace upon all worshippers; but installed in a *Bhavana* (a house for worship) His grace extends only to the family of the person instituting the worship.
- 19. Build the house of God with bricks, wood or stone, and, in the middle of it, construct the sanctum (garbhagrha) and set up in it God Vishnu (Mādhava).
- 20 Temples are of various forms as described by experts in the art of building; four-sided, or round, according as the sides are regular or irregular.
- 21. O, Brahma! the permanent ones among them should be regarded as *dhruva* (ever-lasting) and are very strong; others are called middling, and inferior, according to the time they are likely to last.
- 22. Wood, burnt bricks, and heavy stone last long in a growing measure in the above order, and the merit of building these vary accordingly.
- 23. Having got an image made of beautiful features, set it up, when the auspicious time arrives, for gaining the merit of the deed.

- 24. The materials for making the image are gold, silver, copper, wood, stone and earth, the greater suitability for the purpose being in the order of statement.
- 25. The wise builder should first of all get the surroundings built with the proper ornamentation, and then build a shrine, to *Garuda* in the front (or in the east).
- 26. He should get the pavilion for "the mothers" in the south, and the stone seats for the guardians of the directions each in his own direction.
- 27. Let him build a pavilion for *Vishvaksēna* between the points of the compass *Išāna* (North-east) and *Soma* (North). Then let him get the surrounding pathway and wall, made with entrance towers (gōpuras) at the doorways.
- 28-29. He should then nominate the officiating priest, of good conduct and expert in the *Tantra* (S'astra or hand book of ritual of temple-worship). Having done all this in the prescribed manner, and, having selected the official priests to assist, then he should go on to consult for an auspicious day with good asterisms and the proper houses of planets which would bring good to the yajamāna (the chief organiser).
- 30-33 A. In such an auspicious time let the *Bhāgavata* (the Vaishnava who is the leading or chief priest) begin the preliminary work of preparing (adhivāsanam) for worship. In case the founders are many, who assist in establishing the institution for worship, fix the auspicious hour in accordance with their horoscopes. The division of day (Rāsi) should be so chosen as to have the houses of the Zodiac occupied by planets auspiciously in the ascendant. The day should be free from Vishṭi and Riktā and the asterisms must be unmoving. One should first of all examine the signs, the omens and the spoken words, and make sure of their being auspicious, and then take over with gift of money, the image with beautiful features.
- 33 B-35 A. Make the pavilion for the temporary residence of the image (adhivāsana-mantapam) in the front part of the temple. It must be made auspicious all over, furnished with a platform for bath. For leaving the image plunged in water, a

separate place should be appointed, surrounded by pots full of water.

- 35 B-36 A. The plunging in water could be done as prescribed, in rivers, natural water-tanks, in artificial reservoirs, mountain-streams, and deep pools in rivers wherever available.
- 36 B-37 A. The measure of the image should be in keeping with the size of the front gateways of the temple. A wise man can also build the temple to suit the size of the image.
- 37 B-38. Twelve, eight or four Vaishnavas, being Brahmans of good qualities and faithful in carrying out the directions of the directing priest (Āchārya) should be appointed protectors of the image (Mūrtipās). To each one of these provide the things necessary for the fire-oblation.
- 39. Having done all this in the manner above prescribed, leave the image in water (jalāvāsam) for three days, or at least one whole day to begin with.
- 40. The officiating priest, along with the guardians of the image, being dressed and decorated with ornaments, should fast on the day previous to the installation of the image.
- 41–42 A. When the after-noon has arrived, having washed the image with water and having carefully examined it to be sure that it has all features intact, let the officiating priest have Brahmans recite the *mantra svastivācḥana* (to make the place holy), and then have the image wrapped all round with a newly-woven cloth.
- 42 B-44. Taking the image to the place of immersion in water, himself with the assistance of the guardians of the image, having performed ātmanyāsa (invocation of the deity into the image), and then making it full featured (sakalīkaraṇa), placing the guardian-deities of the compass, each in its place, outside the spot marked for jalādhivāsana, place the image in river water in the manner of samhāra mārga (withdrawing of the physical organs). Let him then protect the image all round by means of the Pancha Mantra in due form.
- 45. When the night has passed, let him have the pavilion (mantapa) decorated with festoons (torana) in the four directions with all the auspicious accompaniments of music mantras etc.

- 46. Let him have full water-pots, painted with leaf ornaments, placed at the side of the doorways, with the *Vāri-mantra* (water-incantation).
- 47-48 A. With the Vāyu mantra let him place flags upon poles and small flags at suitable points. Having done all this, let the image be taken out of the water and placed in the bath-pavilion to the accompaniment of music and band.
- 48 B-49. Having then placed the image on a bed, head to the east, the officiating priest should first of all open the eye with a sharp needle. After this an expert architect, having been propitiated, should open the eyes with instruments.
- 50. Having fully opened the eyes with the application of ghee and honey, and performed worship, let him then bathe the image in the water.
- 51. Let the priest, standing with his face northwards, bathe the image, placed on the bathing-seat facing east, with white mustard, rice, flour and the mixture of the five products of the cow (panchagavya).
- 52 A. Afterwards let the image be covered with cloth and bathed again with the pancha-mantra all round.
- 52 B-54. Let ( the Guru ) have the image painted over with the earth, brought over from holy bathing-places on rivers, or from the tops of hills, or earth from an ant-hill, or earth dug up by bulls' horns, or the tusks of a boar or elephants, or, in the absence of these, with the mantra of the tan-mātra (subtile element) and then bathed in water with the Salila-vidyā (water-mantra). After this have it bathed in water mixed with sandal-paste with the mantra of the earth (Kshiti-vidyā).
- 55-56. Then, having bathed the image with water brought from the holy bathing-places, and again with water made holy with the mantras of Tejas,  $V\bar{a}yu$  and  $Ak\bar{a}sa$ , and then again having bathed it and worshipping it with the auspicious fresh sandal, present the image with a pair of cloths with the Sparsa-mantra and then the  $Yag\bar{n}\bar{o}pav\bar{\iota}ta$  (the sacrificial thread).

- 57. Then give the image the ornaments and ungents, uttering the *Purusha-mantra*; then the garland, uttering the *Visva-mantra*; then the cloak uttering the *Guna-mantra*.
- 58-60 A. Then let the lamp be presented with the Tējō-mantra, the umbrella with the Kshiti-mantra, the canopy and the fly-whisks with the Vāyu-mantra. Having done all this as described above, let the Guru bring the image to the adhi-vāsa-mantapa (the pavilion in the bathing-hall) furnished with a soft bed and lamps and incense, and brilliant with materials for worship and Vaishnavas (for conducting it).
- 60 B-62. Then, placing the image on the bed facing south, let the *mantra-nyāsa* (invocation of the deity) be done incorporating in it the destruction (of the physical body) and the creation (of spiritual body), in due order of causes and consequences as ordained; as also the *Māyā* (Lakshmī) who gives the appearance of satisfaction with all the *mantras* prescribed, making also the weapons—the conch, the disc, the mace, and lotus—by means of symbols (*mudra*).
- 63. Then, with hands folded before him, and, uttering the *Pancha-mantra*, let him invoke the full presence of Vishnu, and then praying for his perpetual presence, worship him-
- 64. Having then given water-for washing hands and feet, and food, and then, in the prescribed manner, having offered worship, let the *Guru* set about performing fire-oblations all round.
- 65. Having made three fire-pits and having placed the *Mūrtipas* at the points of the compass let the oblations be offered. It is best to have twelve of these; else eight and the least four.
- 66. The fire-pits may be round or square in all places. Then have the fire-pit made in the centre. All of them sitting round let the *Achārya* again offer the oblations in it.
- 67. Having spread the kusa grass (Poa cynosuroides) and having placed the sacrificial vessels in the prescribed order, and then having prepared the cooked oblation (havis) and ghee for the sacrifice, they shall offer the oblations to all the gods (devalā).

- 68. The sides are the places ordained for offerings to the twelve mūrtipālas; while in the middle the oblations are offered with the mantra to the God of Gods (of 12, 8 or 6 letters).
- 69-70. What has to be done for all of these is similar except that, for each particular direction there is some variation out of regard to the Dig-devatā (the guardian deity of the direction). Contemplating a large lotus with petals in the centre of the fire, and contemplating again that the deity is placed in it, let the Brahmans offer the oblations. All of them should face the east, must wear their upper cloth, and be undistracted in the contemplation of the deity.
- 71. When the fire-oblation has come to an end give the mūrtipās the fees for their services (dakshinā). Then, having offered water for washing hands to the God, cover the God over with a clean and handsome cloth-covering.
- 72. Providing at the same time a good canopy overhead and a screen all round to shut off from view, offer worship to the seat and the holy stone ( $Brahma\ S'il\bar{a}$ ) under it, keep the image out of use ( $adhiv\bar{a}say\bar{e}t$ ).
- 73. Let all these keep awake all night with dance, music etc., and let the whole of the *adhivāsana* pavilion be made secure all round and well guarded.
- 74. The āchārya however should spend the night, fasting at the side of God.
- 75. I have thus far explained everything connected with the adhivāsana (preparing the image for worship). I shall henceforward explain the installation of the image in accordance with the accepted ordinances.

In the Parama Samhitā of the Pāūcharātra Chapter XVIII, entitled Adhivāsana (Preliminary Cremonies to Consecration).

#### CHAPTER XIX

- 1. Brahma—How is it that, though God be installed by men in accordance with the prescribed rites, He gives His presence and His blessings (aisvarya) only in some places and very moderately?
- 2. Paramah—The installation of God in the image, gets vitiated by the good or bad qualities of the locality, of the time chosen, of the people concerned, of the structure of the temple, and the character of the image.
- 3. When the installation is thus vitiated, the whole place gets empty, or is polluted by  $R\bar{a}kshas\bar{a}s$ .
- 4. In places full of the evil-minded, or without an ample supply of good water, or infected by various diseases, no wise man would build a temple.
- 5. Do not install God at night, at a time when an evil planet is in the ascendant, when the day and the asterism are cruel, when the disc of the sun is invisible.
- 6. No one who is not a family man, one without learning, one who is not a Brahmin, one who is dependant upon another for his living, one who is without, or deprived of an organ of the body, should install an image of the Supreme *Purusha*.
- 7. One should not install *Hari* (for worship) in a temple which was otherwise occupied, which is dilapidated, which was served by people of low esteem, and which is full of people of other ways of worship (*karmāntara*).
- 8. An image rejected, or broken, or of unprescribed size, or one having an internal defect, or worn out by use, should not be installed for worship; nor if installed, should it be accorded worship.
- 9. If an image is installed when anyone of the above defects has been noticed, the place becomes the habitation of Yakshas, Rākshasas and Pisāchas.

- 10. Whatever natural object is deemed pleasing to the God of Gods, that will become possessed of all desirable qualities, though it may actually contain defects.
- 11-13. When all these things-place, time, men, house and image-exhibit the desirable qualities, the installing priest should rise early in the morning, and, having bathed and taken the holy sip (āchanya), and clothed in clean garments, should go round the pavilion, keeping it to the right, along with the mūrtipas. Then taking his seat to the south of the image, with his face to the east, he should make the mantrnyāsa on his body. Then he should set about cleaning the temple both inside and out.
- 14. Set up the festoons, flag-posts and pennons in their respective places; thereafter place water-pots at the gateways all round.
- 15. Let him bring together things required for worship and for the fire-oblation; as also let him have separately piled up gems, metals and grain.
- 16-17. Let him then bring together expert musicians, carrying in their hands pipes and other instruments. Having got together all these, having considered the signs and omens, and having offered worship, in the prescribed manner, at the places intended for the gods, let the āchārya, along with the mūrtipas, then begin the rites for the installation of the idol.
- 18. If evil dreams are experienced, or if inauspicious signs are seen, light up the fire in the pavilion and perform the expiatory ceremonies.
- 19. With the *Pancha–Mantra* offer ghee oblations in due order ten, a hundred, or a thousand times as may be needed.
- 20. With loud proclamation of auspiciousness and success, and with the loud chants of Brahmans, let him make expiation for defects, excesses and deviations.
- 21. After this, having circumambulated with folded hands the God of gods, and obtained his permission, walk ceremoniously round the temple, keeping it to the right.
- 22. Having inwardly assured himself that everything is right, in regard to the temple and in regard to the sanctum,

let him scatter all over, if need be, akshatā (rice washed and treated with water) and dhūrva (Agrostis Linearies) grass with the astra-mantra.

- 23. Again let the *mūrtipas* sweep all over with the *Vāyumantra*, having made sweeping brushes of *Kuśa* grass (Poa Cynosuroides).
- 24–25. Having then thrown away the brushes, and having washed their hands with fresh water, let the whole of the temple be rubbed over with a solution of cow-dung in water, brought over by servants specially initiated for the purpose. Then the āchārya himself should sprinkle water all over, having uttered the astru-mantra over it.
- 26. With the *Pancha-sakti-mantra* scatter the tips of *kuśa* grass, holy rice, and *dhūrva* grass; fumigate the whole place with incense, with the *Ashṭākshara-mantra* pronounced over it.
- 27-30. Let the leading priest show round in all directions a lighted lamp, with the  $Tej\bar{o}$ -mantra: Having done all these in the sanctum itself, and having made the peculiar signs (mudra) publicly, the guru should light up the fire on the ground overspread with sand to the right of the outer gate, and then make oblations of ghee with the pancha-mantra, a thousand times, or a hundred times, for the permanent propitiation of the presiding deity over the building (Vāstu-Dēvata). Let him again offer oblations with the sacrificial sticks of apāmārga (Achyranthes aspera), S'ami (Acacia Suma) and khaāira (Acacia Cateched) trees for propitiating the evil spirits of Yakshas, Rākshasas and Pišāchas, with the mukha-mantra. Let him make three supplementary oblations and bring the fire-rite to a close.
- 31. Then taking up quickly a thread wet with sandal juice (chandanarasa), let him measure out, in the prescribed form, the inner sides of the sanctum.
- 32. Casting the thread along the main direction and along the minor points of the compass with his assistants, he should throw another across, from between the North and the North-east to a spot between the South and the South-west.
- 33. Taking the perimeter of the image at one-twenty-fifths of the side of the sanctum, mark off the space away from the point where the strings intersect.

- 34. Vaishnava people prescribe this manner of establishing as bringing prosperity. If the image be placed at the point where the strings join, the resulting good is middling.
- 35. If the image be set up with the measurement in excess or falling short, the establishing āchārya will be destroyed, and the patron (yajamāna) will suffer from day to day.
- 36. Even when the image of God is westward-looking, the image should be installed for worship in the same manner by throwing threads and fixing the place.
- 37. Having thus determined upon the installation of the image, and having measured the space available and the image to be set up, then determine the place for the images of the exterior deities.
- 38. Then, having got back near to the image of God, and having made the flower-offering (pushpānjali) at the place (or at the feet), let him cause those initiated to bring in the seat, the flat stone, (Brahma-S'ila) and the edge round it into the sanctum.
- 39. Having taken these round the temple first, and then all round the sanctum, let all the articles for use (*dravyam*) be brought in. It is never otherwise in regard to the installation of the image.
- 40. Placing himself face to the West, let the āchārya have the *Brahma-sila* (the base-slab) put in its place with the mantra of the three gunas (Trgunātma.)
- 41. Having offered worship to it with sandal paste etc., let him place the seed-gems himself, in the nine hollows made in the earth, in the eight directions and in the middle.
- 42. Let the officiating priest place the gems, bringing them by the hand, uttering the *mantra* appropriate. First of all let him place in all the nine pits bright shining gold.
- 43-44. Diamond (vajra), ruby (padmarāga), beryl (vaidūrya), saphire (nīlam), pearl (mauktikam), topaz (pushparāgam), conch (sanka), emerald (marakatam) and crystal (spaṭikam), should be placed in order, at the eight points of the compass and in the middle. These should be placed with the eight letters of the Ashṭākshara, letter by letter, and all letters together, in order.

- 45-46. Yellow orpiment (tālam), red arsenic (S'ilā-maj-janam), antimony (anjanam), iron sulphate (kāsīsam), mercury (pāradam), brass or bell-metal, (saurāshṭram), a yellow pigment (rōchana), another pigment of the colour of honey (mak-shipa), and coral (vidrumam); so also paddy (vrīhi), black kidney bean (māsha), wild wheat (gavī), gingely (tha), wheat (gōdhūma), barley (yava), wild paddy (tṛṇa), panicum seed (priyangu), and green kidney bean (mudga); these two sets must also be similarly deposited in the same order.
- 47. These deposits should be neither more nor less than what the pits would hold, and should be just up to the level of the slab, for prosperity.
- 48. For prosperity, some hold that all these should be deposited in the central pit. But no Vaishnava, expert in the *Pānchurātra*, will do so.
- 49. The wild variety of grains is not considered acceptable for depositing in the pits, as, so doing does not conduce to the prosperity of the village, and brings on exile to the forests (to those so doing).
- 50. Making the place for the pīṭha with stone, or brick, set the seat (p̄ṭḥa) evenly, uttering the P̄ṭḥa-mantra in prescribed form.
- 51-53. Having mentally provided a covering for the floor with the appropriate mantra, having made the channel for the water used for the worship, with its mouth directed towards the North, having offered, to the seat thus placed, worship with sandal etc., having covered with cloth fresh from the loom, and having made arrangements for due protection all round, the installing priest should go along with the Bhāgavatas (Vaishnava assistants) and make worship at the places, intended for the installation of Vignesa (Ganesa) and S'iva
- 54. Let him make their place to the south of the sanctum and place *Ganesa* to the East, and *S'iva* to the West; in front of the gateway to the temple and near to it, let him make the place for *Garūda* (the Eagle-mount of Vishnu).

- 55-59 A. Behind the shrine let him make the place for Ananta (the great snake Ādi-S'ēsha); then to the south for the divine mothers; and so also for the guardians of the directions, each in the particular direction between the temple and the ambulating pathway round it. Then let him offer worship at these places with sandal-paste and flowers. Between the North (Soma) and the North-east, let him make the place for Vishvaksēna, wearing the cast-off clothing of the God. So also just outside the ambulating path (prākāra) make the Bali-pīṭha for placing the food offering. This should be right in front of the God and on a level with the seat of worship. Having thus appointed places for the Dēvatas (Parivāra Dēvatas or attendant deities), he should return to the presence of God with serene mind. Let him then offer the highest worship.
- 59 B. Having first of all made the spiritual body for himself, let him make the image before him assume the spiritual form.
- 60. Having treated everything there similarly, and having invoked God's presence by *Mantra*, then let him offer worship with grain, sandal, flowers, incense, lamp and ornaments.
- 61. Having worshipped Hari by presenting food and other articles of presentation: in the prescribed form, cover the deity with a soft cloth fresh from the loom.
- 62-63. Afterwards having made the yantra-figure (mystic figure) of the great God, let him mount it on a palanqueen well-spread with cloth or carpet, and carried by specially initiated mūrtipas, with the permission of those present. Then chanting hymns in praise of God, let him make a round of the temple rightwise.
- 64-65. Let the festive procession be celebrated with fly-whisks, water-pots, umbrellas, canopies, flag-staves, incense-burners, lamps, and with the music-conches and drums, along with dance, vocal music and other joyous exhibition. The āchārya should silently walk in the procession with his hand on the palanqueen.

- 66-68. Let those in the service of God be mentally regarded as gods, namely, Adityas, Maruts, Sādhyas, Vasus, Rudras, Ribhus, Asvins, Uragas, Siddhas, and the deities of the planets, asterisms, and stars. Contemplating thus, and having carried, with due care, the Yantra of Hari round the temple, let him present water, in prescribed form, as soon as the gateway of the temple is reached. Then place before the deity a new pair of sandals by means of Sparsa-vidyā (or mantra)
- 69. At the entrance to the sanctum present the God with water with the appropriate mantra; and then let the God enter, being carried by the initiated, with the  $Vy\bar{o}ma-mantra$  (the mantra relating to  $\bar{A}k\bar{a}\dot{s}a$ ).
- 70. Having turned rightways round the God's seat by merely looking at the directions, and having set it down, slowly make the preparation for fixing the *Yantra*.
- 71-72(A). When the auspicious hour has arrived, the āchārya should place himself at the front, and, with the permission of the Brahmanas, amidst the music of pipes and drums, with presentation of incense and lights, should settle God Hari facing east.
- 72(B)-74. In the position in which the pointed root of the image stands in the hollow in the middle of the base (pītha), taking the thread up and:centring the position of the image, let him fix up the image, and then, making various signs by hand (mudra) before the image, let him pray for the presence of God for all time, after making the obeisance. Having shown reverence with folded hands, let him then present the garland with the mantra of eight syllables.
- 75. Then, having presented water for washing feet and hands, let him offer the seat by pointing to it, and then presenting, in the prescribed manner, clean water for washing hands (arghya), present Him mukhāvāsa (something to sweeten the mouth),
- 76-78A. Then offer the fly-whisk, the canopy and the handful of flowers (pushpānjali). Then having gone round rightwise

make the gifts desired, namely, articles for worship, ornaments vehicles and lands. One who makes this kind of propitiatory gift (prīti-dāna) to God on the occasion of the installation of Vishņu, will gain in the next birth many thousand times (what he gave).

- 78 (b)-79. Afterwards, leaving the God of Gods covered with fine silk (of differing colour and material), and having screened off the front doorway, the āchārya, along with his initiated assistants, should go around and establish all round the God, His attendant deities.
- 80. In regard to the Vaishnava deities, Garuḍa and Ananta, he should have their images made and set up in the attitude of bowing at the feet of the Gods.
- 81. Gānpati with elephant-face, and S'ankara in the Linga form should be set up to the south, facing south.
- 82. All these have to be firmly placed on their seats, all round at the same level. They should be offered worship with sandal, flower-garlands and ornaments.
- 83. Establish the Guardians of the Directions, each in his own direction, made either of stone, or brick, and clothed in dress, in order, beginning with the east.
- 84. Having placed *Vīrabhadra* and *Vigna* (Gaṇésa) one on each side of the inner shrine, then install "the mothers" in a line in the prescribed form.
- 85. Having offered worship to the *Bali-pītha*, and having invoked all the remaining deities (*Dèvatās*) then let the *āchārya* instruct the patron (as to what he should do).
- 86. Gratify Vaishnavas and learned men with gifts pleasing to them. Satisfy people in general with food and eatables of all kinds.
- 87. Let those who assist in the foundation be gratified by all means at his command by clothes and betel-nut gifts.
- 88. Let the Yajamāna (the patron-founder) do all that he was directed to do by the āchārya, in great devotion to God, day and night.
- 89. Having closed the front door, and making provision for adequately guarding it, the officiating priest should go out and get food, drink and money largesses to be distributed.



- 90. In regard to an image installed in a newly constructed temple, knowing men will not offer worship for three days. On the contrary, distribution of gifts is recommended.
- 91. If one makes gifts of money with discrimination among the deserving, and provides food and drink for all, he is doing what would please Hari (Vishnu).
- 92. If one should instal God in a new temple, without giving these various gifts, he is afflicted with disease and his relations cause him fear.
- 93. Therefore a wise man, for his own prosperity, will instal Achyuta in a new temple, providing a pletiful supply of food and drink, accompanied with money gifts.

In the Paramasamhita of the Pāncharatra Chapter XIX Entitled Sthāpana (Installation of the deity in a temple)

## CHAPTER XX

- 1. Brahma:— O Purushottama! Please expound to me the rules regulating the fire-rite which is done on all occasions. Further explain the connection between this and the rite of worship, as also what is wanted for performing the fire-rite.
- 2. Paramal:— O Pitamaha! I shall expound the firerite for general purposes first; then in the same manner I shall explain the fire-rites on occasions of initiation, inauguration of temple-worship, as a daily rite, and as a rite performed on occasions for particular purposes.
- 3-4. Vessel for gliee, the cooking-pot, water-pot for sprinkling water, dried sticks of wood, kūsa-grass (Poa Cynosuroides), sand, rice, clean water, spoons, the sticks to be laid all round, sacrificial ladles, fire, fan, kusa bound together (kūrcha), dried fire-wood, a spoon or stick for stirring charu, sandal and flowers etc., these constitute the material requirements for the fire-rite.
- 5. Having brought together these things near to the place of fire, the officiating priest should begin the worship of *Hari* (Vishnu) in the manner prescribed in the *tantra* (*Pān-charātra* text).
- 6-7. Having invoked the deity, and given him water for washing hands, and then the *tāmbūla* (mukhāvāsa lit. mouth-scenter), and, thus having obtained his permission, and turning back and going to the right of God, set up the place for fire, beautiful and in front of God. For purposes of *Dīkshā* (initiation) make the fire-place round, and of the measure of the hand.
- 8-9. In another place, let him make, with sand, a four-sided altar. Raising the altar thus made with the astramantra, and having sprinkled it over with clean water, let him spread out sand in all directions, making it all one level.

Then, having written the ahankāra-mantra first, write out from the North the Guna-mantra.

- 10. Then having washed his hands with water, and having brought the fire with the *Tejo-mantra*,, let him light the fire uttering the *Vāyu-mantra* with the wood already laid on the earth.
- 11. Having taken water in the hand, sprinkle it round the fire, and with *Vāsudèva* and other *mantras*; place *kuśa* in all the directions.
- 12. Having placed the kusa utterring the Sparsa-manlra place all the collected material brought in pairs.
- 13. Put the vessel containing the cooked oblation in its place, and so the darvī (the palāsa leaves with which ghee oblations are made), spoon, the vessel for ghee, the sticks of wood, flowers, rice and the stirring stick (mèkshaṇam). Having got these in pairs, place them separately, as also the chamas (sacrificial drinking vessels). Place the kūrcha (a bunch of kūsa) to the south of the fire, uttering the Brahma mantra.
- 15-16. Placing to the North of the fire, the full waterpot uttering the nivrtti-mantra, and, having made a ring with two blades of kusa with the tips undamaged, place it on the waterpot. Having poured water into the pot, and having made it pure by drawing it three times on it, turn over all the vessels and let them be sprinkled with water.
- 17. Bringing the vessel of cooked oblation, throw four handfuls of rice with the mantra beginning Dharma (Dharma, Gnāna, Vairāgya, and Aisvarya), having sprikled water over it with the hand.
- 18-19. Having placed it on the fire with the appropriate mantra, fan the fire into flame. Having poured ghee into its vessel with the pavitra, repeating the Téjo-mantra, and having placed it to the North of the fire, touch with darbha grass with its end lighted. Place also in the ghee, the ends of two blades of kuśa grass uttering the Parameshti-mantra.
- 20-22. Again lighting it up with the Tèjo-mantra, take it round the two oblations. Then, throw the burnt kusa, into the fire, purifying three times with the pavitra;

than throw it untied into the fire, uttering the Paraméshti-mantra. Then showing in the fire darvi, sruva, (flat spoons of wood) and the ends of kuśa grass, and rubbing over the darvi both inside and out, uttering the Sparša-mantra, and washing the sruva also similarly, throw the kuśa grass into the fire.

- 23. Dropping a little ghee with the *sruva*, on the *charu*, place the *charu* to the North of the fire. Even there take steps to prevent interruption of the rite all round.
- 24. Then getting near to God, begin the course of rites constituting the worship. Having presented water with the chamas, then give God the tooth stick.
- 25. Giving the water again by the same *chamas*, order away the *gandhāmalaka* (gandhāmala = wild lemon), imagining those as having been cast off to the side of *Vishvaksèna*.
- 26. Then, having raised the image of the God of gods from the seat, and, taking Him with His sandals to the bathing place, the officiating priest should bathe Him mentally.
- 27. With the Tèjō-mantra bathe the God, present the dress with the S'akti-mantra, with the Tamo-mantra present the over garment smelling sweet.
- 28. Having again bathed the image with water from twelve other pots, perform the propitiatory rite five times with the *Pancha-mantra*.
- 29-30. Presenting water for washing feet and for taking the holy sip throw it into the *pratigraha-pātra* (receptacle for water). Then, having bathed the image well again with eight pots of water, and then, having performed the propitiatory rites with the three *Mūla-mantras* a hundred and four times (or sixteen times), then cover the image over completely with cloth with the *Sparša-mantra*.
- 31. After this present the image with *upavita* (holy thread) made up of three threads each of three strands; then give the *utlariya* (upper cloth) of yellow colour, with the *Sparşa-mantra*.
- 32. Having given water for washing feet etc., rub over the head with fragrant oil; then having poured water over the body, rub it over with anga-raga (cosmetic) for the body.

- 33-34. Then again washing the image, present two new cloths again as before. Then present the jewel *channa-vira* (garland of Victory) of gold and of three threads, drops for the ear, *karṇa-mudra*, belt, epaulets, bangles, *kaṭakas* (ornamented bangles) and finger rings.
- 35. Belt over the stomach, anklets, bāhubandha (armlets), hair-binder (sikhāmaṇi), head-gear and then the thread for fastening the cloth at the waist.
- 36. Then flowers, garlands, for the head, and for the shoulders. All these should be presented with the Rūpamantra; then the jewels Śrīvatsa (image of Lakshmi), Kaustubha, and the ever present Vanamālā (garland of lotus-beads).
- 37. In the same manner present conch and disc, in the forms of signs, mentally; and then with  $R\bar{v}pa$ -mantra, mirror and collyrium for the eyes.
- 38. Then present Him with incense and lamps as also water for washing the feet and rinsing the mouth. Giving Him the sandals, again take Him up to the place where the pedestal is set.
- 39-40. Giving Him water again for washing the feet, and for the holy sip in the prescribed manner, present, with both your hands, and with the rasa-mantra, madhu-parka (honey mixture) made of a good mixture of honey, sugar, ghee, curds, and milk.
- 41-43. Then, having given water in a new vessel made clean by rubbing with ghee, bring a third part of the cooked food, and, pouring ghee, offer it to God. Having given water again in other separate vessels, present as before cooked eatables and fruits ripening by time. Then a wise man will keep for a while, muttering the *Panchopanishad-mantra*; and, then having given water from another vessel, he will present betel-nut etc. (mukhāvāsa).
- 44-45. Having uttered a laud of praise, and, having bowed in reverence to him in the direction of the image, then going ceremoniously round the image, treat Purushottama as a king and show him honour, as if in fear; then, obtaining his permission with the satva-mantra, protect yourself with the Astra-mantra.

- 45b-47(a). Getting near the vessel containing the sacrificial fire, and, having again sought permission in the prescribed form, place with the guna mantra the three sticks (called paridli), one on the ground near to the officiant and one each North and South; then, having offered sandal and flowers by way of decoration, to the Brahmanas nominated as the guardians of the directions, and being seated there, seek their permission, after prostrating before them twice.
- 47b-48(a). Having taken twenty-five sacrificial sticks together and dipping their ends in ghee, throw them together into the fire pronouncing the ashṭākshara-mantra ending with svāha.
- 48(b)-49. Having made three oblations of ghee with the three ahankāras, and, sprinkling water round the fire with the guna-mantra, and then, imagining a lotus with its pericarp in the fire thus alit, then invoke in it the Supreme God in the manner instructed before.
- 50. Having mentally presented water for the hand, offer glee oblation with the spoon (sruvam) pronouncing the pīṭha-mantra ending in svāha.
- 51. Then wiping out the *darvi* (a spoon or a Butca frondosa leaf) and placing upon it a bolus of cooked food and putting a little ghee over it, offer it into the fire unshaken with the mantra (following).
- 52. With the same mantra (Vāsudēva) offer twelve oblations with the sruva, and similarly eight times with the mantra ashtākshara (Nārāyaṇa).
- 53. Again offer the oblation of a bolus of cooked food with ghee, with the *Rudra mantra*. Put aside the *darvi* after washing it.
- 54-56. Having placed one sacrificial stick, offer oblations of ghee with the sruva separately for each, with the mantrasminti, sakti etc. ending with the guardians of the directions, leaving only the chakra-mantra; but the chakra should be included in case of fire-oblations for diksha (imitation).
- 56. Then again offer oblations in expiation with the *Panchopanishad-mantra* five times; at the end of this, offer ghee in one continuous stream.

- 57. This kind of fire-ceremony, a learned Brahman is entitled to perform. It may be performed by a Kshatriya of good qualities, or even by a Vaisya of much information.
- 58. No S'udra should perform the fire ceremony-above described even though he be a learned man. An initiate, a wise man, and a man of learning among them, should really get another competent person to do it for him.
- 59. Even a Brahmana if of bad conduct, and a Kshatriya of the same kind run the greatest risk if they attempt to perform the fire-rites.
- 60. In ceremonies, ordained to be performed on special occasions in ceremonies intended to gain cherished objects, in those meant for purposes of initiation and for instituting places of worship, fire-rites may be performed; not on other occasion unless one is entitled to do it.
- 61. In all cases, this is the accepted rule in regard to the performance of fire-rites. For the guardians of the directions offer ghee oblations in their names.
- 62. Initiate Brahmans only shall perform fire-rites called pari-homa. They must have attained to the position of Āchārya (acknowledged teacher), and be gratified with the presentation of gifts.
- 63. They alone shall assist by service who are selected by the Achārya in the rites of initiation (for any holy rite), or in the institution of places of worship, and none other as they are not acceptable to the Tantra (Pāncharātra S'āstra).
- 64. A worshipper, by always performing the fire-rite in the mannar ordained, destroys sins, and attains to the eight great achievements (*siddhi*).

In the Paramasamhitā of the Pāncharātra the twentieth Chapter entitled agnikārya (Fire-rite)

#### CHAPTER XXI

- 1. Brahma: For Mukunda (Vishnu) thus installed, what are the ceremonies ordained for the three days (of interval). At the end of this interval in what manner is worship to be performed? These be pleased to explain.
- 2. Paramah: Having installed God in the manner described, and having performed the parihoma, the achārya should first of all have food, drink and money gifts distributed freely.
- 3. All should have food scattered outside in all public places where roads meet. When the three days should have passed he should do the needful for the bathing of the image.
- 4. Between the two doorways of the temple, make a low platform each way four hands in length spread all over with sand and provided with a canopy.
- 5. On the platform let the āchārya place new waterpots of gold, silver, copper or earth decorated, for all dravyas (things used for the bathing).
- 6-8. On the platform lay a cloth spread over and place the pots on it. Having placed them upside down and having made the water by rubbing over it with a pavitra (a ring with a tail made of kusa grass,) again set the pots erect and sprinkle water thrice over with the parameshtimantra. Then let the āchārya fill in these vessels with the things to be used for the bath, filtered through cloth and carefully examined; having got the pots to be brought over by the mūrtipas, five in order should be filled first of all, with panchaganya with the incantation of panchōpanishadmantra.
- 9-10. Then again, one pot should be filled with these all together. Another pot should be filled with water and kusa ends. Honey, gingelly-oil, sugar-cane juice, clean water should

each be filled in one pot separately. Another vessel should be filled with earth brought from one of the following: bathing-ghats, in holy places, from hills, caverns of wild hogs and rats, ant-hills, earth dug up by the horns of bulls.

- 11. Having filled these pots as above, fill them over again with flowers, leaves, sandal, gems and garlands, according to means.
- 12. Other articles wanted for worship, and placed away from the *Vedi* (platform), should be brought in and cleaned by servants initiated for the purpose.
- 13. Then, having gone up to the sanctum, let him open the door with the Vāyu-mantra, removing the covering of the God with the Visva-mantra.
- 14. First of all putting the God out of the image, and removing all the dress and decorations, let the āchārya then bathe the image getting the things prepared for the bath by duly initiated servants.
- 15. For the purpose of purifying the image of God, let the āchārya perform the bathing of the image with all that is ready placed on the platform for the purpose, by taking them up one after the other in order.
- 16. First of all he should bathe the image with panchagavya with the panchopanishad-mantra in regular order; then with honey etc. uttering the guna-mantra, and then again with the juices of two plants.
- 17. Then with the eight other articles (dravyas), the five subtle elements (tanmātras), and the three, namely, mind, individuation and understanding (manas, ahankāra and buddhi). These eight are the mantra.
- 18. If the bathing be with six articles (dravyas), the six, the three egotisms and the three qualities arising from satva rajas and tamas, then constitute the mantra.
- 19. One who knows the *mantra* should first of all bathe the image slightly (by sprinkling), and, then having invoked the deity into it, let him bathe the God with all the things collected for the ablution.
- 20. Then let him do the propitiatory rite with the holy water first, and then, with water containing sandal, flowers etc.

Finally let him perform the highest rite of propitiation with water containing (ratna).

- 21-22 (a) Let the accesssary deities be also similarly bathed in water and other things. Having bathed the gods in this manner, let the āchārya proceed in the course of worship as before, ending in the fire-rite.
- 22(b)-23(a) Let him have food cooked another time for the giving of the *bali* offering to the *Bhutas* (evil spirits about) in another secular fire, without any *mantra*. This is what is called outer offering (*bāhya-bali*).
- 23(b)-24(a) Let the worship be offered in the manner prescribed, and, according to one's own means, with the materials for the pūja and pleasing to the mind and with the fire-rite duly performed.
- 24(b)-25(a) Let the eatables, and other presentations including sandal and flowers, be of excellent quality when offered to the Supreme God on the occasion of the bath. At the end of this, make the bali offering as prescribed.
- 26-32. Then bringing a round vessel of gold, silver or copper, having placed it on the sacrificial altar, and, sprinkling over it by means of the bundled bunch of kusa (pavitra), make a seat out of the second cooked food in it. Then let the āchārya place the image of the Supreme God on The image would be clean if made of gold, gem or silver. Then having performed acceptable worship of Him, with sandal and flowers, let the guru place the vessel on the head of one of the initiates. Let him fill another vessel with the unused remainder of the cooked food so as to be floating on water. Let the remaining initiates carry the incensecarrier, flag and umbrella. Then, having circumambulated the sanctum, with the conch and drum sounding, let the guru scatter with his hand the bali at the place where the deity is to be installed. In the same manner going round the bali altars round the temple itself and outside the procession pathway round the temple (prākāra), let him scatter the bali food on the altars, saying "Worship to the Bhūtas".
- 33. Circumambulating again, and then entering the sanctum, place the image in one part of the platform for worship.

- 34. Let also the outer deities be gratified by the gift of these offerings, three times a day (morning, noon and evening); there should however be no transgression in this.
- 35. Where, after the installation of *Hari* (Vishnu), the bali offering cases to be made in that Vishnu temple, one ought not to take food even if occasion arises for doing so.
- 36. Whichever men are low enough to obstruct the bali offering, they acquire such a load of sin as accrues by killing cows.
- 37. For Déva (God), duly installed, worship should be made ending in bali offering, and this should not be given up. On occasions arising, the bathing of the image should also be performed to the extent of one's ability.
- 38-41. On the fourth day after installation, on the twelfth day, on the days of vishuvat (equinoxial days, first days of Chaitra and Tulā months), at the end of journeys, on days of eclipses, on days of evil omen, when epidemic diseases prevail, or famine or molestation by enemies occurs, when a festival is but half gone through (and not carried to completion), and when worship had been suspended for long, when the image had been defiled by touch of thieves, sinners of a grave character, or reprehensible people, when death takes place within the bounds of the temple, or when something inglorious occurs; when evil happenings such as these supervene, then let the ablution of the God of Gods be performed as ordained.
- 42. This ablution averts all evil and destroys all sin; this ablution of *Padmanābha* (Vishņu) should be performed by all desiring welfare.
- 43. Let all the vessels, cloths etc. be presented to the *āchārya*; whatever may be available otherwise may be presented to the Vaishṇavas as *dakshi*ṇa (fees).
- 44. From the fourth day of installation onwards let *Hari* be offered worship daily. Let the fire-rites also be performed as well as the *bali* offerings by the *Désika* (officiating priest).
- 45. Where *Hari* is daily worshipped by those devoted to him there occurs no troubles from *Pisāchas*, *Grahas* (other evil spirits) and *Rākshsas*.

- 46. Where *Hari* is daily worshipped with clean articles of worship, people there flourish with everything desirable and free from all disease.
- 47. If people devoted to Vishnu, suffering from illness, go to those places they get free from disease as if from medicine.
- 48. Let the God duly installed be not exposed to the view always. Except on occasions of worship, such exposure is not pleasing to Hari.
- 49. Exclude from the temple of Vishnu any collection of things unclean, and the collecting of unclean people; also things in daily use by people should be kept out.
- 50 Let the devotee of Vishnu keep the articles with great care. Whenever he wishes to go out let him keep the temple door shut.
- 51. Let the Vaishnava install the deity (Vishnu) in the temple, in accordance with the rules laid down. So long as he does not first deviate from the prescribed course of worship, he keeps free from all calamity destuctive of his wealth and welfare.
- 52. If there be many people anxious to build temples the benefits arising from the act will be greater in proportion.
- 53. In this manner I have explained to you all about the institution of a temple for worship. Hereafter I shall expound the festivals connected therewith.

In Parmasamhita of the Pancharatra the Chapter XXI entitled (Snapana) Balhing

### CHAPTER XXII

- 1. O Brahman! now listen to the ordinances regulating the festivals to the God, already installed in temples, their legitimate occasions and the indications therefor.
- 2. O Kamalodbhava (lotus-born)! these festivals to God are of two kinds: the first for the purpose of a holy ablution, and the second for consecration of the temple.
- 3. When the lotus-eyed Vishnu is installed by people in a temple intended for Vishnu, the deity should be carried for the bath to where there is a flowing river if there should be one.
- 4. Even though well installed, the Supreme God is pleased only when festivals are celebrated, ablutions are given at the end of these, and the deity is brought back to the temple; not otherwise, O Padmasambhava!
- 5. Beginning with taking out the deity to the bathing place up to the going to the final bath, the worship conducted, in accordance with the ordinances therefor, constitutes Vishnu worship.
- 6. First of all, cause a festival of twelve days to be celebrated with dancing and music; if desired, the duration may be longer.
- 7. Having listened to casual words spoken, having consulted omens, and having understood the indications of other signs, make the commencement of the festival.
- 8-9. When the day, the presiding asterism and the hour chosen happen to be auspicious, at a moment when all round in the immediate vicinity of the patron, auspicious indications appear, then begin the festival to Vishnu S'ārngin (carrying the bow).
- 10. When the *nakshatra*, in which all these qualities combine, is found, celebrate an elaborate festival on the day previous.

- 11. Adorn the directions with pennons, held aloft at the end of sticks, festoons and lamps on posts.
- 12. Worship deities all over, specially those of the directions, with *bali* offered of cooked food and other articles.
- 13. That evening offer a great bali offering at the outskirts of the village, to the sound of conch and drum, and, with the assistance of the inhabitants of the village (mahājana).
- 14. Scatter round, in all the pathways, food and drink of all kinds, as also in groves, on the borders of forests and temples.
- 15. Having thus offered the great bali offering, and having celebrated overnight a great festival, the āchārya, getting up early in the morning and having bathed, should offer worship to God.
- 16-17. At the end of all this, bring out the image of God for the purpose of yātra (jātra or festival). For this purpose the image ought to be of gold, silver or copper, and no other material is acceptable for this purpose. It must be small of body, beautiful in features, and provided with conch and discus. Bring also a car or elephant, as the vehicle for God for this festival.
- 18-21(a). The Guru, at an auspicious hour, having brought together experts in various musical instruments, a large number of body servants, umbrellas, flags and canopies, various kinds of drummers using drums, tabours and cymbals, artisans (silpis), servants, dancing-women and women-servants of the temple, with four of his disciples accompanying him, should obtain the permission of the excellent Brahmans assembled; and then, going round the image of God and placing himself in front of the image, he should announce slowly let the tirthavatra (journey to the bathing place) be performed.
- 21(b)-23(a). Then, having destroyed the material body of the image, and having created it anew as prescribed, invoke the deity into it as was explained for occasions for worship. Then, contemplating the deity thus invoked, and, having presented water for washing in the manner prescribed, cover the image with a large piece of cloth with new-cut ends.

- 23(b)-26. Let him himself bear in his right hand the image, keeping himself silent as he does so, and, accompanied by the four disciples, let him go out of the sanctum; let one of the disciples carry a water-pot, one an umbrella opened out, another, the things required for worship, and the fourth, the cooked food (havis). Going out with band playing but himself silent, and, having reached the place where the car or elephant is waiting, let him place the Garuda on this (car or elephant), get up himself with the other four without fear.
- 27. All of them being silent, wearing their upper garments and otherwise decorated, and, surrounded by the people (mahājana), let them proceed to where the river is.
- 28. Having made first of all a round of the village outside it, saying the dig-mantra, let them go out of it (to the river) within a distance of one yojana ( $7\frac{1}{2}$  miles). Beyond that, one should not go (for the river).
- 29. In between make festival with band playing, music, dance, and other sounds, carrying the deity on various vehicles for the gratification of God.
- 30. Having got near the water, make first of all an altar. Having got down the image from the vehicle, place it on the altar.
- 31. In a place free from people, offer cooked food and sweet gruel to God; and then, water for washing the feet and for the holy sip, and then present water for washing the hands.
- 32-33. Having remounted the image on the elephant saying the sarva-mantra, take it into the river; then, having, with the vāri-mantra, invoked all the holy waters, all round the God in the river, and, taking hold of the image, let him take three dips in the water pronouncing the mantra-parameshti. Having approached the altar, offer to the God water for washing the feet and for taking the holy sip.
- 34-36. Taking the kusa-bunch in the hand sprinkle water over the God with senses under control, pronouncing the pancha-mantra. Then again, taking the image into the water, and having got the Brahmans to recite the mantra-aghamarshana, let him bathe, with all the people. Getting on to the

bank of the river and bringing the image back, let him offer worship with sandal and flowers, having offered water for washing feet and hands, and presented offerings in the prescribed manner. Having come to the end of this, bring the image back to the vehicle as before.

- 37-38(a). Having mounted the image of Hari, as before, let him return without delay, reaching the temple the same day, as else great evil will befall the officiating āchārya.
- 38(b)-39(a). Having returned by the same way and then having entered the sanctum, let the Supreme God enter the main-image (mula-bimbam), by reciting the sarva-mantra.
- 39(b)-41. Having invoked God into water, containing sandal and flowers with the mantra proper, let him bathe, with that water, that image (bimba) at the end of festival as at the beginning of the water-journey (yātrādau). Having done all this and having offered worship, let him present water for washing, and then, having made obeisance, let him close the sanctum and go out as he pleases. Let him then gratify Brahmans outside with food and drink.
- 42-44(a). Let him ask the Brahmans, thus pleased with food and drink, to recite Vedic verses invoking blessings. Even then let the āchārya, along with his disciples, be dismissed after the presentation of dakshina (fees). I have in this manner described to you the festival of bathing in holy water. I shall also describe now, the second kind of festival of S'ārngin (Vishņu with the bow), which, as already said before, was in connection with the construction of the temple.
- 44(b)-45(a). When the temple becomes dilapidated, or when the sanctum of *Hari* needs repairs, or the image has broken or decayed by age, the *yātrā* festival to God must be performed.
- 45(b)-46. With new wood of auspicious trees, having constructed, to the East or North, a square house with well protected entrance, place in the middle of it a wooden seat.
- 47. On the seat, place a small metallic image, with four hands and artistically made, fix it to the seat so as to be unshakeable.

- 48-51. Then, on the auspicious day arriving, having gratified Brahmans of excellent character, and, having performed a propitiatory ceremony at the end of the recital of punvāha (mantra for a holy day) for making the place pure, get first of all a big vessel of gold, silver or copper, and place in it gold and jewels to the extent of your ability; then make the sandal and flowers etc., and all around pure by clean water; and then decorate all round; and then offer worship to God most elaborately. At the end of the worship let the āchārya proceed to the new built-house.
- 52. Having adorned it all round with sandal, flowers and shoots of plants, and then, having entered inside, let him contemplate upon his own soul.
- 53-56(a). Having then contemplated the seat of  $y \bar{o} g a$ , and the image on it, in the manner described already, and, invoking the deity first of all and then made arrangements for protection, then let him go out. Going to the doorway of the temple, the officiating  $\bar{a} c h \bar{a} r y a$  should ask to know, from the architect staff, how long the God should reside with difficulty in the temporary structure. This the learned should wish to hear. Then he should not fix a time nearer than what they estimate. The time however should be fixed by those men if it is over a month. If shorter than that, nothing is wanted.
- 56(b)-58. Then taking the vessel with him and entering the sanctum, let him invoke God Purushottama into it, by pronouncing the sarva-mantra; then, contemplating the time fixed by them, and then, carrying on his head carefully the large vessel, and going round the sanctum rightwise, let him proceed to the new home for God.
- 59-62. Having gone round this as well, let him enter the shrine with his senses under control. Having then intimated to the Brahmans the time fixed, and having obtained their permission, then let him contemplate *Hari* with the *pancho-panishd-mantra* first, and then with the *sarva-mantra*. Having prayed for His presence, and, presenting water as before for washing, let him do the other ceremonies, with the appropriate *mantras*, along with the fire-rite. At the end of all this, provide every one assembled with food as also money

gifts, according to means, getting them to pronounce their benedictions. The placing of gems, stones etc. under the seat of the image, should not be done in this case by one who claims knowledge of the mantra.

- 63-64(a). What is important in this case is the placing in the manner detailed above; therefore, with minor accessory things and without the burying of gems etc., let the installation be made as if in a place of residence without conveniences, for the accomplishment of one's object.
- 64(b)-65(a). When the temple or sanctum is again ready, let the image be placed in the water-vessel, carried back and duly installed in its former place.
- 65(b)-68. If the image should have decayed, then the āchārya having obtained the permission of the Brahmans, placing himself face-eastward and imagining himself to be Vishvaksēna (the guardian-deity), proceed near the image and pull it out with the assistance of servants. Let him take charge of all the mūla-ratnas (gems etc. buried under the image). Carrying the image in a vehicle to a great body of water, let it be deposited in the middle of it contemplating the while Vishvaksēna.
- 68(a)-69. Having got another new image made with all its features beautiful (as before), let the āchārya get through all the rites prescribed in the tantra (Pāncharātra) beginning with the placing in the water and stopping short of invoking the deity into it.
- 70. Having done this, let the platform be made, having buried under it three gems to be placed there. Then again place the image on the platform and make it fast.
- 71. Having then contemplated the seat of God, as also the image, invoke into the water-vessel the God in the outhouse.
- 72-74. When the auspicious hour has arrived, let that image be not washed. In case, however, the main image is not lost or damaged, let him get the building constructed all round, and, having it purified with panchagavya etc., and calling up the God from the water-vessel let him invoke

Him into the image. In case of images broken or decayed, or otherwise made unfit by contact with dirt, reject it altogether; otherwise do not pull it out.

75. In this manner I have explained to you the two kinds of procession festivals to God in the proper order. What else would you wish to hear from me?

In the Paramasamhila of the Pāncharātra Chapter XXII, entitled Yātrā (Festival).

# CHAPTER XXIII

- 1. Brahma:—Please tell me how the image should be, in respect of its features, with all measurements connected therewith; also the position of the organs as also the features of the pedestal platform.
- 2. Paramah:—I have already explained that the material for images may be gold etc. Having first of all cleaned these, let these images be made by expert artisans.
- 3. When the gold is all melted together, make it into an ingot of uniform thickness all round. Such an ingot is acceptable for an image of God, as otherwise, the image will bring no good.
- 4-5(a). Khadira, Panasa, Madhūka, Sandal, Saraļa, Dēvadāru, Jāti, Asana, Timiša, Chandan, these trees are considered acceptable among trees.
- 5(b)-6(a). For auspicious images, the pieces of wood ought to be straight, close-fibred, symmetrical in shape, without knots, uninjured, heavy, full grown but not dried.
- 6(b)-10(a). A stone dug up from ground well known for good stone, clean and cold to the touch, but without flaws of any kind, should be chosen. That which gives a broken sound is unacceptable, and is to be understood as impregnated with other substances; it is easily broken. Stones are of three kinds, according to locality, and are said to be of different colours. Those stones are inauspicious which show, when dug up, the figure of a crow, an ass, a monkey, a dog, a snake, a scorpion or a bandicoot, on the dug up surface. If, in some other stones, flaws appear in nature, that stone is to be understood as ashtagarbha, and is destructive of the whole family (kula).
- 10(b)-11. If the stone shows the signs of the conch, discus, mace, lotus, umbrella, festoon and elephant, or lion, swine, deer, *śrīvatsa* (sign like a curl of hair), elephant-goad or water-pot, such a stone is auspicious.

- 12-13 (a). If the stone shows when washed other signs auspicious or inauspicious such a stone should be regarded middling when it is evenly heavy all round.
- 13(b)-16(a). If a stone is, in appearance, like gingelly or rice, or sand, except at the lines on the stone, that also has to be counted middling. If through the mason's carelessness or due to exposure to wind and sun, the stone shows itself defective though free from other stones, pieces of wood or sand, and there is no evidence of impurity by smell, colour, touch or sound, that stone is auspicious for all classes of people.
- 16(b)-17(a). Even earth has to be tested in the same way as detailed above and, if dug up from a clean place, the material is considered auspicious.
- 17(b)-18. The image of God made in this manner with the good materials described above, and called in the science variously bimba, archa, beram and pratima, are of various sizes according as they are to be housed in prasada or bhavana.
- 19. In this Sāstra, the sizes of images meant for being carried about, and for those represented in painting, are said to be of three kinds of measurements, O, Pitamaha!
- 20-22(a) The height, the width and the perimeter are the three measures of an image; the first is spoken of as *unmāna*, the next *vimāna*, and the last *parimāṇa* in the S'āstra. Whatever is measured in this manner with the three measurements, is to be understood as *chitra* (picture), and is fit for worship by the learned.
- 22(b)-23(a). When the size of the image is made one-half, it is called *achitra*; but is yet considered fit for worship. Images etc., made irrespective of the measurements prescribed are called *chitrābhāsa*. Whatever is made beautifully, with colours on cloth, walls, etc. for the use of the devout, such are called *bhaktivardhana* (what increases devotion).
- 24(b)-25(a). Set up beautifully made achitra images of half size made of stone or wood for the increase of devotion in women and children.
- 25(b)-26(a). Set up *chitra* images in *prāsāda* temples, or temples of the *bhavana* class, for one's own prosperity. Worship

images which can be carried about (jangama) daily invoking God into them, or evoking as occasion demands.

- 26(b)-29. The dust particles dancing in the sun-beam, bursting through a window (& other wind-hole)-the smallest ones moving about are called paramāņu. Eight of these make a kēša. Eight kēšas make a liklīyā. Eight liklīyās make one yūka. Eight yūkas make one yava. That which measures eight yavas is one angula. Twelve angulas make one vītasti or tālam. Two tālas make one hasta (hand). Five hastas make a purusha (man).
- 30. It is not desirable that an image of Vishņu should exceed five *hastas*, nor be smaller than one *hasta* for a *prāsāda* temple.
- 31. An image to be set up in a bhavana temple should not exceed one hand. From the Vindhyas......

The manuscript seems broken here.

# CHAPTER XXIV

(Beginning of Chapter not available in manuscript)

- 2. Even the doing of it by one's own devices, is capable of destroying sin. If one gives himself up to such thoughts, his mind will not entertain what is unrighteous conduct.
- 3. The senses, by their very nature, roam after whatever is pleasant. Therefore a knowing man should not devote himself to contemplating the Supreme in its true form.
- 4-5(a). Considering that that form of Achyuta is unrealizable, a wise man should offer worship to that form of His, which is intended for our benefit, contemplating upon it and talking of it, so that his mind enjoys it the while.
- 5(b)-6(a). Therefore let a learned man, without giving up the form chosen by him, devote himself to offering worship to it, either for the attainment of salvation, or for gaining other benefits.
- 6(b)-7(a). Let him worship only that form, which I have described to you in the course of this treatise, and not a form which is the creation of his fancy.
- 7(b)-8. In the ablution of his own body, let him make use of the Santi-mantra, as well as for his own protection in performing atma-raksha (self protection), and, as bringing about purity and holiness, in the washing of the articles of worship. Do not use samidh (prepared sticks of wood) and ghee, in the firerites to propitiate the deity.
- 9. Contemplate upon Him by day and night in the form already described, till you obtain His grace, which you look forward to, serving always with determination.
- 10-11. By practice all will happen as described, and there need be no anxiety. By contemplation upon the form of Hari, make it familiar to you always. By that means, devotion grows in you, and, from that, attachment grows and you remain ever attached to the feet of the God of Gods.

- 12-14(a). Otherwise, the devotee falls away from his position always. By constantly repeating mantras relating to the feet of Vishnu, His form shows itself in the buddhi (comprehension) of the devotee, and thence devotion to Him springs. All the mantras are intended to gain bhakti (love of God), and all worship has the same object. Contemplation and complete attraction (pranidhānam) both alike are means to devotion to God.
- 14(b)-17(a). When one gets to love Hari with great fervour of heart, in things acceptable as in things the opposite, that one is he who is called a devotee of God (Bhakta). Whoever considers the good that comes to him as God-given, and, not gained by his own efforts, he is a devotee of the Supreme Vishnu. When one regards the evils befalling him as the result of one's own acts in the previous existence, such a one is accepted as a devotee of Vishnu.
- 17(b)-18(a). For the growth of *Bhakti* in this wise even a learned man should offer his devotion to God possessing forms; otherwise the desired good will not result.
- 18(b)-22(a). This God, though He transcends the forms already described by me, from the undistinguished (avyakta) to the embodied (or possessed of substantial body), should be regarded as possessed of body, thought produced. Understand His form as the result of the combination of all objects of existence, brought about, as an act of grace to His devotees, and not as existing in very truth. At first, contemplate His form as in truth existing, carrying weapons and wearing ornaments, dressed in clothes and possessed of bright shoulders. To people still leading the life of works (karma) this is the form of Hari for daily worship, and no other.
- 22(b)-25. If one has turned back upon works, and his mind is bent on the control of the senses, then, let him worship *Purushōttama* in the subtle form (Sūkshma-sarīra). His active powers are to be regarded as his weapons, his arms as the directions, his head is to be regarded as the sky, his stomach ether, his feet the Earth, his eyes the Sun, the moon is his mind, as also the life of the embodied ones. He is incapable of being hurt, or being burnt, being worried, or

being dried up. He is eternal, all-pervading, fixed, and is thus worthy of the worship by the wise.

- 26. That supreme form which is undefinable, and which is without features, no man, even though he be very wise, would wish to worship.
- 27. Contemplating God as the Supreme *Dharma* by means of *Pranava* higher and yet higher, and then regarding Him as unrealizable, let one keep repeating the *mantra*. Such a one is a wise man.
- 28. Whenever he becomes aware of His grace, let him then contemplate upon the subtle body of God, with his senses fully under control.
- 29. O, Padmaja! Even though one should have mastered the Vedas with the auxiliary sciences, and should have learnt much by hearing of the learned, he suffers much by being undecided in respect of what to do.
- 30. A high-souled one, should gain a true conception of the teaching of the *āgama* (sacred tradition) and hold it in mind by the application of all his learning and pure discernment; and should never do anything to let it slip.
- 31. Even that man of wisdom, by abandoning scriptural tradition, becomes involved in the meshes of the bodily organism, and is given up to suffering somewhere, without the slightest chance of protection from anyone.
- 32-33 (a). The gross body originating from the subtle body, is indeed the means to achieve devotion. The God who has to be realized by this means, must also be possessed of a gross body like it. Therefore how is it possible to realize the subtle form of Hari by contemplation of Him in the gross form?
- 33 (b)-34. The form of the Supreme Being, as the Beloved of Sri, which the wise man contemplates upon, actually does become so through various good births through which he has attained to his present existence. I shall now briefly expound to you, O Pitamaha! the method of contemplating Paramesh! in the form of S'ri Kāma.
- 34-38. Contemplating a golden palace surrounded by enclosing walls of gold, with flooring inlaid with gems and

used by gods attending for service, imagine, in the middle of it, Vishnu (Vaikuntha) comfortably seated on a red-lotus, with four arms, benignant and serene, bestowing His grace upon all those who worship Him, and approach Him through the four doorways, guarded by Dvārapālas, and decorated with festoons. I have already described to you who, His worshippers and attendants, are. (Such a wise man adopting this course of worship) attains, in a comparatively short time, Srī (Prosperity) unchanging.

In the Paramasamhita of the Pāncharātra Chapter XXIV, entitled "Vidvatpūja" (worship by the learned).

### CHAPTER XXV

- 1. Brahma:—To people who are unable to worship you by means of *gnāna-yāga* (path of wise contemplation), but who are still ever devoted to you, what indeed is the best course of worship for their ultimate good?
- 2. Paramah:—To these is prescribed as Dharma (duty), O, Kamlāsana! the visit to holy places, in the manner prescribed for devotees of Vishnu.
- 3. Even those, who are possessed of knowledge, but have not given up life (as house-holders), and still desire to pursue the best path of *Dharma*, should visit holy places all round.
- 4. In whatever place a man's senses attain to screnity, that place is to be understood as a holy place, destructive of the sins of men.
- 5. The manner in which those places should be visited to bring about the growth of devotion in the pilgrim, I shall describe to you with a view to the good of the world.
- 6. Those holy places which can be visited in one day, or even two days, do not gain for the pilgrim, holiness; while those requiring three days and more, bring him merit.
- 7. A holy place nearer than ten Yojanas (leagues, about 75 miles) is not productive of merit. The greater the time and the longer the distance, the greater is the merit of the pilgrimage.
- 8-9. Even with the length of time and distance, if one happens to go on other business, or for pleasure, or, if through some delusion the place is held in small esteem, or, if a holy place happens to be visited in the course of business, or at the expense of another, by a foolish man, such visits bring no merit.

155

- 10. Even in undertaking a pilgrimage, if the pilgrim happens, for some reason or other, to lose esteem for the place, by foolishness arising from growing nescience, even then the pilgrimage brings no good.
- 11. Therefore a man should make the pilgrimage, on his own responsibility, and, with the fixed purpose to gain merit, with a mind serene, and without thought of other business.
- 12. One who is able, should provide his food, else earn his food by begging. He should never accept food which is supplied with a view to gaining merit.
- 13. To a pilgrim, means of living is provided only to the extent of keeping his body from becoming unfit. This is laid down for all cases of pilgrimage by men, as it is understood by people.
- 14-15. Rivers that flow into the sea, and places where they join the sea are holy places (tīrthas). Wells used by saintly people, temples on the tops of hills, places dedicated to gods, inaccesible and fearsome forest-hermitages in the occupation of sages (Siddhas), places possessing vestiges of gods (Divankasas) are also such.
- 16. Holy places on the Bhagirathi and Sarasvati, are found along their course down to the sea; they are particularly holy for men.
- 17-18, Holy places there are in *Kurukshētra*, and on the Sālagrāma River (R. Gandaki); so also on the S'rī-parvata (S'rī-'Sailam) and in the holy Kumāri (Comorin). Other holy places are the bridge built by Rama (*Rama-sētu*), the holy place of Gokarņa; so also Surpāraka, Pushkara, and Naimiša (forest).
- 19-21 (a). Among the holy places, places dedicated to Vishnu are the most holy is our highest conviction. A wise man, having reached any one of the holy places, should, first of all fast for three days, or at least for one day. If one is unable to do so, he should live on alms or roots and fruits; and, keeping silent and giving himself to contemplation, let him devote himself to offering worship by repeating mantras inaudibly.

- 21-(b)-25. Having bathed and taken the holy sip, with other pure water thereby becoming pure, one who knows the mantra should imagine the seat of yoga-contemplation in water, and mentally invoking God thereon, should offer, with that same water, padya (water for washing feet), āchamana (holi sip) and arghya (water for washing one's hands). Then imagining the water flowing from God's feet as falling on his own head, let the devotee of Bhagavat take his plunge in silence in the holy water. Sprinkling the water over his head with the panchōpanishad-mantra, a thousand or a hundred times, and then, having got through all the prescribed rites for a holy bath, and having offered water-oblations to the gods, let him then take earth from holy place, having given before, money largesses to the extent of his means. If he rubs his body over with that earth in his daily bath, he becomes pure.
- 26. Bringing the water from the holy place, a Vaishnava if desiring purity, should sprinkle it over himself, one day or three days.
- 27-28. A wise man will listen to the *Itihāsas* in the holy place, even making the effort to get the chance of doing so, as these are arranged to be read from generation to generation, as conducive to devotion. By hearing let him learn the features of the *accomplished initiates* who had lived and passed away; so also the wonderful exploits of the gods and sages.
- 29. Let the gods of the holy places be borne in mind, both inwardly and outwardly, by the pilgrim. Wise Vaishnavas are always devoted to their own duties of devotion to Vishnu, as else they would not be Vaishnavas.
- 30. In whatever *manner* one should conduct himself when one has arrived at the holy place as detailed above, the whole set of acts is called the mode of the pilgrimage. Let it not be regarded as service imposing hardship.
- 31. A man should take for company, when he goes on pilgrimage those better than himself or those who are equal, to the number of one, two or three at the most; but never those inferior to him.

- 32. A wise man will make his pilgrimage with those who have renounced life and have attained to the control of their senses. In the course of the pilgrimage let him give them proper treatment (due to their station in life).
- 33. Whatever men give up their all, and with shaven heads and dyed robes wander the world over, they are my dearest ones.
- 34. Therefore a Bhāgavta (a worshipper of Bhagavat or Vishnu), should render service always unto them only. Service rendered to them is service rendered to God.
- 35. Giving to them begging-bowls etc., with full devotion, and getting in return instruction from them, a wise man becomes the most beloved of Vishnu.
- 36. Do nothing unpleasing to the residents of those holy places; nor to the gods of the place, nor to the creatures all round.
- 37. Whatever is the season for pilgrimage to a particular holy place by good people, one should go to those places then; if one is unable to do so let him visit the place at the parvas (new moon and full moon days).
- 38. Visit the principal ones among the places, on the twelth day of the month S'ravana (month in which the sun is in Leo), or when the sun enters each house of the Zodiac. To other holy places there is no fixed time appointed.
- 39. Otherwise, to *yogins* devoted to Vishnu, who lead a wandering life on this earth, all times are prescribed as suitable.
- 40. Whichever holy place gives one's mind serenity on reaching it, a wise man will stay there long, with a fixed determination to carry out his vow.
- 41. Wherever one's mind does not attain to serenity, even after reaching the holy place, let him not stay there long, even if it be one of the chief places of pilgrimage to devotees of Vishnu
- 42. Even under great distress, a man devoted to Vishņu should never accept even a little of money, from small minded men, for daily existence.

- 43. A wise man should not accept alms in a holy bathing place; but he should go out and first beg enough to sustain himself.
- 44. Where great crowds gather, amidst bad people, and, when one is in great danger to life itself, one is permitted to eke out his existence somehow.
- 45. A wise man will go on his pilgrimage, muttering mantras sacred to Vishnu. He should also engage himself in reciting stories relating to Vishnu for the delectation of his companions on pilgrimage.
- 46. Having gone to assemblics of people, full of everything desirable and of high character, stay there only till one gets what is wanted and no longer, if that one is eager to gain the benefit of the pilgrimage.
- 47. A wise man even though he be given to enjoyment of holy places, he should give up playful acts there; such as clapping hands, joking, laughing, playing at dice and sexual indulgence.
- 48. If one indulges in these in the course of pilgrimages undertaken by him, all the benefits arising from the pilgrimage will be appropriated by *Brahmarākshasas* (evil spirits into which Brahmans are transformed for lapse in the conduct of holy rites).
- 49. To those going on pilgrimages there are great benefits, namely, faith in the path of devotion, and adequate knowledge of meditation on the Supreme.
- 50. One who goes round the world on pilgrimage bent, obtains the highest benefit desired; he will not be troubled by sins.
- 51. He obtains great knowledge and recollection of anterior births. He knows how to avert evil, and obtains the grace of the God of Gods.
- 52. Therefore a devotee should, by all efforts possible, perform pilgrimages for the attainment of the desired end. That is the supreme good.

In the Paramasamhita of the Pancharatra Chapter XXV, entitled pilgrimage (Yātra)

#### CHAPTER XXVI

- 1. Brahma:—What is the root of life in this world (samsāra)? What is its end and what its middle? Explain this to me in full and in its true nature.
- 2-3. Paramah:—The ultimate root of Samsāra is yourself, O Lotus-born! who, having established himself in Brahmaloka, are known as the First Great One. The middle part of it is taken to be this world (in its various stages); and the top of it is the nether world. For this tree of Samsāra the root is at the top, the branches are in the middle, and the head below.
- 4. The embodied (souls) keep moving, in the grindstone of Fate called Samsāra. To the tree (of Samsāra) seven branches are ascribed each being in a separate plane set one above the other.
- 5. Prithvi (earth), Antariksha (the atmosphere), Svarga (heaven), Mahar-loka, Janalõka, Tapõlõka and Satyalõka. These are the seven worlds in order, one above the other from the earth.
- 6-7. Below these are said to be the netherworlds (Naraka-bhūmayah). Among these let me first of all describe to you the earth (Bhūmi), O Pitamaha! which is possessed of length and breadth, and various other features. Seven circular worlds are regarded as constituting the earth.
- 8. These are each one twice the length of the one around which it is, and is inhabited by various peoples. Each one of these is surrounded by a sea of equal length and breadth. 9–10. These are named by the differences in their land divisions and mountains; Jambudvipa is the middle; Sākadvipa comes next around; after this Kusa and Kraunchadvipas; then Sālmalīdvipa and then Gōmédha and Pushkara. These constitute the seven dvīpas in order.

- 11-12 (a) The first sea is of salt water, the next is the sea of sugar-cane juice, then liquor, curds, and ghee, then milk, and fresh water last of all. These seven seas are like the divisions of land placed in order.
- 12 (b)-13(a). Among the land divisions, in the middle one are mountains called *Varsha-Parvata*, with many peaks and of great height, and stretching out from sea to sea. In between there are divisions called Varsha, and various *Janapadas* (inhabited regions).
- 14 (a). In these Varshas are also hundreds and thousands of cities, villages and rivers.
- 14 (b)-15. In the middle of Jambudvipa there is a great mountain called Meru of golden body, decorated with jewelled peaks of great variety; that mountain possessed of various wonderful places is the pleasure-ground of the Gods
- 16-17 (a). The river Jambu (Sanpu or Brahmaputra) flows round the root of the Mountain Mèru, to the south of which is placed the Jambū (Engenia Jambolana or rose apple) tree. Very high, very extensive and producing all that one would desire
- 17 (b)-18 (a). Around Meru lies extensive land divisions *Ilāvarta*, the inhabitants of which live on the fruit of the rose-apple (Jambu) very high, very extensive and producing all that one would desire.
- 18 (b). To the north of Meru are three mountains making land divisions.
- 19. These are Nila (Blue), S'vela (white), Tristinga (three-peaked) each slightly smaller than the preceding one. The first land division is called Ramyaka, and the next one is Hairanya (golden). With the Uttara Kuru these make three land divisions, O Lotus-born! To the south of Meru likewise, are three mountains making land divisions.
- 21-22 (a). These three are Nishada, Hemakuta and Himasaila (Himalayas) making the three. The three land divisions are Hari, Kimpurusha and Bharata, diminishing in size in the order named.

- 22 (b)-23. To the east of Mēru however, lies the Gandhamādhana Mountain, extending from the Nīla to the Nishada, and to the west lies Mālyavān. Outside these two lie Bhadrāsva and Kétumāla respectively.
- 24. The great land division (dvipa) in between, is ten lacs of yojanas (prayuta) in length. In the smaller land divisions of these live men of various forms.
- 25. To them length of life, courage and strength are different. Among the mountains of these divisions live Yakshas (demi-gods), Pannagas (snakes) and Rākshasas (demons).
- 26. The southern land division is called *Bhārata*. It is divided into nine divisions by the waters of the salt ocean, flowing in between.
- 27. Following these divisions are mountains and rivers innumerable-so innumerable that even years will not suffice to count them, O Lotus-born!
- 28. Placed in the midst of the salt ocean are many mountains with wings. There are also many small islands inhabited by *Mlecchas*.
- 29. Among the other six land divisions beginning "Sakadvipa", there are innumerable mountains and divisions, rivers etc. in hundreds and thousands.
- 30. In these large divisions live men of righteous conduct, of settled age; so also animals, birds, wild animals and crawling creatures.
- 31. Kings there are observant of duty, of merciful conduct and ever without hostility produced by desire, anger etc.
- 32. The people are devoted to giving to those in need, possessed of learning and free from coveting what belongs to others. They are not given to doing evil to others, nor bringing sorrow to others.
- 33. There trees and plants bear abundant fruit, and provide all that one may wish; the cows yield plenty of milk, and people are free from vices (such as dice).
- 34. In the middle of Pushkaradvipa lies the mountain Mānasõttara. The guardians of the directions beginning with Indra are in residence there.

- 35. The seas are infested with aquatic creatures such as makara (sharks), timi (a large fish), nakra (crocodile), kūrma (tortoise), nāga (snake) and dantinah (elephants of the sea, hippopotamus).
- 36. The creatures of the sea are far more in number than those of the land; and they live upon sea-water unobstructed.
- 37. Outside the fresh water lies, O Brahman! the mountain Lokaloka surrounding the Earth completely, and lying quite outside of it.
- 38. On the nearer half of this mountain, sunbeams play. On the other side is eternal darkness, and hence the name Lokāloka (shining and dark) for the mountain.
- 39. In this manner is described Bhūmi, rich in mineral, where embodied human beings do good and bad deeds.
- 40. Set over the earth is the world of air (atmosphere). This is of seven divisions of *Maruts* (air) set one above the other.
- 41. In this region are clear-bodied planets, the asterisms, stars, the Great Bear (sages or Rshis). They exist there undisturbed, with bodies of light.
- 42. There live in happiness, moving about as they please and unobstructed, Yakshas, Vidhyādharas, Gandharvas and Kinnaras.
- 43. This atmosphere is of seven divisions of equal height. Sitting on the top of this, the Great Rshi, Dhruva by name, keeps it turning round.
- 44. The third division is the world of light, and is known as Svargaloka where live in happiness, by the thousands, the Dévas called Vibudhas.
- 45. There also live so many groups of thousands of Dévas with the heavenly ladies, called Apsaras, in their aerial cars, moving about as they please.
- 46-47. In that world live, under the protection of Vāsava (Indra), the Adityas, Vasus and Rudras, Sādhyas, Ribhus, Kinkaras, Karmadēvas, Pitis of various kinds drinking the most excellent nectar placed in the middle of Chakramandala.
- 48. There live everywhere in this world Devas, brilliant with shining bodies of light, in eternal youth, living to the age of a Kalpa.

- 49. Their cows yield all they desire; and the Kalpa-Vr-ikshas (wish-yielding trees) always fill them with all that they wish, of jewels etc.
- 50. These three worlds just described to you, are attainable by good deeds, and are lost, when the good results of the deeds are exhausted.
- 51. There are four other worlds above, which are attainable by gnāna (sacred knowledge) alone where reside the great yogins who have risen to the position by practice of yoga (meditation).
- 52. In the fourth world of the *Mahar-loka* people live to the age of ten *kalpas*, fulfilling their desire the moment they wish; they are devotees of Vishņu, having gained complete control of their senses.
- 53. In the fifth world of *Janaloka* people live in happiness to hundred *kalpas* in age living upon deep meditation alone, having gained complete control of their senses.
- 54. In the sixth, *Tapoloka*, live *Siddhas*, in perfect control of their activities, to the age of one thousand *kalpas*, in an effort to conquer the great *Bhūtas* (the five material elements).
- 55. In the seventh, Satya-loka people called Pradhānas with complete control over their senses, live to the age of ten thousand Kalpas, having accomplished all their wishes and therefore free from any wish.
- 56. Even there lives Brahma expert in the creation of the worlds, being therefore called Brahmaloka, where you preside.
- 57. Going to these worlds is the result of good deeds, while the result of evil deeds is going to the worlds below.
- 58. Down below the earth are the great Hell-lands (Naraka-Bhūmayaḥ) of various forms and inhabited by Pisāchas for those of sinful deeds.
- 59-60(a). The first among them is Raurava; the next Mahā-Raurava; then Kālasūtram; then Pānchakashṭam; then come Tāmisram and Andhatamisram, thus making the six, O Pitamaha!
- 60(b)-61(a). Having gone through these worlds, passing through which is full of acute suffering, all embodied beings suffer the evil effects of their bad deeds.

- 61(b)-62. Beneath these lies the hell well known as Avichi hell. That is the place of residence of Dānava chiefs, and the place to which condemned people are taken for punishment. In this manner I have described to you the creation of hell-worlds.
- 63. Outside of this mundane egg, Vedha (Brahma) remains, having created this in this manner. Outside of where he is, is Tèjas (Buddhi).
- 64. Outside of this *Buddhi* is *Avyakta* (the undistinguished). Outside of *Avyakta* is the Supreme *Purusha*. The external Vasudeva is Vishnu formed of the five powers.
- 65. There is nothing outside of this that exists, O Pitāmaha! He is however, without beginning and end, and has no measure.
- 66. By His wish, creation attains to blossoming, and, by His desire, it shrinks back at the end of each Kalpa of time.
- 67. The course of creation of the world has been described to you completely; similar other creations, and many times, are made by Him.
- 68-69 (a). These are unseen of one another; but seen of those who are given to meditating upon Him. These worlds are uncountable in number. The beginning and the end of these worlds, and their various forms and transformations, are His creation playfully brought about.
- 69 (b)-70. As in the branches of a tree are found innumerable fruits, so understand are the worlds in Him. The Supreme God is changeless, but creates by the process of changing.
- 71. Seeing the conditions of life in living things, He remains as if it is all sport. In this manner, I have now described to you the nature of creation.
- 72-74 (a). In this kind of creation, embodied beings move about in life. Having gained the higher life, sometimes they go down to middling condition again; and then again to the lowest, as the result of binding deeds of their own. All these conditions of life, O Brahman!, which are experienced by men only in life, are destroyed when the results of works are exhausted; but not so the life beyond, nor is it free from suffering

- 74 (b)-75 (a). In that life beyond, whatever is attained by the grace of God is taken to have been achieved by oneself, and thus, bringing about destruction down to the roots, one attains to nothing of permanent benefit.
- 75 (b)-76. Therefore, taking note beforehand of what brings sorrow or evil, one regards himself not his own master, and thinks of God as the creator and ruler of the Universe. To one who is not a devotee of Vishņu, there is no escape from the enemy called Sainsāra (life in this world).
- 77. To a man not devoted to Vishnu, even in life there is no lasting happiness. Falling under the control of the senses, he is not able to get over worldly life.
- 78-79 (a). By enmity to senses alone, can one get over the bonds of worldly life. By means of that enmity to the senses, one should devote himself, at all times, to Janardhana, the God of Gods. By this devotion one attains his wishes.
- 79 (b)-81 (a). Those devoted to Vishnu are superior to animals, men, Devas (Gods) and Yogins (people always meditating God) in all worlds for certain; as the Devas are to men, as Hari is to the Devas, as the Siddhas among the Yogins, as Hari among the Siddhas (the accomplished).
- 81 (b)-83 (a). Seeing the vast, the impassable and the long existing conditions of this world, the Supreme Being remains happy in the highest heaven. As one sees with ease, the lotus seeds of a rosary in his hand, so in the same manner, the Supreme God sees the seven worlds.
- 83 (b)-84. As long as the world lasts, so long does Brahma exist. When his life reaches its fulness, all creation comes does to an end. All created things reach back to their cause (Kāraṇa) each its own, always.
- 85 (a). These causes (Kāraṇas) get absorbed in Avyakta; this in itself is absorbed in Paramātma (the Supreme Soul).
- 85 (b)-86 (a). A thousand less six (994) yugas make a day of Brahma; his night is also of the same length, and is called Sankalpa.

- 86 (b)-87 (a). A year of man is to the Devas one nāḍika (about 24 minutes); twelve thousand of this measure make one year of the Devas.
- 87 (b)-88. In every Yuga, Kalpa and Manvantara creation takes place. When, by this measure, creation takes place a hundred times, the Supreme Purusha draws in all creatures and remains by Himself alone.

In the Paramasamhita of Pāncharātra Chapter XXVI, entitled Lōka (Universe).

# CHAPTER XXVII

- 1. Brahma:—The duties which you have prescribed to us here and there commingled, these, O God of Gods! please give to us in order.
- 2. Paramah:—Glad I shall be to recite to you in order, all that you have to do: the daily duties, the occasional ones for specific purposes, and those intended to gain a wished for object.
- 3. First of all one should get up, then he must pronounce the word Nārāyaṇa; then, carefully turning to the East, make protection for himself.
- 4-10 (a). Revolving in mind everything as having been created (by God); by the combination of elements forming the body in due order, then get down to the earth, and go out as usual before. Then having thrown off the wastes in the body, in the manner prescribed for clearing these, wash, with water and earth, both hands and feet, and then the face; then, having cleaned, in the manner prescribed, the nose, the eyes and the ears, chew the tooth stick and wash the mouth. Then, having taken the holy sip in the manner ordained and having taken the water for a drink and wiping off the face once, and then again, taking the holy sip once again, sprinkle water over yourself as directed. Then, throwing the water round you, offer the water oblation due in the morning. Then again wash your hands in water, make an incantation of the Pancha-mantra, and then circumambulate God. Thereafter. having broken silence by speaking to a Brahmana, break your vow of silence.
- 10 (b)-12. Even if one be poor, he should not give up what is auspicious to himself, namely, sandal, flowers, the two mantras, and the top-knot, which is strength-giving; as also looking-glass, collyrium, some protective talisman, and betel and nut for chewing (mukhāvāsam) when available. Then

again one should wear the ornaments and weapons prescribed for him. Having first done all these, then let him proceed to the performance of his daily round of worldly duties.

- 13-14. A wise man who wishes success in whatever he does even of worldly work, should sit pronouncing the mantra of the earth (Kshiti-mantra); he should move reciting the Vāyu-mantra (mantra of air); he should speak with the invocation to the Ākāśa (ether); he should see things invoking Light (Agni); and he should touch water whenever necessary invoking the mantra of water.
- 15-21. When the time for worship has arrived and the articles for worship are ready collected, having cast off things which he had worn and bathed, and then offered the wateroblation to the Gods, let him go to the place of worship. When there, having made himself formed of mantra, let him imagine the place and the vessels in it as being made of gems, and the chapel itself of gold, and the water brought for worship as brought from holy places. Having fixed upon the place for throwing the cast off things outside of the outer circuit of the temple, let him fill first one vessel, and then another, with water. From out of one of these, let him do the feet - washing and the taking of the holy sip, and from the other, the bathing. Similarly water for washing hands and feet; fill another vessel with things needed for worship. For all purposes fill another large vessel with water. Let other vessels for sandal etc. be placed fixed in their position. Placing the things needed for the fire-oblations to the right of the fire, and then making the seat and the circumambulating space all right, and then, taking in the hand sweet-smelling flowers, invoke the supreme God.
- 22. Then let him place the flowers etc. in the hand on the seat and then pray that Vishnu be present thereon from the beginning of the worship to the end.
- 23-25. Then let him offer worship, in the prescribed manner, and surrender himself to God. Then let him pray for the return of God in the manner of invocation. Then having cleaned the place and the vessels, and, having made

the bali offering outside, let him offer to Vishvaksena, the cast off apparel of God, with worship. Then, having taken the holy sip, let him take his food with other Vaishnava guests to the extent of his ability. In taking the food, let him do so as Agni (fire), the food itself being Soma (moon).

- 26-30. Having then taken the holy sip, let him contemplate the senses (indriyas) and the elements (bhūtas) in mind, after his hands and feet had become dry after the washing, or else touch them with the appropriate mantras. Let him spend the rest of the day in discourses upon stories relating to God or, in doing work which is not opposed to righteous doing. When the evening has arrived let him perform the evening rights of worship. A wise man will thereafter recite prayers in praise of God. Having then taken his food and the holy sip at the end of it, when night comes on let him install God in the ākāsa of his own heart. After having offered worship to the Supreme God, again let him go to sleep happily, adopting the course of involution. This is the accepted rule of life for the family man among the worshippers of Vishnu.
- 31. To others as well, this abridged course is considered suitable. To a Sudra the fire-rites are not intended, nor the morning and evening devotion.
- 32. I have so far discoursed on Pushpa-yaga (worship with flowers) in this abridged course of worship. Similar abridged courses of other forms of worship I shall now describe to you.
- 33. One who is desirous of initiation (dīksha), should go to another who is righteous and merciful, and, propitiating him, let him know what he wishes.

- 36-37. Then the expert in the mantra (preceptor), having made the circle mantra-maya (invoking the various deities by holy invocations) by the process of creation, and then, showing it to the disciple, should first of all make him listen to a discourse on Bhakti (devotion), the preceptor, the teaching, and the various forms of conduct prescribed. Again the preceptor should teach him the mantra (the mystic text) which has come down in regular tradition from of old.
- 38-42 (a). Having caused figures to be made of powder, give him initiation into the literature; then give him the instruction, and then again the mode of worship. Then make him perform worship with flowers, the muttering of mystic formulae, and the course of discipline, then give him the formal invitation with the accompanying mantras and fire-rites. Then again go through whatever has to be done by recitation and by means of the fire-rite. In the performance of the fire-rite, and in the course of initiation previous, protective rites are prescribed. The third part is the dismission of the various deities etc. separately. In this manner having got through the three parts of the initiation rites, each part more elaborate than the preceding, a devotee of Vishnu in control of his passions attains to the accomplishment of his wishes.
- 42 (b)-43. One who wishes to establish God permanently for worship, should first construct a temple, according to his means, of stone, brick or wood, with all the prescribed features.
- 44-47 (a) Having ascertained that the day of installation is near, having propitiated the architect with money, and having gained self-satisfaction thereby, let him set about collecting things for the ceremony of installation. First of all let him take over, from the sculptor, the new image of the deity by paying him whatever may be due and pleasing him with words of praise; let him then choose a priest of good conduct and deeply learned in the S'āstra (Pāncharātra), clever and devoted, giving him money and other things to keep him satisfied.
- 47 (b)-48. Whatever of other things may have to be got anew, let them be brought together, and then, having got the

ground cleaned up, let him have the eye of the image opened in the prescribed manner.

- 49. Place the image in water, and have the surroundings protected. Then get the *adhivāsana* (preparatory rites) according to the rules laid down.
- 50-51 (a). Then let the wise man install the image on an auspicious day. Having installed the image, give to those who seek, without omission, clothing and food everyday in the usual form.
- 51 (b)-53 (a). To all those devoted to Vishnu, and to those who are learned without exception, provide daily food and clothing; so also let all servants and all artisans, be propitiated in the proper manner, as well as the officials, the priests and those officiating at worship. Otherwise great harm will befall one who establishes a place of worship.
- 53 (b)-56. When the fourth day has arrived, having put the image through an elaborate ablution, let the image in festive array go on the *Tirtha-Yātra* (journey to the holy bathing-place). At the end of this festival, let him instal the God in the temple and cause daily worship being done. Offer should be made of *bali* everyday, either three times or once. O, Pitāmaha! this is the end of the installation ceremony. Having thus established the image in this manner, one accomplishes his wishes.

In the Parama Samhita of the Pāncharātra Chapter XXVII, entitled Sangraha (abridgment)

# CHAPTER XXVIII

Chapter XXVIII entitled Anugraha (the gaining of favour by service) relates to acts of worship prescribed for periods of emergencies. It is not translated as the chapter is too much broken to give a cogent account (Editor).

### CHAPTER XXIX

- 1. Brahma:—In this work (Tantra), if there should be any acts of worship which you have not so far expounded, kindly expound them now as I am anxious to know them.
- 2. Paramah:—Then, as arising from your question, I shall explain to you what has been omitted of the works one has to do, in their actual relation to those already described, O, Pıtamaha!
- 3-5. When the pedestal or seating for God is not available, make the lotus-seat by mystic signs (mudra), placing the various S'aktis (powers or attendant deities) and their garland of lotuses in the petals and the stamens of this central lotus; and then, placing mentally also the guardians of the directions on the outskirts of the lotus, and then again placing the two cardinal letters (bija aksharas) in their respective places in the name of the Devatas and in the mula-mantra, proceed to offer worship with this arrangement. The mula-mantra is completed, when one's own desired object is declared, as it is in his mind.
- 6. The principal devotee alone should be placed in the heart etc. This is the rule of worship, conducted to gain one's wish, for the purpose of effectuating shadanga-nyāsa.
- 7. This *nyāsa* should be performed at the beginning of worship, in places of fear, in the midst of forests, in rivers, and at junctures when life itself is in danger.
- 8-9. One should keep silent, even by main effort, on the following occasions: in offering worship, while at food, in prayer, while bathing, in taking the holy sip, in performing the fire-rite, in passing urine, in throwing off excreta, in the performance of worship morning and evening, in the mystical surrender of one's body, in acts of worship, such as prostration before a deity, and in the offering of water-oblations.

- 9. In making protection for the body, in prostration with the body, and in offering propitiatory worship, remain silent even by an effort, as otherwise one cannot gain the benefit of worship.
- 10-11(a). The spatulas should be of gold, silver, copper or *khadira* wood (rosewood). Gold brings power, silver fame, copper peace and khadira wood wealth.
- 11(b)-18. Its length must be 12 angulas; the circumference of the bottom end should be one angula. The circumference of the handle should be twice as much; at the neck, the ridge should have leaves. The two hollows in the petal should be each one vava in depth, and circular in shape. The margin round the petal should be a quarter less than vishkamba (the ridge round the neck), the petal itself being one yava. The handle should be like a cow's tail in shape, and the spout should be shaped like men's nose. A knowing man will make the srucham (covering spoon) of equal size with the sruva. The perimeter of it should be twice that of the vishkamba, while round the neck also it should be twice. Divide the whole into five parts. Two of these shall be the petal, and the rest the measure of the handle. Let the surface of the ladle be lower than the snout and round in shape\*. Let the end of the snout be of the shape of the two lips in their normal position and serve as passage for the ghee. Let the bottom be one yava in perimeter, and the end half a yava. In offering food etc. of all kinds, one who has control over his senses should first make the ghee offering. Having poured the ghee and covering it with the hand utter the mantra Ashtākshara.
- 19-23. Uttering the *Paramahamsa-mantra*, place the food in a clean place. Then make the offering of the remaining food in the manner above described. By such service one destroys his sins. Having placed the food, with well

24–25. Having offered the food, let Him be given water to drink with the same *mantra*, and let Him be then given water for washing hands. Then, having offered worship to the Supreme God daily with undisturbed mind, let him offer the following prayer when the time for it should have arrived.

#### 24-37.

Victory to Thee O Lotus-eyed! Reverence unto Thee, the Creator of all.

Let my worship go to Thee, Lord of the senses! the Great One, the First of all.

Thou art the common Supreme Deity, alike to the *Devas* (friends), and *Dānavas* (enemies).

I always seek protection in the pair of thy feet.

Thou art the one Creator of all the Universe; and so art
Thou the sole destroyer.

Surrounded by the *Gunamaya* (the qualities), Thou art the Lord of the Universe, as well as its Guide.

Men of great minds place themselves under Thy protection, and cross the ocean of being—a place of endless suffering.

Possessed of no form or body, neither weapons nor place of residence, Thou appearest yet in the form of Man (Purusha) to Thy devotees.

Nothing is unseen by Thee, nor art Thou seen by any.

There is nothing unattainable by Thee; nor art Thou

attainable by any.

Thou art the first cause of all things created; of words Thou art the highest. For Yōgins, Thou art the Supreme attainable, and they know not anything higher.

Affrighted I am, O Lord of Gods! in this fearsome world of being. Protect me, O Lotus-eyed! I know of no other, through all time, and through all space; and, when the body is left behind, the fear only grows the greater.

Even in other lives, I see nothing other than Thy lotusfeet to bring me that good which assures me my The wisdom thus attained, and the position thus acquired, may I not lose even in other lives of mine.

Even in the worst condition of existence, if only my attachment to Thee is not lost, I shall deem myself to have attained the highest end of existence.

May my mind, uncontaminated by desire and fixed on Thy feet, remain, in all my births, purely Vaishnava in faith, is my sole wish.

- 34. Praying to God daily, with this, and prayers similar, announce yourself before God that you are His servant.
- 35. Treat your own body with whatever is left over of the articles of worship, and seat yourself on a mat close to the platform for worship.
- 36. In the manner that one would make all efforts to please a man of great eminence, or a teacher par excellence, so should worship be offered to God.
- 37. O, Padmaja! three things are essential to fire-rites; namely, samidh (dried sticks of wood), havis (cooked food), and ājya (ghee) Offer daily oblations with these.
- 38. Flowers with sandal, are to be the articles of worship to be used, for *Lokapālas* (Guardians of the directions) Firerite has to be performed on all occasions of worship after offering these.
- 39. When a special object is sought to be attained, or on occasions of extraordinary character, oblations of cooked food are prescribed.
- 39 (b)-43. Neither the fire-oblation with the sticks of wood, nor oblation with the sruva (one of the ladles) is prescribed on any other occasion. Taking each stick separately, throw it into the fire, with all the mantras in the prescribed order. Then offer the ghee-oblation with the sruva, and the offering of cooked food with the hand. At the end of the oblation collect the ash mixed with water, and let it be painted over parts of the body, for the protection of oneself and for the destruction of one's sins, the top-knot of hair, the face, the throat, over the heart, on the arms, on the navel and at the end of the feet. Let this never be done as a mark of

decoration-Let this ash-painting be done with the *mantra* of fire, and in the shape of a mace. This should be of the same form and only one in each place indicated.

- 44. One should not elect as an āchārya one of inferior birth. One who desires to gain his wish, should not elect one of bad conduct, even though he be a high-born Vaishnava.
- 45. If the āchār ya should have to initiate into the dīksha, many at one time, one course of ceremonies will be enough for all.
- 46. Let the āchārya however go through the initiating dīksha of a novice, and that of one of the twelve mūrtipas (assistants) in one process.
- 47–48 (a) Let not the *mūrtipas* offer cooked oblations; let the āchārya do it himself. Let him also offer, in the prescribed manner, ghee oblations to the twelve *mūrtis* (beginning Kēsava), the twelve powers (saktis), and to Vāsudēva and others.
- 48 (b)-52. Making the ground level after making it wet, fix the peg without effort. Then let a circle be made on the earth of uniform radial length, of twelve angulas with the mark of a crab in the centre. Then let the peg be fixed in the centre, with equal length of space all round; then mark the end of the shadow cast within the circle. Mark similarly the end of the shadow cast in the afternoon, and then, by casting the thread between the points, mark the directions east and west. Then, by means of the diameter in between them, make the fish mark and by casting the threads across note the directions south and north.
- 53. In this manner let the directions be marked out always for the house of God (temple). In the drawing of the circle of worship also this measure is held to apply on a smaller scale.
- 54. Otherwise let a wise man make out the directions on a large scale from the middle space of the picture, or the central portion of the building.
- 55. A bachelor should offer, with a devoted mind, worship with flowers. If available, naturally ripe fruits may also be offered.

- 56. If one is a *Vanaprastha* (retired to the forest in old age) he should offer cooked forest food, that is, root, fruits etc. One who has not become an ascetic should not go from his village to another for the purpose of performing worship.
- 57. A householder, on the contrary, should perform *japa* (secret muttering) at the time, and then offer worship by contemplation. Doing whatever is accessory to *yoga* practice, let him visit holy places
- 58-60. A man who has become a sannyāsi (ascetic), should spend the four rainy months of the year (chāturmāsya) in the principal holy bathing places, or in places sacred to Vishņu, containing temples to Vishņu, making the chakramandala (the circle of worship). He should make pilgrimage to holy bathing places and offer worship there. He should learn from worthy teachers works on Pāncharātra (tantrāṇi) with their esoteric explanations. When death approaches, he should make efforts even at great pains to attain the place regarded as the most secret.
- 61-64 (a) In the course of circumambulating a temple, a Vaishnava should not pass the god who wears the cast off apparel (Vishvaksena, the guardian deity). Go, as far as the Vishvaksena shrine, and then return to the temple gate. After offering the handful of flowers (*Pushpānjali*) again, and bending a little, uttering "my worship to Thee" with folded hands, he should offer obeisance, in the same manner, to all the attendant deities round the temple. This is the prescribed course of conduct for the initiated; others devoted to worship may adopt whatever course pleases them.
- 64 (b)-65. In all kinds of worship, the S'aktis, yōga and aisvarya, should be placed outside the seat of worship, as in the case of the placing of the Mūrtis in the prescribed order. The guardians of the directions should be placed outside of these in all directions.
- 66. In the case of initiation ceremonies, the guardians of the compass should be placed outside of these, but each in his own direction. To them worship is to be offered separately with sandal and flowers.

- 67-68. This is considered mahāyāga (great worship) capable of giving all that one may desire. This elaborate course of ritual ought not to be adopted at all acts of worship. On special occasions, or at great happenings, this elaborate course should be adopted. In worship intended to attain a wish, this elaborate course is recommended to be always adopted.
- 69. In all these kinds of worship, if one detail should be wanting, the desired object will not be obtained. Invoke the deity by offering *arghya* (holy water) with devotion, and then offer Him worship.
- 70 (a). Arghya should similarly be offered at the time of completing the decoration, and at the end of worship, every day.
- 70 (b)-71. Any five of the following is called sindestroying arghya when combined, and they are water, milk, the end of kusa grass, ghee, powdered gingelly, fruit, sandal-paste, flowers etc., haryāļi grass.
- 72-73. Having taken the *arghya* from one vessel into another, present it with both your hands. A devoted worshipper of Vishnu (Vaishnava) should keep ever muttering the eight letters, or the twelve, daily, even though uninitiated; but one uninitiated should never mutter the *Paramahamsa-mantra*.
- 74–75. Ignorant people should mutter the two other mantras without the pranava. For women, children, the deaf etc., a learned man should always offer worship to God with a happy heart. If it should be offered for them alone, it is then the most auspicious. God, the most inscrutable, will not be pleased soon.
- 76. The deeds that you do are never destroyed; therefore remain free from anxiety. In the presence of a concourse of people, do not offer worship to the God of Gods.
- 77 (a) Do not talk about worship offered, nor recite the lauds loudly.

77 (h)-79. It is not possible for me to detail to you in full karma-sesha (the acts of worship undetailed), O Kamalāsana (lotus-seated), owing to the vastness of the subject; I have just given you the general account. Whenever there is any doubt, whatever the high-souled devotees of Vishnu, expert in Pānchrātra, advise should be followed without entertaining any doubt.

In the Parama Samhita of the Pāncharātra Chapter XXIX, entitled Karmašēsha (duties undetailed)

#### CHAPTER XXX

- 1-3 Brahma:—O Bhagavan, Vaikuntha, Pundarikāksha! This knowledge I have gained, through Your grace, most completely. All the doubts which had arisen all round, have been destroyed. O Lord of the Universe! I consider myself the accomplished, only as from to-day. If there is yet any sacred knowledge left in this matter, even that, explain to me in full. I am very anxious to know this.
- 4. Paramal:—Be it so. I shall recount to you this secret knowledge, O Pitāmaha! Knowledge which has never before been heard by anyone. Knowledge the most beneficial among the beneficial knowledge.
- 5. A man should serve me with constant devotion, without regard to any benefit being derived thereby, in accordance with the method prescribed in the work (Pāncharātra).
- 6. At the end of worship thus offered, or in the middle of it, with head bent down in reverence, and hand folded before oneself in worship, let one dedicate oneself as my (God's) servant.
- 7-8. A worshipper should not pray to the Supreme Purushottama even in times of danger, for food, drink, wealth, children, years of life, power, position. Even though I should daily be appealed to in this manner, I grant none of these if I am not pleased. If I should be pleased however, I shall grant all these without being asked.
- 9. In this matter, the cause of my grace is not the time; it is not the magnitude of worship; nor is it the suffering of the worshipper.
- 10-13. I can myself understand the worshipper's good qualities and bad, the merit of the worship offered and the nature of time. I shall myself become gracious, having understood the merit of the worship at all times; and, being graciously pleased, I shall bestow my favour though never quickly.

If my favour is not gained in this birth, it will be in the next; if not even in the next, then in the next following. If one should offer service to me once and gives up service, he will not attain to my grace even in a hundred births.

- 14. By the ripening of one's good deeds and by the destruction of one's evil ones, I shall show what my grace is to my devotees.
- 15-18. It is then that my grace reaches him in the form of good to him His friends increase, his enemies are destroyed; his efforts succeed completely, his ailments disappear of themselves; he has no trouble in gaining food and drink; his cattle increase; he gains years of life; he begets good children; people generally speak in praise of him; thieves do not steal his goods; his power and position remain firm, and he is spoken of as a glorious man. After enjoying unending happiness, death comes to him in proper time.
- 19-20. Then he attains to another birth in a family of great people. He grows more prosperous by devotion to me, even in that life. After this, he gains another birth even greater than the previous one. In this way he grows better and better from birth to birth.
- 21-22 (a) Thereafter he attains to the eight kinds of power without any difficulty. In this condition he remains long in enjoyment, being devoted to me. Or else, pursuing the path of knowledge, he attains to *Nirvāna* (eternal happiness).
- 22 (b). It is not true to say that those devoted to me never fall from my grace.
- 23-24. Even being devoted to me alone as his protector by his own choice, if he should only forget me, even under the influence of sleep-like happiness, he would then see troubles rise around him. Thereafter he gets carried off by the flood of troubles.
- 25. In consequence, his mind gets filled with various kinds of desires; and then, by the force of contact with them, he makes vain efforts at great things.
- 26. Having met with obstruction in this he turns to something else. Having been thus baulked in his efforts, he suffers difficulties in life.

- 27. To him all cause of prosperity is devotion directed towards me. When he loses this feeling of devotion, difficulties come to him of themselves.
- 28. Therefore when devotion to me arises in a man, it must be fostered by all efforts. That takes him to a good course of conduct.
- 29. As a boat cannot go up by itself on water, no one can go forward without his own efforts at worship; not only that, but he would be carried backwards by opposite currents.
- 30 In this manner, that man's wealth increases by means of devotion to *me*; it also makes him the best of men, being freed from all sorrow arising out of life in the world.
- 31. Just as a boat turns back through the sailor's fault, so, by giving up devotion to me, one's worldly life increases.
- 32. Therefore the only resort of embodied souls is complete devotion to me. O, Pitāmaha! all else is only to foster its growth.
- 33. Whoever worships me daily, or recites whatever is in praise of me, or contemplates me inwardly, all that goes only to increase his devotion to me.
- 34. Where devotion is absent, all effort, even though great, turns out to be only for worldly show, and brings no result either here in this life or the life hereafter.
- 35. Therefore make your devotion grow by all possible effort. So increased, this devotion leads the devotee to the highest heaven of Vishnu.
- 36. For the increase of that devotion, perception of Truth is described as the cause. See me always as the Truth, and devotion to me increases thereby.
- 37. "As you see me at this time and in the form that you do, I am the only one born, having obtained this form.
- 38. I have also had an anterior birth, somewhere in a particular place which in the possession of the wealth of qualities, was the best or middling or inferior.
- 39. I have also another birth of some kind, auspicious or otherwise. Then again there is yet another for certain.
- 40. No one accompanies me when I am born from my mother's womb somewhere, nor when I die alone.

- 41. From my affliction, no affliction arises for anyone else. No one else is happy, because of my happiness. Therefore I have no one who is my friend.
- 42. I have come (into existence) alone, I am here alone, I pass on to another body by myself alone for certain.
- 43. Whether I be long-lived, whether my life be of middling length, whether I be short-lived this condition of life of mine is not equalled by that of another.
- 44. This which was enjoyed by others before is now my enjoyment; again this comes to be enjoyed by others, when I should have gone.
- 45-46(a) This place is not mine; neither the wealth nor the power; these servants, these wives, these sons, and these friends, all these live for themselves; not one of these is placed here for me.
- 46(b)-47(a) This disease gives me trouble; this old age gives me trouble; other sufferings are also mine, as also the sorrow that results from these sufferings.
- 47(b)-48(a). Whatever was seen in the previous year, is seen again this year. Whatever work has then been done, has now to be done over again.
- 48(b)-49. Though food was taken on the previous day, similar food has to be taken today as well. In the same manner one has to do his work and one has to go to sleep. In the same manner do animals, birds and other creatures.
- 50. I do not see anything in me which makes me superior to them. When creatures are born they rejoice much.
- 51. Therefore birth may be good or bad, both are to me alike; therefore I have no love for birth or death.
- 52. Nor have I any love for learning, for good form, for friends and relations. I see nothing under my control, no one obeying my commands.
- 53-54(a). I see but myself alone, struggling in the sea of samsāra (cycle of birth and death). As one traveller meets friends on the way, gets his food, money and resting place, so I see this life of mine as I am born into it.

- 54(b)-55(a). As a bird resides in its hole in the tree and gives it up, so my life in this body is not worth wishing for.
- 55(b)-56(a). Wherefrom did I come before, where then do I go again, how long am I to live here, I know nothing of these.
- 56(b)-57. Whatever has happened I do not know nor; of any advantage derived therefrom; whatever is going to come is without advantage similarly; what have I in between? Therefore, I desire the protection which is like that obtainable by one wholly devoted to God.
- 58-60(a) Otherwise my fear of death will not go away from me. Possession of full powers of my senses, and of the discriminating activity of my mind in this life, I have gained by good fortune, by good deeds, by all possible effort, so that in the next one I may have an increased wealth of good deeds stored for me.
- 60 (b)-65. In the deeds I do I see nothing leading to eternal good. Their results are increasingly compounded with sorrow, and destructive of true knowledge. In the Vedas, Sastras and Agamas, it is only works that are prescribed. By these deeds however, the affliction of the mind is not destroyed at any time. Therefore I must search for a teacher as reliable support, so that what little I do may become capable of doing me good. I do not see any other person (purusha, than Vishnu in the Itihāsa, Purāṇa, Loka (world of experience), Veda and Agama, to render me this help. Therefore I seek refuge in you, O, Bhakthavatsala! without any desire, but with fixed devotion in thought, word and deed. I shall not apply my mind to do anything to satisfy a wish of mine.
- 66-67 (a). What is the use of my gaining fulfilment of one or two of my wishes? Therefore, without looking for any result, I shall devote myself to Hari as my refuge. In this, my effort, my single-minded devotion all the time shall be unperturbed."

- 67 (b)-68. In this manner let a Vaishnava make up his mind alone and with a clear mind, and, with a wish to gain the accomplishment of complete devotion to Vishnu, let him practise, with mind collected, the conviction thus formed. When one's mind attains to serenity by this, let him contemplate Him, as a wise man should do.
- 69 (a). If one is given to love and hatred, even the true appreciation of truth becomes fruitless.
- 69 (b)-70 (a). The mind of even an uncultured man attains to clearness by going to holy places, or by coming into the presence of hermits and saints; at the end of sleep, or when left to himself alone. In the case of a cultured man, the mind attains to the serenity the more readily.
- 71. In this kind of work, a wise devotee of Vishnu should gain the calmness of mind, and do what is needful to get at the truth by his own efforts alone.
- 72. By so doing, his devotion to me does not diminish at any time; he is not worried by desires, nor does sorrow afflict him.
- 73-75. A man devoted to Vishnu turns back from the transactions of the world. He is not over eager to gain enjoyment; nor is he carried off by gaining the enjoyable. What is not attainable, he is not anxious to gain; but, if he should, he does not allow himself to be carried off by the enjoyment of it. When evil befalls him or when he is deprived of some cherished object, he puts them down to the result of Karma, and does not give himself up to any sorrow. He is not troubled by the thought that one thing is good, and the other not.
- 76-77 (a). He regards lordliness as some little acting in a drama, and holds it in little esteem. He does not boast of what he has done, nor is he proud of his achievements. Feeling bound to do his duty, he does not look for benefits even from his worship of the God of Gods.
- 77 (b)-78 (a). In the manner that his mind is attached to wealth, wife and son, in the same manner is his mind devoted to the God of Gods.
- 78 (b)-79 (a). When, in this manner, devotion to me is born in one, that wise one, wherever he be placed, gives up everything and becomes an ascetic.

- 79 (b)-81. He goes round the earth by himself alone. He goes to the holy bathing places, and places sacred to me. He must be devoted to me, he must contemplate me, he must surrender himself to me, and he must always be speaking of me. He then, at the last moments of his life, would think of me and gains association (sāyujyan) with me.
- 82. Brahma:—What is the lordliness (aisvaryam) consisting of eight qualities which a devotee enjoys? Even after attaining this, does embodied man come back to worldly life? What is the difference between eternal happiness (niviti) and this lordliness which has been described by you as association (sāyujyam) with you?
- 84-87. Paramah:—A man possessed of lordliness can become just a visible atom, and can become as big as he likes. He can become as light as a bit of silk cotton (s'almali, Bombare heptaphyllum). Whenever he wishes, he is able to bring all the world under his control. In the matter of food and diversions, he always does as he pleases. He can bring under his control all other beings at the mere thought (of his wishing to do so). He can enter whatever body he pleases in a moment. These are the eight qualities making up the lordliness of which I told you before.
- 88. Many are the people who, having obtained these powers, enjoy their possession and become lords of creation without meeting any obstacle in their way.
- 89-90. These men, in all the world, are not guilty of any offence, and do not even get rid of birth so long as they are devoted to me. Should they however forget me, being deluded by the enjoyment of happiness, they meet with obstacles in their course.
- 91. Even they, protected by their devotion to me, with these obstacles around them struggle against the current of human existence in other lives.
- 92. They gain their birth in good families of great people; and, when in life, devote themselves to worshipping me alone in order to gain my grace as the result of their devotion (siddhikāmyā).

- 93. If a saintly man, though in a lordly position, should devote himself to me, he spends his life in happiness in all the worlds, as if he were a *mukta* (released).
- 94. Then, those having gained divine association  $(s\bar{a}yujyam)$  and being rigorously devoted to me, and austere in life, become my servants, and remain ever in that condition  $(nity\bar{a})$  without any trouble.
- 95. To them, life in the world will come again by lapses in their devotion to me. Otherwise this position is eternal here through my grace.
- 96. Those, who have freed themselves from worldly life, (nivṛttāh or muktāh) however are the best among men and are superior to all others, superior to those in life, and being always not different from me.
- 97-98. To them there is no birth again, nor is there any lapse in them. What is said in the Vēdānta as Paramam Padam of Vishņu is this alone; as also Apavarga, Mukli, and Nirvāṇam to men. This alone is the ultimate attainable object of all desirable objects. This is the ultimate end of the attainable ends.
- 99-101. All other attainable ends are liable to lapses, O, Pitāmaha! Owing to differences in human nature, the one or the other is wished for by some. Therefore to men the two are generally acceptable, namely Aisvarya and Apavarga. These can be attained only by devotion to me, the distinction between the two being due to the difference in the qualities of those practising the devotion.
- 102. Whenever a man makes his mind exclusively virtuous in character, then he puts himself, by all efforts possible, to the practice of various exercises leading to contemplation of mind  $(Y \bar{o} g a.)$
- 103. While thus engaged, he devotes himself to me with a concentrated mind which makes ignorance perish and activity cease.
- 104.-107. Thereafter, by means of rebirth in higher forms, his devotion to me gains in strength. Then if he gains, in the course of this progress, a touch of the active qualities (rajas) in his mind, then he gains complete lordliness (aisvarya). If, on the contrary, he gains satva (Serene strength) quality of

mind, without the slightest touch of the quality of *rajas* (activity), then to him there is only release (*moksha*). In this manner are the two ends of existence described. Therefore, wishing for a good end, let one be devoted to me always. Thus practising devotion, the wished for end is attained.

- 108. Biahma:—By what fault is it that man loses the feeling of devotion in his mind either in this world, or in the higher? Pray explain that to me, O, Purushottama!
- 109-111. Paramah:—A Vaishnava should consider the following as obstacles to the practice of  $Y \bar{o} ga$  (concentrated application of mind):—Disgust, Doubt, Illness, False knowledge in practice, the near presence of cooked food, the approach of the beloved, delusion produced by Goddess Māyā etc.; the attachment which is engendered by the contact of dear ones, the self-elation which springs in one's mind at the hearing of one's own praise.
- 112(a) When these arise in the mind, practise the *tattva-darśana* (Realization of the Truth).
- 112(b)-115(a) Even in respect of the passions, recede by steady effort, slowly. In the matter of food and drink, do not be too quick lest you should hurt the body. In the matter of sexual relations, in the case of the itching palm, in the seeing of something never seen before, in the showing of one's devotion to the rulers of men, and in cases of delusion of mind, let there not be too much hurry, and, in the practice of resignation, the body should not be put to pain as a consequence.
- 115 (b)-116 (a). When one has slowly recovered from the surrender to these passions, devotion to me grows in him by itself alone (and without his effort).
- 116(b)-119. Without previous enjoyment, it is impossible for men to completely renounce pleasures. Therefore let them enjoy these, in the manner prescribed by the Dharma Sastra, but without allowing the desire for these to overpower one. A wise man of good qualities, having enjoyed them in all conditions of life, should reflect, that indulgence in these passions is a difficult matter, not everlasting, uncleanly, capable of enjoyment only by sacrificing all, and otherwise beset with dangers, and then renounce it altogether.

- 120. To one turning back from the gratification of the senses, serenity of mind results from this resolve. The best means to come to this decision is purity of life (S'uddhi).
- 121. To one who adopts purity of life, the feeling of fear springs in the mind, in regard to indulgence in passion, and this fear saves the man.
- 122-123. A wise *Bhāgavata* (*Vaishṇava*), always practising with effort, purity in all kinds of food, in his bedding and clothing, in his own old residence and in the water he uses, by himself alone gives up any contact with things unclean.
- 124. By absence of contact with things unclean, his mind becomes clear and serene; and when that serenity is attained, the desire for indulgence gradually gives way.
- 125. When indulgence in pleasure has given way, he becomes devoted to me; and, being thus devoted to me, he practises Yõga (concentrated meditation) overcoming all obstacles.
- 126-127. Being then rid of all the past sins, he attains to the highest heaven, O, Pitāmaha! In this wise, I have detailed the secret teaching to you. Having heard this, a man becomes one who has ful-filled his duties.

In the Parama Samhita of the Pancharatra Chapter XXX, entitled the Secret Doctrine (Rahasya)

## CHAPTER XXXI

- 1-2 (a). Paramah:—In this manner I have related this teaching, with elaboration here and there, when needed. This knowledge is not to be taught in full to the undisciplined man who is not a devotee of Vishnu, who, from wrong conviction and the conceit arising therefrom, merely wishes to know it.
- 2(b)-3. This doctrine has completely been taught to you, even elaborately here and there as occasion required. Teach this to him who is entirely devoted to me, with a singleness of mind and fixed discipline; and who is born of a good family and is of good conduct.
- 4-5. Those great saints who, perpetually devote themselves to me, having come to Svētadvība, are the persons fit to learn this. Going there, therefore, quickly teach them, by My command, this knowledge which should be taught by Me.
- 6. They, being entirely devoted to me, desire no other good. I Myself give them this teaching in each cycle of time (Yuga).
- 7. Therefore going to S'vetadvipa, give them this teaching completely and faithfully, if you desire to do what pleases me.
- 8. Those Yōgins (saints) who go there by My grace, will in turn be taught by them, O, Pitāmaha!
- 9. Mārkandēya:—Brahma, with hands folded before him, his eyes fixed on the ground in front of him, and with all the glory of his position, told the God of Gods "Be it as You say".
- 10. Even Bhagavān Govinda disappeared the very moment. Seeing this, Brahma Kamalāsana, remained there struck with wonder.
- 11-12(a). Brahma then went to Svetadvipa, as commanded by Hari. Then the residents of Svetadvipa seeing Brahma thus approach them, all of them overcome by surprise, pleased him by chanting lauds in praise of him.

- 12(b)-15(a). Then Brahma told them, with a heart well pleased, "O, Siddhāḥ Paramavaishṇavāḥ! the accomplished ones, devoted to Vishṇu, listen to my words; may you have all good. Pleased with you, the Supreme God of the lotus eyes, wishes, of his own free will, to impart to you divine knowledge, in the fulness of His grace. Being directed by Him to go to you and impart the teaching by myself alone, I have come here, and am before you. I shall now impart to you the knowledge."
- 15(a)-17. Thus addressed by Brahma, all the accomplished ones (Siddhas) said in reply, "Let the four, Sanatkumāra, Sanaka, Sanandana, Sanātanaḥ learn from you, as they are extraordinarily knowing and intelligent. We shall learn from them afterwards as it suits our convenience. O, Pitāmaha! let them be teachers of  $Y \bar{o} g a$  (the path of devotion) by your grace".
- 18. Thus permitted by the accomplished ones (Siddhas), these four great sages, being, pleased with this fresh accession of knowledge, sat round Brahma.
- 19. To them he imparted the knowledge which explains creation, passage through life here and hereafter, release and final destruction, to them, completely in the course of five days (pancha rātra).
- 20. Then, at the end of this course of instruction, Brahma, having accepted worship by these great *Rishis*, disappeared as they were witnessing his exit.
- 21. These great Yōgins, having obtained this knowledge and having been enlightened by it, imparted it to those accomplished ones (Siddhas) in full afterwards.
- 22. These (other yōgins) in their turn, imparted by grace of God, to those devotees who, having duly practised the prescribed discipline, reached that island (Svētadvīpa).
- 23. Having, by the grace of Vishnu, gone to that auspicious island, this work relating to the worship of Vishnu was obtained from Sanaka.
- 24. Having again seen Sanatkumāra and the other accomplished ones, I returned by the way indicated by them, O, Dēvala!

- 25. Having returned from the residence of the Supreme Soul, I have been living here in this *Dvīpa* (part of the world:- *Jambudvīpa*) for many years.
- 26. Going now and again I am in the habit of seeing the devotees of Vishnu there, having been blessed with long life. On these occasions I used to hear the great qualities of Vishnu described to me by them.
- 27-28. Going on occasions I used to see the devotees of Vishnu, namely, the very long-lived king of the tortoises, Akūpara, the chief rishi Jaigishavya who remains untroubled even at the *pralaya* (flood of destruction); similarly Rama, son of Jamadagni, Atri, Angirasa and other similar ones.
- 29-30. Even these *rishis*, regular followers of the path of Vishnu worship, going to Svētdvipa and, gaining knowledge of the attainable truth, became single-minded (*Ekānti*), ever happy, always devoted to worship of Vishnu, and being always deeply interested in their devotion. They dedicate themselves to the service of Vāsudēva.
- 31-32. O, Devala. This Vaishnava knowledge in its entirity has been obtained by me. Having got rid of all doubts, I have now become a single-minded devotee of Vishnu. There is nothing other than this, for giving even a little that is good, by which a man worships the Supreme God as his sole object.
- 33. At all times and in all places of the world, hardly do men, even a few, excel devotees of Vishnu.
- 34-35. Whatever men devote themselves whole-heartedly to the service of Vishnu-Purushottama, these gain their life's purpose, even in this worldly life without a doubt. Is it not a fact that I do not see in the world one, O, Dēvala, who devotes himself to Janārdana, the God of Gods, without a wish to fulfil.
- 36. Whosoever fixes his devotion to the feet of Vishnu and does not fall from it, has no death, no fear nor the attainment of another birth.
- 37-38. Therefore, though proficient in the Vedas and the Sastras, since you have been afflicted with doubt in a good

course of enquiry, you will remain for ever a devotee of Vishnu. As a consequence of this, you will get into a settled conviction at the same time, and all your doubts will be removed without any effort on your part.

- 39. You will gain favours of God now and then, O, Devala! The efforts of a devotee are never destroyed.
- 40. He obtains, without his efforts, teachers from whom he could gain all knowledge combined with devotion.
- 41. Whatever men walk in this good way of life, become respected and spoken well of everywhere.
- 42. The gods, the demons, Gandharvas (beings of the air), Yakshas (demi-gods), Rākshas (evil-doers) and the snakes (beings of the underworld) none of these will do hurt to a devotee of Vishnu.
- 43. Those men who devote themselves to His service, in thought, word and deed, find nothing unattainable in this world or the other.
- 44-47. The moving creatures are superior in qualities to the unmoving objects of creation; Cattle stand higher than moving beings; men are superior to cattle; devotees of Vishnu among men; and among them, men of vast learning; among learned men, those who have practised what they learnt and attained to real knowledge (gnāna); among these, those who have gained mastery over their senses; among these the accomplished ones (siddhas); among the Siddhas the great Maharshīs: among these, those who have given up power (ai'svarya); among these again, those wishing for release (mūmukshu). These are groups into which living things are placed, by whom the Supreme abode of Vishnu is attainable by right knowledge (gnānām).
  - 48. To the Gods, lordliness, to the learned, knowledge and to the ordinary men devotion to Vishnu are the highest rewards. There is nothing that is equally fruitful of good.
  - 49. Birth and death bring good to men devoted to Vishnu to others these bring only evil.
- 50. Therefore, O, Devala, give up all your other activities devote yourself to the Supreme Soul, Achyuta, by all means possible.

- 51-52. In this manner, O, Sinless One! this work bearing on Vishnu worship (Vaishnava Tantra) including the esoteric section and various differing forms of worship; knowledge which came to us from the God of Gods, should not be imparted by you to a devoted man whose antecedents you do not know, O, Devala!
- 53. One who has had the three initiations from a really holy devotee of Vishnu alone is fit to receive the knowledge of Vishnu worship in its entirety.
- 54. This knowledge gñanam O, Devala, is not to be imparted by you to those who are eager for the mere knowledge of it and wish to learn it for that purpose only, though they be good people.
- 55. Of all kinds of gifts, the imparting of sacred knowledge excels in merit. The good results of the spread of knowledge are innumerable.
- 56. As by the suitability of a pupil, the gift of knowledge becomes meritorious, so the faults, in the receipent of knowledge, go to him that gives it.
- 57. Therefore the best of all knowledge should be imparted only after careful examination of the receipent, if one wishes to gain the great merit of the imparting of knowledge with much trouble.
- 58. For thy benefit, O, Devala! I have imparted, in an abbreviated form, the *Pāncharātra Tantra* (the science of the Pāncharātra) collecting the essence of all the treatises of the subject.
- 59. This knowledge should be acquired thoroughly, and should be put into practice, O, Devala! It should be contemplated upon always, and, by so doing, you will gain all you desire.
- 60-61. O, Dēvala! Have you comprehended all this science in full? Have you resolved all your doubts? Have you got to a fixed conviction about it? Having thus been addressed by Mārkandeya, Dēvala prostrated at the feet of Mārkandeya and spoke as follows:—
- 62-65. I have obtained this knowledge by your grace, O Sage! I have become one accomplished; and the darkness

enveloping my heart has been removed. My doubts have been resolved and I have attained to a conviction. Now, interested devotion arises in me for certain, as I have obtained this knowledge, the most holy among the sacred knowledge. Ever obedient to your commands, I shall do as directed. In this manner, Devala, having obtained this excellent knowledge pertaining to Vishnu worship, took leave of Markandeya and went his own way.

66-69 The devotee of Vishnu, who hears this work with a pure heart, destroys all his sins even though committed in another life. If one, having heard this work, devotes himself to the worship of the Supreme Purusha, that one gains God's grace in a short time. He who reads this with interest, or gets it read for him, his sins leave him and his devotion to God increases. Therefore worship the Supreme Purushöttama in the prescribed manner of the *Pāncharātra*. He also gains lordliness, divine or absolute, without other effort.

In the Param Samhita of the Panchratra, otherwise called Samsara Sangraha, Chapter XXXI, entitled Upasamhara (conclusion)

# श्लोकानां सूची

|            |                          | अध्याय:    | श्लोक  <br>संख्या |           |                          | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |
|------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------------|
| 1          | अकुत्सिता इ।यतनात्       | २३         | 90                | ३२        | अचेतनातु प्रकृतिः        | २       | २७              |
| २          | अकृतार्थ मसारं च         | ٩          | ३३                | ३३        | अचेतना परार्धाच          | ર       | 96              |
| ३          | अगम्यागमनं सर्प          | ٩,         | २२                | ३४        | अच्छे द्योऽय मदाह्योऽयं  | २४      | २५              |
| 8          | अगम्यागमनात्पा <b>दं</b> | 9 •        | 9.5               | <i>₹५</i> | अजक्षं कुर्वतां कर्म     | 94      | <i>२७</i>       |
| 4          | अंगारं व्यजनं कूर्च      | २०         | ૪                 | ३६        | अजिने रौरवे वैश्यं       | 94      | २८              |
| Ę          | अंगुष्ठेनामिकां कृत्वा   | i <b>y</b> | હ                 | ३७        | अजनाभं महाकायं           | १३      | 40              |
| <b>y</b> . | अंगुष्ठतलमूलंहि          | ч          | ч                 | ३८        | अञ्जले मनसापीठं          | ४       | 80              |
| ۷          | अग्नावहुत्वा नाश्चीयात्  | १३         | ३२                | ३९        | अङ्गलिस्थे ततः पीठे      | 8       | ४२              |
| 9          | अग्निकाय प्रसिच्यर्थ     | ۷          | २६                | ४०        | अज्ञानादवमन्येत          | ۷       | ७६              |
| 90         | अग्निकार्येषु होमस्य     | २९         | हे ७              | ४१        | अणुर्भवतिरूपेण           | ३०      | ८४              |
| 99         | अग्निकार्येतु होमस्य     | २३         | ६२                | ४२        | अत उर्ध्व प्रवक्ष्यामि   | 96      | હપ              |
| 92         | अग्निकार्य विधिबृहि      | २०         | 9                 | ४३        | "                        | 96      | ٩               |
| 93         | अग्निकार्य प्रवक्ष्यामि  | २०         | ्र                | ४४        | "                        | v       | ५९              |
| 98         | अग्निकार्य मिदं विद्वान् | २०         | ५६                | ४५        | अतस्त्वमभिगम्यैनं        | ३१      | v               |
| 94         | अग्निप्राकारमध्यं च      | 8          | ঙ                 | ४६        | अतस्त्वं वेदशास्त्राणां  | ३१      | ३७              |
| 9 6        | अग्नेश्त्तरतोह्येन       | २०         | 93.               | ४७        | अत:पुरुषरूपेण            | 3       | Ę               |
| 90         | अग्रहस्तं पराहत्य        | 98         | 90                | 86        | उत्युच्छृतः सुविस्तीर्णः | २६      | 90              |
| 96         | अर्घ्य पाद्यं तथैवान्यत् | २७         | 98                | 88        | अत्यभ्युद्य कालस्य       | 3       | 94              |
| 98         | अर्ध्य प्रदाय मनसा       | २०         | 40                | 40        | अत्रैव वसति ब्रह्मा      | २६      | ५६              |
| ₹.0        | अर्ध्य दत्वा यथान्यायं   | २०         | ३९                | 49        | अथ तस्य कथं पूजा         | Ę       | 3               |
| २१         | अर्ध्य पाद्य निवेद्यानि  | 96         | ६४                | ५२        | अथवा ज्ञानमास्याय        | ३०      | २२              |
| २२         | अर्घ्यपाद्यादि वद्वेयं   | 90         | 9 €               | ५३        | अथातः संप्रवक्ष्यामि     | २९      | 3               |
| २३         | अर्ध्य परमहंसेन          | .8         | ५५                | 48        | अथस्तात् क्षिति छोकस     | य २६    | 46              |
| २४         | अर्ध्य दत्वा विधानेन     | У          | 49                | ५५        | अथवा विष्णुभक्तानां      | રપ      | ३९              |
| ર પ        | अर्ध्य निवेद्यमित्यादि   | ч          | 3                 | ५६        | अथ राज्यां व्यतीतायां    | 96      | ४५              |
|            |                          |            |                   |           | -                        |         |                 |

## श्री

# प्रस्तावना

श्रीमते लक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नम:।

भो भो आर्थाः प्रज्ञासमुन्मिषितिधिषणाः पण्डितप्रकाण्डाः वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाः नैगमामोदमुदितहृदयाः श्रूयते चाद्यावधि आगमैकवेद्यो भगवान् छोकपावनः सर्वेश्वरः श्रियःपतिः परमात्मा जगदेककारणं मुख्यं तत्त्वमिति ।

समुन्मिषति चास्माकं तत्र कापि महती जिज्ञासा कश्चायमागमः । सवैदिक उत अवैदिकः । किंमूलश्चायमागमः कित च भेदास्तस्य । के वा प्रवर्तियतारः इति च । आगमो नाम आङित्युपसर्गात् गम् धातोः अच्पत्यये निष्पन्नः तन्त्रशास्त्रह्मपार्थावबोधकः । तथा चोक्तम्—

आगतं पञ्चवक्त्रात्तु गतं च गिरिजानने ।

मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥

सृष्टिश्च प्ररुथश्चैव देवतानां तथार्चनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

षट्कर्मसाधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः ।

सप्तमिर्रुक्षणैर्युक्तं त्वागमं तद्विदुर्बुधाः ॥ इति ।

किं च । आगमस्य पारम्पर्यक्रमागताचारानुज्यञ्जकत्वमवगम्यते महाभारते सहस्र-नामाध्याये । यथा-

> सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते । आचारप्रमवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ इति ॥

स चायमागमः नारदशाण्डिल्यमार्कण्डेयादिमहर्षिभ्यः श्वेतद्वीपवासिभिः सनकादिभिः श्रीमतो नारायणादवगत्य उपदिष्ट इति सुचिरं सुदृढं च बहुधा जोघुष्यते ॥

हारीतश्च अस्यागमस्य परिदृश्यमानवेदचतुष्टयसमानाकारत्वं स्वीय-धर्मशास्त्रे प्रकटयति । यथा- अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः । श्रुतिप्रमाणको धर्मः । श्रुतिश्च द्विविधा । वैदिकी तान्त्रिकी चेति ॥ इति स्त्रयन् हारीतः श्रुतेवैदिकतान्त्रिकत्वेन द्वैविध्यं वर्णयति । एतेन वेदतन्त्रयोः सोदरत्वं सुस्पष्टं भवति । अतः वेदे यादशी प्रामाणिकी बुद्धिः तत्त्वविदां तादृत्येव तन्त्रेऽपीति निर्विवादमवगम्यते । अन्यच्च मनुस्मृतौ प्रथमाध्याये दशमश्लोकस्य व्याख्यानावसरे कुल्कुकमद्दः—

इदानीमागमप्रसिद्धं नारायणशब्दार्थनिर्वचनेन उक्तमेवार्थं दृढयतीति अवतराणिकां कुर्वन् 'आपों नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ इति पद्यं व्याकरोत् । एतेन च आगमस्य स्मृतेरिप प्रबल्पमाणत्वमवगम्यते ॥

सचागमः एकायनवेदमूल इति परमं तत्र तत्र पञ्चरात्रग्रन्थेषु उद्घुष्यते । यथा ईश्वरसंहितायां –

पुरा तोतादिशिखरे शाण्डिल्योऽपि महामुनिः ।
समाहितमना भूत्वा तपस्तप्त्वा सुदारुणम् ॥
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च ।
साक्षात् संकर्षणाल्लब्ध्वा वेदमेकायनाभिधम् ॥
सुमन्तुं जैमिनिं चैव भृगुं चैवोपगायनम् ।
मौञ्जायनं च तं वेदं सम्यगध्यापयत् पुरा ॥
एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सर्वतो सुवि ।
दुर्विज्ञेयो दुष्करश्च प्रतिबुद्धैर्निषेव्यते ॥
श्रृणुष्वं मुनयः सर्वे वेदमेकायनाभिधम् ।
मोक्षायनाय वै पन्था एतदन्यो न विद्यते ।
तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ इति ।

एवमेव पारमेश्वरसंहितायां च प्रथमाध्याये-

शाण्डिच्यः-

यस्तु सर्वपरो धर्मी यस्मान्नास्ति महत्तरम् । वासुदेवैकनिष्ठस्तु देवतान्तरवर्जितः ॥

तिजज्ञासा भगवती तदा त्वाविरभून्मम । ततोऽत्र पर्वतश्रेष्ठे तपस्ततं मयोत्तमम् ॥ अनेकानि सहस्राणि वर्षाणां तपसोऽन्ततः । द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ किन्नेयुगस्य च ॥ साक्षात् सङ्कर्षणात् भक्तात् प्राप्त एष महत्तरः । एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सात्वतो विधिः ॥ द्रविज्ञेयो दुष्करश्च प्रतिबुद्धैर्निषेव्यते । मोक्षायनाय वै पन्था एतदन्यो न विद्यते ॥ तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः । इति ॥ तत्रैव अस्य वेदस्य मूळवेदत्वं प्रकृतिवेदत्वं च प्रतिपाद्यते । यथा--मूलश्रुतिं यथावच ऋषयोऽध्यापितास्तु तैः । ततस्ते ऋषयस्त्वष्टौ लोकानां हितकाम्यया । स्रोकानां शतसाहस्रैः मूलवेदं निरीक्ष्य च । तथा दिव्यानि तन्त्राणि सात्वतादीनि चित्ररे । अस्मात् शास्त्रं तु तन्त्राख्यमस्मान्मन्वादयोऽपि च ॥ धर्मशास्त्राण्यनेकानि करिष्यन्ति यथातथम् । .अन्येषामपि शास्त्राणां योनिरेतद्भविष्यति ॥ इति । . ऋगादिमन्त्रास्सवेंऽपि तथा चास्मिन्प्रकीर्तिताः । इति । एष प्रकृतिवैदाख्यो वासदेवैकगौचरः । प्रवर्तते कृतयुगे ततस्रेतायुगादिषु । विकारवेदास्मवेत्र देवतान्तरगोचराः । महतो वेदवृक्षस्य मूलमूतो महानयम् । स्कन्धभूता ऋगाद्यास्ते शाखाभूतास्तथा मुने । जगन्मूलस्य देवस्य वासुदेवस्य मुख्यतः । प्रतिपादकतासिद्धा मूलवेदारूयता द्विज ॥

इति च प्रतिपादनात्। अस्य एकायनवेदस्य सर्ववेदानां मूळत्वं जगत्कारणभू-तस्य वासुदेवस्यैव मुख्यतया प्रतिपादनात् प्रकृतिवेदत्वमिति च सुस्पष्टमवगम्यते ॥ किं च छान्दोग्योपनिषदि भूमविद्यायां-ऋग्वेदं –भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेद-मथार्वणं वाकोवाक्यमेकायनं चेति । तत्र एकायनशब्दः एकायनवेदबोधक एव ।

तस्य एकायनशब्दस्यार्थः पुरुषसूक्ते प्रस्फुरति । 'नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ' इत्यत्र अन्यशब्दस्य मुख्यार्थवाचकत्वात् ' एके मुख्यान्यकेवलाः ' इति नैघण्डुकवचनेन एकमुख्यान्यानां समानार्थकत्वात् मोक्षाय मुख्यायनोपदे-शको वेदः एकायन इति ।

अयं चैकायनो वेदः काश्मीरागमप्रामाण्यप्रणेत्रा भोजराजेन ततः पूर्वतनै-भगवद्भिर्यामुनार्यवर्यैश्च स्वीयागमप्रामाण्यय्रन्थयोः प्रामाण्यपदवीमारूढ इति समर्थितः।

अतो नात्रास्माकमवकाशः।

तथा च पाञ्चरात्रसंहितानां सर्वासां एकायनवेदम्लकत्वं भगवद्वासुदेवैक-परत्वात् भगवदाराधनाङ्गत्वं चावगम्यते । तस्मात् एकायनशाखामवलम्ब्येव प्रादुरभूवन् पाञ्चरात्रिकाः इति तत्र तत्र महाभारते सुस्पष्टं भवति । त एव भागवता इति प्राक्तनाचार्यैः भगवद्यासुनसुनिप्रभृतिभिरिभयुक्तैश्चान्यैः श्रीशंकराचार्य-प्रभृतिभिः स्वीयस्वीयश्रन्थेषु विमृश्यन्ते ।

अस्य पाञ्चरात्रमतस्य भागवतमतमिति कथमिति चेत् भगवच्छव्दार्थभूत-षाङ्गुण्यपरिपूर्णभगवद्वासुदेवैकपाधान्यप्रतिपादनात् ।

अत्र च पाञ्चरात्रशास्त्रे ये गर्भाधानादिदाहान्ताः संस्काराः प्रतिपाद्यन्ते ते च विभिन्नशाखाध्येतृणां आपस्तम्बबोधायनगौतमादिप्रवर्तितसंस्कारसमानाकारतया प्रमाणत्वेनैवोपादेयाः । नोचेत् स्वगृद्धोक्तानुष्ठातृणां गृद्धान्तरोक्ताननुष्ठातृत्वेन अब्राह्मण्यप्रसङ्गः प्रसच्येत । एतेषां एकायनश्रुतिमूलकत्वात् ।

किं च पाञ्चरात्रे थे वा विधीयन्ते भगवदाराधनोपयुक्ताः पञ्चसंस्कारा-दिदीक्षादयः संस्कारविशेषाः तेऽपि प्रकृतप्रसिद्धवेदाविरुद्धाः तत्प्रतिपाद्याश्च ।

तथा हि वेदे न कुत्रापि पाञ्चरात्रप्रतिपाद्यानां भगवदाराधनतदङ्गदीक्षादि-संस्काराणां प्रतिषेधः श्रूयते । प्रत्युत वेदोपब्रह्मणभूतस्मृत्यादौ पाञ्चरात्रोदित-मन्त्रकलापस्यापि प्रहणं परिदृश्यते । यथा-

ě,

á

अलाभे वेदमन्त्राणां पाञ्चरात्रोदितेन वा । इति ।

अनेन वेदापेक्षया पाञ्चरात्रस्य संपूर्ण कियाक्षत्वं च त्यज्यते । वेदे यत्र कुत्रापि लक्षणया व्यञ्जनाया वा कचन पाञ्चरात्रोक्तसंस्कारविरुद्धत्वं प्रतिपाद-यितुं परैः आरम्येत तदा तत्तत्प्रदेशे पूर्वापरपर्यालोचनया ऐककण्ट्यमार्गेण समाधिः साधनीया ।

तेषां संस्कारिवरोषाणां प्रकृतवेदपितिपाद्यत्वं च ऋग्वेदीयबाष्करुशाखायां 'प्र ते विष्णो अञ्जचके पिवत्रे जन्माम्बोधिं तर्तवे चर्षणीन्द्राः । मूरु बाह्वोः दधतेऽन्ये पुराणिरुङ्गान्यङ्गे तावकान्यर्पयन्ति '॥ इति ॥ यजुषि कठशाखायां—

'धृतोध्वीपुण्डूः ऋतचक्रधारी विष्णुं परं ध्यायति यो महात्मा स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितं परात्परं यन्महतो महान्तम्' । इति ॥

यजुषि बृहदारण्यके अथर्वाण सुदर्शनोपनिषदि च- ' निचिक्षेप सुषणं भूरि तेजः प्रधर्षति दिवानक्तं बिभृयुस्तज्जनासः'। इति ॥

ऋचि साम्नि च ' चमूषच्छ्येनः शकुनो बिमृत्वा गोविन्दुं द्रप्स-आयुधानि बिभ्रत् । अपाभूमिं सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवर्ति '॥ इति ॥ अथर्वणि—

एभिर्वयमुरुकमस्य चिहैरङ्कितो लोके सुभगा भवेम । तद्विष्णोः परमं ये गच्छन्तीह लाञ्छिताः '।। इति । एवं ऋग्वेदिसले –

- चक्रं बिमर्ति वपुषामितप्तं बलं देवानाममृतस्य विष्णोः । स एति नाकं दुरिता विधूय प्रयान्ति यद्यतयो वीतरागाः १ । इति । साम्नि च-
- ' पवित्रमित्यग्निः । अग्निर्वे सहस्रारः । सहस्रारो नेमिः । नेमिना तप्ततनुः ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतामाभोतीत्युपनिषत् । ' इति ।

यजुषि काठके- 'चरणं पवित्रमित्यारभ्य सुधितां दधात्वि'त्यन्तम् ॥ अपि च कल्पसूत्रकारेषु शाण्डिल्यः—

> पशुपुत्रादिकं सर्वं गृहोपकरणानि च । ·अङ्कयेच्छङचकाभ्यां नाम कुर्याच वैष्णवम् । स्व

कारियत्वा सुवर्णेन पञ्चायुघगणं हरेः । बघ्नीयात् कण्ठदेशे तु बालानां स्तिकागृहे । न सुद्रयेदासनानि शयनानि महीतले । स्थापयेत् क्षेत्रमध्ये तु शिलां चकादिसुदिताम् । सुक्तामणिसुवर्णाचैः कृत्वा चकादिभूषणम् । यथाई विभृष्यः सर्वे पुमांसः स्त्रीजनोऽपि वा ॥

साम्नि च 'अतप्ततनुः न तदाममश्नुते । ' इत्यादिभिर्बहुभिः प्रमाणन् वाक्यैः अन्यैरप्येवं प्रायैः पुराणेतिहासादिभिश्च पञ्चसंस्कारस्य प्रकृतवेदा-विरुद्धत्वं सुप्टु प्रतीयते ।

किं च । पाञ्चरात्रे योऽयं मुख्यतया प्रतीयमानोंऽशः भगवदर्चनारूपः सोऽपि वेदविहित एव ॥

यथा ऋग्वेदे-

' प्र वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत । या सानुनि पर्वतानामदभ्या महस्तस्थतुर्रवतेव साधुना ॥ ' इति ॥

अस्याश्च ऋनः अयमर्थः । हे उपासकाः । वः युष्माकं अन्धसः अत्रं । पान्तं रक्षन्तं [ अर्चावतारं ] धिया स्वसङ्कर्षेन । आयते आगत्य प्राप्नुवते । मह महते । शूराय शौर्ययुक्ताय । विष्णवे सर्वन्यापकाय नारायणाय । [ तत्प्रसादनार्थमित्यर्थः ] प्रार्चत तुरुसीपुष्पादीन् तत्पादारिवन्दयोः समर्पयत । अदभ्याः परैरनिभभान्या । महः महती या देवता । साधुना समीचीनेन । अर्वता इव अश्वेनेव । पर्वतानां सानुनि पर्वतसानुप्रदेशे । तस्थतुः तस्थौ ॥ अस्या ऋनः सायणः यद्यपि अर्थं अन्यथा वर्णयित तथापि तत्प्राक्तनैः शौनकादिभिन् महिर्षिभिः इयं ऋक् भगवतः विष्णोराराधनायैवोपयुक्ता व्याख्याता च । यथा ॥

शौनकोऽहं प्रवक्ष्यामि नित्यं विष्ण्वर्चनं परम् । प्र वः पान्तमन्धसोधि इत्यध्यर्चविधानतः ॥ इति

ये वा मन्त्रद्रष्टारो ऋषयः त एव जानन्ति मन्त्राणामभिष्रायं उपयोगं च। नेतरे केवलाश्रहभूमयः । किं च तत्रैव ( 1-155-2 ) स्को- 'प्र ते विष्णो शूषमंतु मन्म गिरिक्षिते उरुगायाय विष्णवे '। इति । (1-155-4) प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । इति ऋचौ च विम्वाराधनमेव प्रतिपादयतः । अन्यच ऋक् (10-155-1) 'अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे । शिरिं विठस्य सत्विभः तेभिष्टा च चातयामसि । ' इति श्रूयमाणो मन्त्रः भविष्योत्तरपुराणे श्रीवेंकटादिमाहात्म्ये श्रीवेंकटनायकश्रीनिवासभगवद्विषयतया व्याख्यातः ।

श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्ताशीत्यधिकशततमाध्याये सप्तविंशतितमः स्रोकश्च –

> गिरिपृष्ठे तु सा तस्मिन् स्थिता त्वसितलोचना । बिभ्राजमाना शुशुभे प्रतिमेव हिरण्मयी ॥ इति ।

अयं च अमुमेवार्थं विशदयति ।

किं च । ऋक् (2-33-9) ' स्थिरोभिरङ्गैः पुरुह्मप उम्रो बभुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः ' इति मन्त्रोऽपि विम्रहाराधनस्य प्रमाणम् ।

ऋक् (1-25-13) ' विभ्नद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् । परि स्पशो निषेदिरे ' ॥ इति । इयमपि ऋक् देवतायाः विश्रहसत्तायां प्रभापिका ।

अपि च । ऋक् (10-155-3) ' अदो यद्दारु प्रवते सिन्धोः पारे अपू-रुषम् । तदा रभस्व दुईणो तेन गच्छ परस्तरम् । इत्यस्या ऋचः सायणः । अदः समीपे वर्तमानं । यत् दारुमयं अपौरुषं देवताशरीरं सिन्धोः समुद्रस्य पारे प्रवते जलोपरि वर्तते इति ब्याख्यायि । अतः इयमपि ऋक् विश्रहाराधने देवतायतने च सुदृद्धं प्रमाणं भवितुमहिति ।

ऋक् संहितायां अष्टममण्डले (8-69-12) सुदेवो असि वहण यस्य ते सप्त सिन्धवः । अनुक्षरित काकुदं सूर्म्ये सुषिरामिव ।' इति आम्नायते । इदं च वचनं व्याकरणशास्त्रे पतञ्जलिना तद्यथा शोमनां ऊर्भि सुषिरां अग्निः अन्तः प्रविश्य दहित इति व्याख्यातं यथा अग्निः तत्रत्यं मलं भस्मीकृत्य प्रतिमां शुद्धां करोति तथाविभक्तयोऽपि शरीरं पापं अपाकुर्वन्तीत्यर्थः । सूर्मीं इत्यस्य स्थूणायः प्रतिमेत्यर्थः । समर्यते च । ' सूर्मीं ज्वलन्तीमालिङ्गेन्मृत्यवे

गुरुतल्पगः'। इति । इयं च ऋक् प्रतिमायाः सत्ता वैदिकेऽपि काले आसीदिति निश्चेतं दृढतरप्रमाणं भवित्रमधि ।

किं च। ऋक् (10-130-3) ' कासीत् प्रमा प्रतिमा किं निदानं आज्यं किमासीत् परिधिः क आसीत् छन्दः किमासीत् प्रउगं किमुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ' इयमपि ऋक् तत्र प्रमाणीभवितुमईति।

यजुषि 'प्र तद्विष्णुस्तवते वीयीय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।' इति । तौतिरीयसंहितायां- 'यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देव-कामः । पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधाः । श्रृष्ठी वीरो जायते देवकामः ' इति ।

पारमार्थिकोपनिषदि - ' रायां पतत्रे रियमाद्धात्रे रायो बृहन्तं रियमत्सु-पृष्टाम् । रा राजिमन्तं रतये यजन्तु तं बिम्बवन्तं ककुदाय भद्रे।' इत्याद्याः श्रुतयोऽपि प्रमाणतया अवगम्यन्ते ।

अथ चात्र या या ऋचः प्रमाणत्वेन प्रतिपादिताः । तासु कतिचन खिलमागे अन्तर्भूताः कतिचन अन्यत्रोपयुक्ताः तस्मान्त्र ताः प्रमाणत्वेनोपादेया इति केचन यद्यप्याचक्षीरन् तदा तत्सर्वमपि समाधितं भगवता यामुनमुनिना श्रीमता निगमान्तार्येण च स्वीयागमपामाण्यपाञ्चरात्ररक्षासचरित्ररक्षासु च । तस्मा-न्नास्माभिस्तत्र यत्नः कृतः । किं च-

तत्र पाञ्चरात्रसंहितासु 'वेदेषु निष्ठामलभमानः शाण्डिल्यः पञ्चरात्रमधी-तवान् ' इति वेदनिन्दा प्रतीयत इति कैश्चिदुच्येत तदसंगतम् । कुत इति चेत् वेदेषु बहवो विषयाः प्रतिपाद्यन्ते । एक एव विषयश्च बहुधा बहुत्र च उपवर्ण्यते । वेदस्य सागरत्रुल्यत्ववर्णनाच तत्र ज्ञातुमशक्यत्वावेदनं न तन्निन्दायां पर्यवस्येत् प्रत्युत तन्महिमाभ्यधिकवर्णन एव पर्यवस्येत् ।

अन्यच-

यथा वा छान्दोग्योपनिषदि भूमविद्याप्रकरणे ऋग्वेदं भगवोऽध्येयमित्यत्र तदितरसमस्तवेदाध्ययनादात्मवेदनालाभस्य उपवर्णनात् नहि वेदनिन्दा प्रतीयते ।

अपि च-

आप च' चत्वार एकतो वेदाः भारतं चैकमैकतः ।
समागतैस्सुर्राविभिस्तुलामारोपितं पुरा ॥

महत्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणे ततोऽधिकम् । महत्वाच गुरुत्वाच महाभारतमीरितम् ॥' इत्यत्र च— यथा वा तथा अत्रापि समाधिः करणीया ।

पाञ्चरात्रं नाम-पञ्च रात्रीयन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत् पाञ्चरात्रम्। यस्य देहिनः महाभूतगुणाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मिकाः पञ्चसंख्याकाः रात्रीयन्ते इति वा पाञ्चरात्रम् । अथवा यस्य देहिनः यस्मिन् शास्त्रे रात्रयः सुखप्रदाः ज्ञायन्ते तत् पाञ्चरात्रम् । इति-

तथा च परमसंहितायां प्रथमाध्याये-

' महाभूतगुणाः पञ्च रात्रयो देहिनः स्मृताः । तद्योगात् विनिवृत्तेर्वा पञ्चरात्रमिति स्मृतम्' ॥ इति । तत्रैव ' भूतमात्राणि गर्वे च बुद्धिरव्यक्तमेव च । रात्रयः पुरुषस्योक्ताः पञ्चरात्रमिति स्मृतम्' ॥ इति च। तथा विष्णुतन्त्रे--

> 'पाञ्चरात्रस्य शब्दस्य वक्ष्याम्यर्थमतः परम् । वियद्वायुश्च विहश्च आपश्चेव धरा तथा ॥ रात्रयो देहिनां प्रोक्ताः अविद्यासंभवाः स्मृताः । तद्भोगाद्विनिष्टत्तं तु कारयेयुर्यतस्ततः ॥ पाञ्चरात्रमिदं प्रोक्तं एतच्छास्त्रं मया तथा । अव्यक्तं च मनोबुद्धिरहंकारश्च चिन्तकम् ॥ भूतमात्रादिगन्धेषु रात्रयो देहिनः स्मृताः । एमिस्समन्वितैदेहैदेहिनां भुक्तिमुक्तिदम् ॥ साधनं पूजनं त्वेतत्पञ्चरात्रमिति स्मृतम् । देहभूतगुणाः पञ्च रात्रयो देहिनः स्मृताः ॥ तद्योगाद्विनिष्टत्तं तु कारयेयुर्यतः स्मृतः । आवाहनासनाद्यश्च तन्त्रोक्तिश्च यजन्ति माम् ॥

ताम्बूलयादि चान्नाचैर्यत्र तन्त्रमितीरितम् । तन्त्रेण तेन मार्गेण यो मां नित्यं समर्चयेत् ॥ तं त्रायतीति संसारात् तन्त्रमित्यभिधीयते । ततो विपुलसंज्ञानं मत्प्रतिष्ठादिगोचरम् ॥ त्राणं च कुरुते यस्मात् तस्माचन्त्रमितीरितम् । १ इति ।

# तथा च ईश्वरसंहितायां-

पञ्चायुषांशास्ते पञ्च शाण्डिल्यश्चौपगायनः ।
मौञ्जायः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ॥
ते मिलित्वा समालोच्य विष्णोराराधनेच्छया ।
अभिसंगम्य ते।ताद्रौ तपश्चकुस्सुदुस्तरम् ॥
तेषां तु तपसा तुष्टो वासुदेवो जगत्पतिः ।

× × ॥
आद्यमेकायनं वेदं रहस्याम्नायसंज्ञितम् ।
दिव्यमन्त्रिकयोपेतं मोक्षैकफललक्षणम् ॥
पञ्चापि पृथगेकैकं दिवारात्रं जगत्प्रभुः ।
अध्यापयामास यतः तदेतन्मुनिपुङ्गवान् ॥
शास्त्रं सर्वजनैलोंके पञ्चरात्रमितीर्यते ॥ इति ॥

तस्मात् पाञ्चरात्रागमः वैदिकः एकायनशालाम् एकश्चेति सर्वसम्प्रतिपन्न-विषयत्वेन स्पष्टं प्रतीयते ॥ स च प्रथमतः सिद्धान्तपञ्चरात्रशब्दाभ्यां विभक्तः पश्चात्प्रत्येकं बहुधा भिन्नः प्रथते ।

## तथाच पौष्करे-

एवं नानागमानां च सामान्यं विद्धि सर्वदा ।
नामद्रयं वा सिद्धान्तपञ्चरात्रेति पौष्कर ॥
एकैकं बहुमिमेदैराम् छादेव संस्थितम् ।
नानाशयवशेनैव सिद्धाद्यैः प्रकटीकृतम् ॥
संक्षिप्तं सप्रपञ्चं च तृतीयमुभयात्मकम् ।
सेतिहासपुराणेस्तु वेदवेदान्तसंयुतैः ॥

ये जन्मकोटिमिस्सिद्धाः तेषामन्तेऽत्र संस्थिताः । इति एतेन ' पाञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारयणः स्वयम् ' । इत्यत्र वक्ता इत्यस्य प्रवक्ता इत्यप्पवर्णनाच न कापि हानिः । तस्य च पाञ्चरात्रागमस्य अष्टोत्तरशतसंख्याकाः संहिताः अथवा अष्टोत्तरसहस्रसंख्याका वा संहिताः इति विज्ञायते ।

तथा च विष्णुतन्त्रे-

विष्णुः—अध्योत्तरसहस्राणि अध्योत्तरशतानि च।
पञ्चरात्राणि तन्त्राणि सन्ति मे कमलोद्भव ॥
श्रुतिमूलानि तान्येव पञ्चरात्राणि पद्मज ।
वेदोक्तनामयुक्तानि मम प्रीतिकराणि च ॥
वेदाश्च पाञ्चरात्रं च सांख्ययोगं तथैव च ।
मयोदिताश्चतुर्वक भुक्तिमुक्तिप्रदानि च ॥
एतेषां पञ्चसंख्यानां वेदादीनां चतुर्भुख ।
तन्त्राणां पञ्चसंख्यानां नामानि च वद्याम्यहम् ।
शतमध्यानि वक्ष्यामि श्रुणुष्वेकमनाधुना ।
विष्णुतन्त्रमिदं नाम परमं तदनन्तकम् ॥ इत्यारभ्य—
एतानि पञ्चरात्राणि नामानि कथितानि वै ।
शतमध्यात्राणां च तन्त्राणां च यथाक्रमम् ॥

इत्यनेन च प्रन्थजातेन अष्टोत्तरशतसंख्याकानां पाञ्चरात्रतन्त्राणां नामानि श्रूयन्ते । तेषु अन्यतमा द्वितीयस्थानभाजी काचन परमसंहितेति प्रसिद्धा दृश्यते सा च परमसंहिता विष्णुतन्त्रे ब्रह्मोत्सवाध्याये—

> मन्त्रसिद्धान्तमार्गेषु नवरत्नं प्रसिद्धकम् । एतदुक्तप्रकारेण वक्ष्यामि कमलासन ॥ पाद्मतन्त्रं तु प्रथमं द्वितीयं विष्णुतन्त्रकम् । कापिजलं तृतीयं स्यात् चतुर्थं ब्रह्मसंहिता । मार्कण्डेयं पञ्चमं तु षण्ठं श्रीधरसंहिता ।

सप्तमं परमं तन्त्रं भारद्वाजं [ पराशरमथा ] तथाष्टमम् ॥ श्रेष्ठं नारायणं तन्त्रं नवरत्नमुदीरितम् ॥ इति ॥

नवरत्नेष्वन्यतमं स्थानमावहतीति प्रतीयते । किं च पाये चापि इयं संहिता तन्त्रेषु पञ्चरत्नानीति प्रथितेषु तन्त्रेषु अन्यतमत्वेन गण्यते । यथा चर्यापादे त्रयस्त्रिशे अध्याये—

> पाद्मं सनत्कुमाराख्यं तथा परमसंहिता । पद्मोद्भवं च माहेन्द्रं कण्वतन्त्रामृतानि च ॥ इति ॥

अपि च इयं परमसंहिता भगवता श्रीभाष्यकारेण उत्पत्यसंभवाधिकरण-भाष्ये प्रमाणत्वेन परिगणिता च दृश्यते । किं च भगवता श्रीभाष्यकारेण कृतस्य नित्यग्रन्थस्य इयमेव संहितामूलभूतेति तद्व-चाख्यातृभिरभ्युपगम्यते ।

अतश्च अस्याः संहितायाः प्रकाशने तत्रभवन्तः श्रीमन्तः शाक्कोहै एस् कृष्णस्वाम्यार्थाः परं यत्नमावहन्तः श्रीमतो राजराजस्य बरोडासंस्थानाधिपस्य पाच्यविद्याप्रकाशनाल्याध्यक्षमुखेन सफलाः प्रकाशन्ते । तत्र च द्वे एव मातृके उपलब्धे । तयोरेका अडयार् मातृकाल्यस्था । अन्या मद्रपुरीराजकीयप्राच्य- अन्थान्तृकाल्यस्था । तयोरेव सहायेन इयं संहिता प्रकाश्यते ।

अस्याः संशोधने च किंचिज्ज्ञंमन्येन मया सह श्रीमन्तः डाक्टरबिरुद-भाजः दिवान् बहादूर् शाक्कोट्टै कृष्णमार्याः यथामति अयतन्त । तत्रत्यान् स्लालित्यादिदोषान् सर्वानिप तत्रभवन्तो विद्वदम्रेसराः सहृदयशिखामणयः क्षन्तुमहेन्तु । इति शुभम् ।

सोढव्यं विबुधैरेतत् स्लालित्यं सर्वमादितः । किंचिज्ज्ञेन मयाऽज्ञानात् कृतं वैद्ग्ध्यमानिना ॥

इत्थम् शेट्ळूर राजगोपालार्यः साहित्यशिरोमणिः ।

# परमसंहिताया विषयानुक्रमणिका

#### प्रथमाध्याये

#### प्रश्नप्रतिवचनाख्ये

- मार्कण्डेयं प्रति देवलेन श्रेयोमार्गविषयकप्रश्ने कृते मार्कण्डेयेन स्वस्य भगवतः साक्षात्कारपूर्वकं भगवता स्वस्य श्वेतद्वीपगमनाभ्यनुज्ञानेन श्वेतद्वीपे सनकात् स्वस्य तन्त्रपाप्तिकथनम्
- 2 मार्कण्डेयेन देवलं प्रति पञ्चरात्रस्योपदेशारंभः
- <sup>3</sup> तत्र सामान्येन सृष्टिकमपारंभः
- 4 क्षीरसागरे भगवता परमेण ब्रह्माणं प्रति मोक्षसंसारयोः कारणकथनम् ।
- 5 परमेण ब्रह्माणं प्रति संसारिणां विज्ञानीत्पत्तिमार्गकथनम्
- 6 देहिनां बन्धहेतुकथनप्रकारः
- 7 प्रकृतेः पुरुषस्य च संयोगे मायायाः कारणत्वकथनपूर्वकं भगवतः प्रसादस्य मायामोचकत्वेन संसारिणां भगवतः प्रसादमाप्त्युपायकथनम्

# द्वितीयाध्याये सृष्टिक्रमाख्ये

- ब्रह्माणं प्रति परमेण स्वप्रसादनोपायभूतस्वाचनोपदेशः
- 2 सकलानां भावानां प्रकृतेः कारणत्वकथनपूर्वकं प्रकृतिपुरुषस्वरूप-संबन्धादिकथनम्
- उ परस्य पुरुषस्य नियोगात् प्रकृतेः भुवनत्रयोत्पत्तिसंहारपूर्वकं सृष्टि-कमोपवर्णनम्
- 4 कालचकस्य सप्रकारं स्वह्नपकथनम्
- 5 भगवतः द्वादशमूर्तीनां द्वादशशक्तीनां च स्वरूपकथनपूर्वकं मूर्तिपालानां द्वादशशक्तिप्रभत्वस्य द्वादशमासाधिपत्वस्य च कथनम्
- भगवतः देवतादिविभागकथनप्रसंगे प्रधानत्वेन मूर्तित्रयकथनपूर्वकं विष्णोरेव वैशिष्ट्यकथनम्
- 7 सर्वेषां भगवद्वाचकानां नारायणादिशब्दानां व्युत्पत्तिकथनम्

- भगवतः चतुर्व्यूहकथनपूर्वकं वेदानां आश्रमाणां वर्णानां च चतुर्धा विभागकरणनिरूपणम्
- <sup>9</sup> भगवतः स्वरूपकथनम्
- 10 भगवतः प्राणिनः प्रति इच्छाद्वयस्य स्वरूपकथनपूर्वकं तत्प्रयोजन-कथनम्

# तृतीये विनयाख्ये।

- 1 परमेण फलकृतद्वैविध्यविशिष्टाया भगवत्पूजायास्सप्रकारोपदेशः
- भगवत्पूजाया: पुनः गुणकृतत्रैविध्यकथनपुरस्सरं मानुष्यजातिविशि-ष्टानां सर्वेषामपि भगवत्पूजाकरणे वैष्णवत्वप्राप्तौ च आवश्यकत्व-कथनम्
- <sup>3</sup> पृज्यपूजकस्वरूपविवेचनम्
- 4 अर्चनांगभूतसमयविवरणपूर्वकं भागवतानां नित्यकर्मानुष्ठानविवरणम् । चतुर्थे अर्चनाविधाने
- 1 भगवतः आराधनस्य सप्तपञ्चोपदेशः
- <sup>2</sup> भक्तेः स्वरूपकथनपूर्वकं अष्टविधत्वकथनम्
- 3 अभ्युदयकामस्य अपरस्य विष्णोः पूजने विशेषतन्त्रकथनम्

## पश्चमे द्रव्यविधाने

- 1 संप्रहेण पूजाद्रव्याणां निरूपणम्
- 2 पूजोपकरणानां शुद्धिनिरूपणावसरे आत्मनः बाह्याभ्यन्तरशुद्धिनिरूपणम् ।
- <sup>3</sup> स्थानशुद्धिनिरूपणम्
- 4 पात्रशुद्धिनिरूपणम्
- <sup>5</sup> बेरशुद्धिनिरूपणम्
- 6 पूजोपयुक्तगन्धादिद्रब्योपयोगनिरूपणम्
- 7 भगवदाराधनानर्हद्रव्यनिरूपणपुरस्सरं भगवतो निवेदनानर्हद्रव्यनिरूपणम्
  - 8 परिवारपूजनविधिनिरूपणम्
  - 9 होमोपयुक्तसमिधां च निरूपणम्

#### षष्ठे मन्त्रकोशे

## मन्त्राणां सप्रकारं प्रयोगविधिः

#### सप्तमे चकाख्ये

- विष्णवयागाङ्गभूतदीक्षायाः सप्रपञ्चं निरूपणोपक्रमः तत्र, ब्राह्मणादिः वर्णानुक्रमेण दीक्षांगयागभूमिनिरूपणप्रकारोपदेशः
- 2 दीक्षार्थिनां दीक्षाकाले अवस्थानप्रकारः
- 3 दीक्षायाः तिथिनिर्णयपूर्वकं आचार्यलक्षणवर्णनम्
- 4 चतुर्विधानामपि दीक्षानामधिकारिनिरूपणम्
- दीक्षायां अनिधकारिणां निरूपणपुरस्सरं बुद्धिमतः पुरुषस्य मुख्याधि-कारित्ववर्णनम्
- 6 दीक्षांगवेदिपरिकल्पनपूर्वकं चक्रपरिकल्पनप्रकारः
- 7 बहिरावरणे वेदिनिर्माणप्रकारः
- 8 चक्रस्य वर्णकैरालेखने बहिरावरणे वर्णविन्यासप्रकारः
- 9 चक्रमण्डले रजःपातनविधि
- 10 रजसां संपादनपुरस्सरं मण्डलविन्यासप्रकारः
- 11 ऐश्वरस्य चकस्य स्थापनप्रकारः

#### अष्टमे दीक्षाविधाने

1 दीक्षाया आवश्यकत्वकथनपुरस्सरं तस्यास्त्रैविध्येन विधाननिरूपणम्

# 9 नवमे निमित्तज्ञानाख्ये

निमित्तज्ञानपूर्वकं साधकस्य शुभाशुभविचारः

#### 10 दशमे योगाख्ये

- 1 योगज्ञानस्य आवश्यकता
- 2 योगस्य है विध्यकथनपुरस्सरं सप्रपञ्चं योगोपदेशः

#### 11 पकादशे अरिष्टाख्ये

मरिष्टस्वरूपनिरूपण पूर्वकं तस्य विचारः।

12 द्वादशे धर्माख्ये

वैष्णवानां धर्मस्वरूपनिरूपणपूर्वकं तदनुष्टानप्रकारः

13 त्रयोदशे काम्याख्ये

सविस्तरं काम्यानां स्वरूपनिरूपणपूर्वकं तत्साधनभूतयागनिरूपणम्

14 चतुर्दशे मुद्राख्ये

सप्रपञ्चं मुद्राविचारः

15 पश्चदशे

त्रयोदशोक्तकाम्यसाधनकर्मणां सविस्तरोपन्यासः

16 षोडशे

काम्यफलप्राप्त्युपायभूतमन्त्राणां स्वरूपकथनपुरस्सरं तदनुष्ठानप्रकारो-पन्यासः

17 सप्तदशे ईश्वराख्ये

राजादीनां प्रभूणां दीक्षाप्रकारोपवर्णनम् ।

18 अष्टादशे अधिवासनाख्ये

अक्रतिवद्यानां धनिनां नराणां देवदेवस्य स्थापनेन सिद्धिकथन-पूर्वकं भगवतः स्थापनप्रक्रियायां अधिवासनान्तो भागः

19 ऐकोनविंशे स्थापनाख्ये

भगवतः स्थापनानहिदेशकालद्भव्यादीनां कथनपुरस्सरं भगवतस्स-परिवारस्य स्थापनप्रकारोपन्यासः

20 विंशतितमे अग्निकार्याख्ये अग्निकार्यविधिः

21 एकविंशे स्नपनाख्ये

स्थापनोत्तरं भगवतः कर्तव्यपूजाङ्गभूतस्नपनस्य साङ्गोपन्यासः

22 द्वाविशे यात्राख्ये

स्थापनोत्तरं कर्तव्यायाः यात्रायाः सप्रकारोपन्यास

23 त्रयोविशे बिम्बलक्षणाख्ये

बिम्बलक्षणकथन पूर्वकं होमसाधनभूतसुवादिलक्षणकथनम्

अयं च अध्यायः असंपूर्णः । किं च चत्वारिंशत्तमश्लोकादारभ्य उक्तो

भागः प्रकृतानुपयुक्तः अन्यत्र कर्मशेषप्रकरणे द्रष्टव्य इव भाति

# 24 चतुर्विशे विद्वत्युजाख्ये

भगवत्पूजाप्रकारोपन्यासपूर्वकं विद्वत्पूजायाः विधानोपन्यासः

अयं चाध्याय: आरंभरहित इव प्रतिभाति

25 पञ्चविंशे यात्राख्ये

ज्ञानेन हीनानां भक्तानां श्रेयोमार्गप्राप्तेः साघनत्वेन भगवतः यात्रायाः प्रकारभेदकथनम ॥

26 षड्विंशे लोकाख्ये

संसारस्यास्य वृक्षरूपेण रूपणे अग्रमध्यमूलिवेभेदेन लोकानां स्थितिकथन-पुरस्सरं तत्र तत्र जीवानां स्थितिवर्णनेन तेषां परस्परवैशिष्टच प्रकारोपन्यासः

27 सप्तविंशे संग्रहाख्ये

तत्र तत्रोपन्यस्तानां वैष्णवनित्यकर्मणां एकत्र समावेशेनोपदेशः

28 अष्टाविंशे अनुग्रहाख्ये

नित्यनैमित्तिकयोः सविभक्तयोः आपत्काले कर्तव्यप्रकारोपन्यासः; अयं च अध्याय: तत्र तत्र तृटितत्वात् असंपूर्ण: असंविज्ञातश्च

29 पकोनात्रिंशे कर्मशेषाख्ये

इतः पूर्वोक्तेभ्यः कर्मभ्यिरिश्रष्टानां कर्मणां सविस्तरोपन्यास:

30 त्रिंशे रहस्याख्ये

गुह्यतमस्य ज्ञानस्योपदेश:

31 पक्तिंदो उपसंहाराख्ये

भगवता उपदिष्टस्य पञ्चरात्रस्य ब्रह्मणा श्वेतद्वीपवासिनां सनत्कुमारादीनां उपदेशः

सनत्कुमारादिभिः तद्द्वीपमागच्छतां सिद्धादीनां उपदेशकथनपुरस्सरं देवलं प्रति मार्कण्डेयेन स्वस्य तद्द्वीपे पञ्चरात्रप्राप्तिकथनम्

शुभम्॥

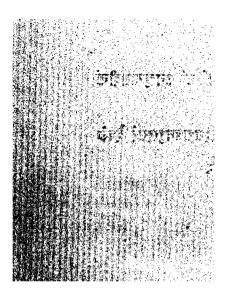

### **CONTENTS**

|                  |         |          |     | Page  |
|------------------|---------|----------|-----|-------|
| Preface          | •••     | • • •    | ••• | 5     |
| Introduction     | • • •   | •••      | ••• | 7     |
| प्रस्तावना       | ***     | ***      | *** | 29    |
| विषयानुक्रमणिका  | ••      | •••      | ••• | 41    |
| परमसंहिता (Text) |         | •••      | *** | 1–208 |
|                  | sh Tran | slation) | ••• | 1–196 |
| श्लोकानां सूची   | •••     | •••      | ••• | 197   |

# श्रीपाञ्चरात्रे परमसंहिता

| आसीनमाश्रमे रम्ये नानाहुमविभूषिते ।                                                                                                                                                                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| मार्कण्डेयं महाप्राज्ञं देवलस्समुपागमत्॥                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| तं प्रणम्य यथान्यायं तेन चाष्यभिनन्दितः।                                                                                                                                                                                                                 |   |
| प्रष्टं प्रचक्रमे विद्वान् परमज्ञानगोचरम् ॥                                                                                                                                                                                                              | 2 |
| अधीता भगवन् वेदाः साङ्गोपाङ्गास्सविस्तराः।                                                                                                                                                                                                               |   |
| श्रुतानि च मयाऽङ्गानि बंकोवाक्ययुतानि च॥                                                                                                                                                                                                                 | 3 |
| न चैतेषु समस्तेषु संदायेन विना कचित्।                                                                                                                                                                                                                    |   |
| श्रेयोमार्गे प्रपद्यामि येन सिद्धिर्भविष्यति॥                                                                                                                                                                                                            | 4 |
| आगमेषु न चैकस्मिन् परुयामि परमं हितम्।                                                                                                                                                                                                                   |   |
| तेषामेव बहुनां तु संशयो मम वर्धते॥                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| -· <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| तत्र मे भगवन् ब्रूहि संशयच्छेदकारणम्।                                                                                                                                                                                                                    |   |
| तत्र मे भगवन् ब्रूहि संशयच्छेदकारणम्।<br>त्वदन्यं न च पश्यामि श्रेयोमार्गविशारदम्॥                                                                                                                                                                       | 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 |
| त्वद्न्यं न च पर्श्यामि श्रेयोमार्गविशारदम्॥                                                                                                                                                                                                             | 6 |
| त्वदन्यं न च पश्यामि श्रेयोमार्गविशारदम्॥<br>देवलेनैवसुक्तस्तु मार्कण्डेयो महातपाः।                                                                                                                                                                      | - |
| त्वद्ग्यं न च पद्यामि श्रेयोमार्गविद्यारदम्॥<br>देवलेनैवमुक्तस्तु मार्कण्डेयो महातपाः।<br>देवलं प्रत्युवाचेदं विस्मयेन समागतः॥                                                                                                                           | - |
| त्वद्नयं न च पद्यामि श्रेयोमार्गविद्यारदम्॥<br>देवलेनैवमुक्तस्तु मार्कण्डेयो महातपाः।<br>देवलं प्रत्युवाचेदं विस्मयेन समागतः॥<br>दीर्घमायुमैया लब्धं न च विषोषिता स्मृतिः।                                                                               | 7 |
| त्वद्ग्यं न च पर्श्यामि श्रेयोमार्गविशारदम्॥<br>देवलेनैवमुक्तस्तु मार्कण्डेयो महातपाः।<br>देवलं प्रत्युवाचेदं विस्मयेन समागतः॥<br>दीर्घमायुर्मेया लब्धं न च विषोषिता स्मृतिः।<br>प्रलया बहवो दृष्टाः सगी मन्वन्तराणि च॥                                  | 7 |
| त्वद्ग्यं न च पद्यामि श्रेयोमार्गविद्यारदम्॥ देवलेनैवमुक्तस्तु मार्कण्डेयो महातपाः। देवलं प्रत्युवाचेदं विस्मयेन समागतः॥ दीर्घमायुर्मेया लब्धं न च विप्रोषिता स्मृतिः। प्रलया बहवो दृष्टाः सगी मन्वन्तराणि च॥ आचार्यो बहवो दृष्टाः शास्त्राणि च सहस्रशः। | 7 |

१, क, वाक्यावाक्य । २, क, नचैवास्मिन् । ३. क, र्महा । ४. क, स्मृत: । ५. क, पूजयेतू ।

| समास्सहस्रमष्टी च स्वयमागतनिणयः।                  |    |
|---------------------------------------------------|----|
| श्रदाभक्तिसमेतेन विधिना येन केनचित्॥              | 11 |
| ततस्स भगवान् देवः पुण्डरीकनिभेक्षणः।              |    |
| इयामवर्णो मया दष्टः प्रसन्नो भक्तवत्सरुः ॥        | 12 |
| प्रणिपत्य मया स्तोत्रैः स्तूयमानः स देवराट् ।     |    |
| सानुकम्पिदं वाक्यमब्रवीनमे तपोधन ॥                | 13 |
| भगवान्                                            |    |
| मार्कण्डेय प्रसन्नोऽस्मि विधिना विधिना कृतै:।     |    |
| आराधनै भेक्तियुक्तैस्त्वया चिरतरं कृतैः॥          | 14 |
| वरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनिस वर्तते ।          |    |
| आयुर्विज्ञानमैश्वर्धे यचान्यत्तव सुव्रत् ॥        | 15 |
| इत्युक्तोऽहं भगवता प्रखवोचं कृताञ्चलिः।           |    |
| ज्ञानं भवतु मे शुद्धं निस्संशयमनाकुलम्॥           | 16 |
| इत्युक्तो देवदेवस्तु प्रहसन्निद्मन्नवीत्।         |    |
| यदि ते सम्मतं ज्ञानं श्वेतद्वीपिमतो व्रज ॥        | 17 |
| क्षीरसागरमध्यस्थं योगिनामेकमास्पदम्।              |    |
| तत्र सिद्धान् महाप्राज्ञान् उपास्य विधिपूर्वकम् ॥ | 18 |
| स्वर्गापवर्गविषयं साधय ज्ञानमीप्सितम्।            |    |
| अविच्छिन्ना च देशेषु गतिस्तव भविष्यति ॥           | 19 |
| आयुष्यं दीर्घकालं च मत्प्रसादेन सुव्रत ।          |    |
| इत्युक्ता मामसौ देवः तत्रैवाद्दीनं गतः॥           | 20 |
| ततोऽहं विस्मितो भूत्वा श्वेतद्वीपाय देवल ।        |    |
| प्रस्थितोऽस्मि चिरं कालं न कचित्र्यतिवारितः॥      | 21 |

| प्रश्नप्रतिवचनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।                | 3  |
|----------------------------------------------------|----|
| शैलाणिवान् समुछङ्ख्य तद्वीपं पुनरोसदम् ।           |    |
| तत्र तेजोमयाः सिद्धा निवसन्ति चतुर्भुजाः॥          | 22 |
| राङ्कचकगदापद्मैरङ्किताः स्वेषु पाणिषु ।            |    |
| पुरुषोत्तसमेवैकं ध्यायन्तस्तत्परायणाः ॥            | 23 |
| एकान्तिनो सुदा युक्ता निर्द्धन्द्वा निष्परिग्रहाः। |    |
| परिपक्षकषायाध्य सर्वदा ध्यानतत्पराः ॥              | 24 |
| तान् दृष्ट्वा विस्मयेनाहं प्रणिपत्य यथातथम्।       |    |
| आश्रमं सनकस्याथ सिद्धस्य समुपागमम्॥                | 25 |
| तत्र तत्पूजियत्वाऽहमिदं वचनमत्रुवम् ।              |    |
| ब्रीपान्तरादुपावृत्तं मार्कण्डेयं प्रतीहि माम् ॥   | 26 |
| ज्ञानहेतोः प्रपन्नं त्वां शाधि मां ज्ञानपारग !।    |    |
| एवमुक्तो मया विद्वान् सनकस्स महामनाः ॥             | 27 |
| वन्दमानः परं देवमेवमस्त्वित चाब्रवीत्।             |    |
| अथ तेन प्रेसन्नेन यत्तन्त्रं मम कीर्तितम् ॥        | 28 |
| तेन मे संशयादिछन्ना नष्टं च हृद्ये तमः।            |    |
| व्यवसायश्च मे घातः (जातः ?) प्रसन्ना चाभवन्मतिः॥   | 29 |
| दीर्घचिन्ता प्रणष्टा च सर्वत्रोपरता स्षृहा।        |    |
| पूर्वे मन्वन्तरे लब्धं मया तन्त्रं च देवल ॥        | 30 |
| तावता चिरकालेन न कस्मैचिदुदाहृतम्।                 |    |
| तन्त्रमेतद्शेषेण ग्रन्थबाहुल्यकारणात् ॥            | 31 |
| एकदेशमुपाश्रंत्य बहबस्तापसा गताः।                  |    |
| ततस्तु बहुधा भिन्नमिदं तन्त्रं जगत्यमूत्॥          | 32 |
| अकृतार्थमसारं च विरुद्धं च परस्परम् ।              |    |
| पश्चरात्रमिदं प्रोक्तं योगतन्त्रमिदं परम् ॥        | 33 |

१. क. रासदन् । २. क. प्रयत्नेन । ३. ख. दातः । ४. ख. श्रित्य ।

| निर्मितं परमेणैव पुरुषेण तपोधन ।                    | •  |
|-----------------------------------------------------|----|
| सत्यार्थमपि(वि ?) संवादी(दि ?) लोकानां परमं हितम् । | 34 |
| सम्मतं योगिनामेतत् वैष्णवानां विद्योषतः।            |    |
| प्रमाणमिद्मेवैकं आगमेषु व्यवस्थितम् ॥               | 35 |
| सर्गे सर्गेऽप्यविच्छिन्नं देवदेवस्य शासनात्।        |    |
| ये तु जानन्त्यदोषेण तन्त्रमेतन्मनीषिणः॥             | 36 |
| न तेषां पुण्यमार्गेषु संदायो जायते कचित्।           |    |
| न तेषां विफलं जन्म न तेषामस्ति दुर्लभम्॥            | 37 |
| न शोचन्ति न कुप्यन्ति नावसीदन्ति ते कचित्।          |    |
| कर्मणां फलसिडिश्च ज्ञानस्य च फलोद्यः॥               | 38 |
| उभयोस्सन्निपातश्च तन्त्रेऽस्मिन् परिकीर्तित:।       |    |
| महाभूतगुणाः पश्च रात्रयो देहिनः स्मृताः ॥           | 39 |
| तद्योगाद्विनिवृत्तेर्वा पश्चरात्रमिति स्मृतम् ।     |    |
| भृतमात्राणि गर्वश्च बुद्धिर व्यक्तमेवच ॥            | 40 |
| रात्रयः पुरुषस्योक्ताः पश्चरात्रं ततः स्मृतम् ।     |    |
| यद्येतद्खिलं तैन्त्रं चा(सा?)वधानेन केनचित्॥        | 41 |
| तस्य शास्त्रान्तराभ्यासे किंचिदेव प्रयोजनम्।        |    |
| यदि त्वमपि सन्देहं पुण्यमार्गसमाश्रयम्॥             | 42 |
| हातुंमहस्यशेषेण तस्मात्तन्त्रमिदं श्रुणु ।          |    |
| सर्वतः संशयस्थस्य तन्त्रमेतत्परं मतम् ॥             | 43 |
| त्वां च दृष्ट्वा तथाभूतं विस्मयो मे समुत्थितः।      |    |
| श्रुणु तस्मात् त्वमन्यग्रं पश्चरात्रं मया श्रुतम् ॥ | 44 |
| देवदेवप्रसादेन सनकस्य मुखात्पुरा।                   |    |
| अध्यायलक्षमेतत्तु सृष्टिसंहारसंयुतम्॥               | 45 |

| प्रश्नप्रातवचन नाम प्रथमाऽध्यायः ।                        | 4  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| आश्चर्यसिद्धिसंयुक्तं विचित्रैश्च क्रियाफलै:।             |    |
| नत्वेतद्खिलं तन्त्रं श्रोतुं देवल शक्यते॥                 | 46 |
| दीर्घमायुरवाप्यैव मया तन्त्रमिदं श्रुतम्।                 |    |
| मन्त्रसारमुपोद्ध्य तव वक्ष्यामि देवल ॥                    | 47 |
| <b>उपोद्धातं पुरस्कृत्य वैकुण्ठचरिताश्रु(श्रि</b> ?)तम् । |    |
| आसीदिदं तमोभृतं अप्रज्ञातमलक्षणम् ॥                       | 48 |
| अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः।                    |    |
| तत्र योगमयीं निद्रां आस्थाय परमः पुमान्॥                  | 49 |
| दीर्घकालः[लं?] खयंज्योतिः ततः स्रष्टुं मनो द्धे ।         |    |
| तत्र योगमयं रूपं अधिष्ठाय पुनः प्रभुः॥                    | 50 |
| लोकबीजं ससर्जाग्रे पुण्डरीकं सितप्रभम्।                   |    |
| सहस्रद्लपर्यस्तं अन्तःकेसरमण्डलम् ॥                       | 51 |
| मध्यकर्णिकया युक्तं नाभीमण्डलसंभवम्।                      |    |
| स्रष्टारमसृजत्तस्मिन् विघातारं चतुर्मुखम् ॥               | 52 |
| प्रभवं सर्वविद्यानां भावितात्मानमीश्वरम्।                 |    |
| स सृष्ट्वा पश्चभूतानि भुवनान्यसृजत्प्रभुः॥                | 53 |
| भृतैर्व्यक्तैस्समस्तैश्च स्थावराणि चराणि च।               |    |
| एवं सृष्ट्वा जगत्सर्वे महायोगी पितामहः॥                   | 54 |
| निश्चलं ध्यानमातिष्ठत्[न्?] संयान्त[यन्तु?]मुपचक्रमे      | 1  |
| ततोऽस्य हृद्ये जाता विचिकित्सा समन्ततः॥                   | 55 |
| तया च विहिते ज्ञाने मनोमहिरवर्तत ।                        |    |
| अथापद्यत्परं देवं क्षीरसागरद्यायिनम् ॥                    | 56 |

# श्रीपाञ्चरात्रे परमसंहितायां

| अनन्तभोगशय्यायां शयितं पङ्कजेक्षणम्।                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| शङ्खचकगदापद्मान् धारयन्तं चतुर्भुजम् ॥                                                         | 57       |
| श्रिया चरणयोर्जुष्टं इयामलं पीतवाससम्।                                                         |          |
| श्रीवत्साङ्कं प्रसन्नाभं कौस्तुभोज्वलवक्षसम् ॥                                                 | 58       |
| सेवितं वैनतेयेन संनिविष्टेन पार्श्वतः।                                                         |          |
| तं दृष्ट्वा पुरुषश्रेष्ठं रस्य धारचपद्मयोः॥                                                    | 59       |
| मावया परमा।                                                                                    |          |
| न देशेन परमात्रा ब्रह्मभूत इति स्थिति:॥                                                        | 60       |
| जघन्यां तस्य मात्राद्यु स्थावरत्वमसत्समम्।                                                     |          |
| संसारवासनाभीतं विमुक्तं कर्मबन्धनैः॥                                                           | 61       |
| आत्मतृप्तमुद्।सीनं निर्वाणमवगच्छति ।                                                           |          |
| एतद्हि विभागेन परं कौतूहलं हि मे ॥<br>ब्रु                                                     | 62       |
| परम:                                                                                           |          |
| ज्ञानं कियेति द्विविधं चेष्टितं सर्वदेहिनाम्।                                                  |          |
| ज्ञानाधिक्याद्रिमुक्तिः स्यात् ज्ञाना(कर्मा?)धिक्या                                            | त्तु     |
| संसृतिः ॥                                                                                      | 63       |
| ,<br>परिमाणान्वितं कर्म परिमेयफलं मतम् ।                                                       |          |
| आद्यन्तिकफलं ज्ञानं परिमाणस्य कामैनात् ॥                                                       | 64       |
|                                                                                                |          |
| ब्रह्मा                                                                                        |          |
| कथं संसारिणां पुंसामिन्द्रियश्रेयद्शिनाम्।                                                     |          |
|                                                                                                | 65       |
| कथं संसारिणां पुंसामिन्द्रियश्रेयद्शिनाम्।                                                     | 65       |
| कथं संसारिणां पुंसामिन्द्रियश्रेयदर्शिनाम्।<br>परिमाणाच विज्ञानं योगिनामपि जायते॥              | 65       |
| कथं संसारिणां पुंसामिन्द्रियश्रेयदर्शिनाम् ।<br>परिमाणाच विज्ञानं योगिनामपि जायते ॥<br>परमः(?) | 65<br>66 |

| प्रश्नप्रतिवचनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।               | <b>G</b> ; |
|---------------------------------------------------|------------|
| सच्छिन्नेषु निवद् <u>रेषु</u> कार्येषु करणेषु च । |            |
| खयमेव परो ज्ञाता निष्पन्द्मवतिष्ठति ॥             | 67         |
| ब्रह्मा[?]                                        |            |
| केन धर्मेण भिद्यन्ते मुक्तास्तव शरीरिणः।          |            |
| एतदाचक्ष्व मे देव गुह्याद्गुह्यमिदं परम्॥         | 68         |
| परम:                                              |            |
| अहमेव भवन्त्येते न भेदस्तत्र कश्चन।               |            |
| यथाऽहं विहराम्येव तथा मुक्ताश्च देहिनः॥           | 69         |
| त्रह्मा                                           |            |
| बन्धहेतून समाचक्ष्व देहिनां पुरुषोत्तम ।          |            |
| केन रूपेण बध्नन्ति पुरुषं बन्धहेतवः॥              | 70         |
| परम:                                              |            |
| त्रिभिरेव गुणैब्रेह्मन् समासव्यासवृत्तिभिः।       |            |
| त्रि द्विधा क्रियते निद्रा बध्यन्ते पुरुषास्तया॥  | 71         |
| सत्वा सुखमयी निद्रा रजसः कर्मसङ्कुलम्।            |            |
| तमसः सम्भृताकारा संबन्धस्त्रिविधः स्मृतः॥         | 72         |
| ब्रह्मा                                           |            |
| त्रिभिरेव गुणैयोंगः पुरुषस्यावतिष्ठते ।           |            |
| कथं वा विप्रयोगः स्थात् मुक्तिकामस्य योगिनः॥      | 73         |
| परसः                                              |            |
| पुरुषस्य गुणा नैते त्रयोऽपि कमलासन ।              |            |
| विषयस्य वशादेते भवन्ति न भवन्ति च॥                | 74         |
|                                                   |            |

### ब्रह्मा

| कोऽसौ विषय इत्युक्तः पुरुषाणां सुरोत्तम।        |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| यस्य योगाद्भवन्त्येते न भवन्ति च ते गुणाः॥      | 75         |
| परमः                                            |            |
| प्रकृति स्त्रिगुणा ज्ञेया देहिनो विषयस्थिता।    |            |
| तया युक्तास्तु बध्यन्ते मुच्यन्ते रहितास्तया॥   | 76         |
| जानाति पुरुषो नित्यं त्रिगुणां प्रकृतिस्थिताम्। |            |
| सा च प्रसूते सततं निद्रामस्य पृथग्विधाम्॥       | <b>7</b> 7 |
| कान्तामेव भजन्निद्रां खतन्त्रमिव संस्थिताम्।    |            |
| सुरुचं विस्मरत्येष संबन्धः पुंस इष्यते ॥        | <b>7</b> 8 |
| ब्रह्मा                                         |            |
| प्रकृत्या तस्य संयोगो जायते केन हेतुना ।        |            |
| एतदाचक्ष्व मे देव गुह्थमेतत् परं मतम्॥          | <b>7</b> 9 |
| परमः                                            |            |
| मायैव कारणं तस्य पुरस्ताद्विहिता मया।           |            |
| भूयः कर्मवद्यादेव मायामग्रेव तिष्ठति ॥          | 80         |
| मत्कृतायास्तु मायाया मत्प्रसादाद्विना कचित्।    |            |
| न विरामोस्ति लोकेऽस्मिन् नात्रकार्या विचारणा॥   | 81         |
| यावदेव न मायेयं मत्त्रसादेन हीयते।              |            |
| तावत् पुंसस्तु संसारो मुक्तिरस्य विपर्थये॥      | 82         |
| ब्रह्मा                                         |            |
| परिपूर्णस्य ते देव प्रसादः किंनिबन्धनः।         |            |
| न जाने कारणं तस्य तट्टाहि पुरुषोत्तम ॥          | 83         |

| परमः                                              |    |
|---------------------------------------------------|----|
| श्रदा भक्ति समाधिश्च माँच प्रणिहिता जनै:।         |    |
| ग्रुभमेव विविच्यन्ते तत्प्रसाद्मवैहि मे ॥         | 84 |
| शास्त्रागमविहीना च भक्तिर्माये समर्पिता।          |    |
| द्युभमेवावहेत्पुंसो मूर्खस्यापि न संशयः॥          | 85 |
| तस्मात् संसारिणां पुंसां मत्प्रसादाद्विना कचित्।  |    |
| निःश्रेयसकरं नान्यत् दत्वे[दन्वे]ष्टव्यं ापतामह ॥ | 86 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                  |    |

प्रश्नप्रतिवचनं नाम प्रथमोऽध्यायः

प्रश्नप्रतिवचनं नाम प्रथमोऽध्यायः।

# श्रीः

# अथ द्वितीयोऽध्यायः

# ब्रह्मा

| भगवन् देव देवेदा पुण्डरीकनिभेक्षण ।                  |   |
|------------------------------------------------------|---|
| सर्वमेतदूतं मन्ये त्वमेव जगतां पतिः॥                 | 1 |
| त्वामुपासितुमिच्छन्ति ये जना विधिपूर्वकम्।           |   |
| तेषामुपायमाचक्ष्वेत्येष्टेयुर्यत्र ते तदा ॥          | 2 |
| परमः                                                 |   |
| येषु भावेषु मे क्रीडा सर्गे संहार एवच।               |   |
| तान् भवानानुपूर्व्यंण भक्तियुक्तस्सदा स्मर ॥         | 3 |
| प्रधानमूलमेतेषां प्रकृतिद्रेव्यमेव च।                |   |
| अव्याकृतमविद्या च तदेव व्यक्तमुच्यते ॥               | 4 |
| अव्यक्तवुद्ध्यहंकारभूतमात्राश्च पश्चच ।              |   |
| इन्द्रियाणि द्शैकं च महाभूतानि पश्च च॥               | 5 |
| स्थूलं सूक्ष्मं द्विघा क्षेत्रक्षेत्रज्ञश्च तथा परः। |   |
| इति तत्त्वान्यशेषाणि कीर्तितानि तवानघ॥               | 6 |
| त्रिभिरेव गुणैरेते प्रकृतिस्थैस्समन्विताः।           |   |
| सर्वे भावा भवन्त्येते श्रेष्ठा मध्यास्तथाऽधमाः॥      | 7 |
| श्रेष्ठास्तु सत्त्वभूयिष्ठा मध्यमास्तु रज्ञोमयाः।    |   |
| अधमास्तामसा ज्ञेयाः तेषां चर्यास्तु तादृशाः॥         | 8 |
| तत्र सत्त्वमयैभीवरचेना मत्प्रसादिनी।                 |   |
| राजसैभीगासाँद: स्थात तामसैमीहकारणम् ॥                | 9 |

| सृष्टिक्रमो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।                    | <b>₹</b> ₹ |
|------------------------------------------------------|------------|
| तस्मान्मां प्रत्युपासीनं [नः ?] सर्वभावाननुक्रमात् । |            |
| कुर्वीत सात्त्विकेनैव नादायित्वा रजस्तमः॥            | 10         |
| प्रलयक्रममास्थाय कुर्यात्सर्वत्र नादानम्।            |            |
| निसर्गक्रममास्थाय पुनरुत्पाद्नं स्मृतम्॥             | 11         |
| तस्मिन्निसर्गे संहारे विज्ञेयौ मामुपाश्रुतौ ।        |            |
| आनुपूर्व्येण भावानां नान्यथा सिद्धिरिष्यते ॥         | 12         |
| ब्रह्मा                                              |            |
| कुतः प्रसूतिभीवानां विनाशो वा क सम्मतः।              |            |
| किमन्त्यकालमुभयमेतद्भवतिचेद्वद् ॥                    | 13         |
| परमः                                                 |            |
| प्रसूते प्रकृतिभीवान् प्रकृतिर्वसते पुनः।            |            |
| ब्रह्मणः संभवे सृष्टिस्तद्पाये तु विश्ववः ॥          | 14         |
| सहस्रयुगमानं तत् दिनं ब्राह्मं निशापि च।             |            |
| तेन मानेन तस्यापि दातं वर्षाणि जीवितम्॥              | <b>1</b> 5 |
| एवं ब्राह्मेण कालेन सर्गसंहार एव च।                  |            |
| सततं परिवर्तेते मित्रयोगात्पितामह ॥                  | 16         |
| ब्रह्मा                                              |            |
| किं रूपं प्रकृतेस्तस्याः कथं सा च प्रसूपते।          |            |
| संबन्धः कीददास्तस्याः पुरुषस्य परस्य च ॥             | 17         |
| परमः                                                 |            |
| अचेतना परार्धा च नित्या सततविकिया।                   |            |
| त्रिगुणा कर्मिणां क्षेत्रं प्रकृतेरूपमुच्यते ॥       | 18         |
| व्याप्तिरूपेण संबन्धः तस्याश्च पुरुषस्य च ।          |            |
| सहचनादिरनन्तश्च परमार्थेन तिष्ठति॥                   | 19         |

| यथाकाशमिदं सर्वे प्राप्य शब्दो व्यवस्थितः।            |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| तथैवाप्या [त्र्या?] कृतं प्राप्य परमात्मा व्यवस्थितः॥ | 20 |
| यथा वा पयसि स्नेहः यथा च सिलले रसः।                   |    |
| गमने तद्वदत्रापि व्याप्य व्यापकतेष्यते ॥              | 21 |
| तत्र यद्व्यापकं रूपं परस्स विषयी पुमान्।              |    |
| भवत्यव्याकृतं व्याप्य परस्य विषयोऽपरम् ॥              | 22 |
| यथा सतोऽसतो नान्याः शक्या द्रीयितुं पृथक्।            |    |
| तथा व्यापकता नान्या सर्वस्मात् व्याप्य तत्स्मृता ॥    | 23 |
| अचिद्व्याकृतं तत्र चिद्स्मात्परमो मतः।                |    |
| उभयन्त्वेतद्न्यं तद्भिन्नमिव तिष्ठति॥                 | 24 |
| ब्रह्मा                                               |    |
| कथमस्मादिदं सर्वे बभूव सुवनत्रयम्।                    |    |
| कीदृशाः पुरुषाश्चेव संसारेऽस्मिन् व्यवस्थिताः॥        | 25 |
| . <b>परमः</b>                                         |    |
| परस्य पुरुषस्यैव नियोगात्प्रकृतिस्सदा ।               |    |
| उत्पाद्यति लोकांश्च संहर्त्यपि चान्ततः॥               | 26 |
| अचेतना तु प्रकृतिर्नान्यथा संप्रसूयते । 💎 🎋           |    |
| तेनेमौ सर्गसंहारौ करोति पुरुषः परः॥                   | 27 |
| तत्र सृष्टिमिमां पूर्व श्रुणु, ब्रह्मन् समाहितः।      |    |
| स्थितिं च प्रलयं चापि कथिष्यामि ते पुनः॥              | 28 |
| शक्तयः पञ्च विख्याताः परस्य परमात्मनः।                |    |
| याभिरेव परो देवः परमञ्योग्नि तिष्ठति ॥                | 29 |
| <del></del>                                           |    |

| सृष्टिकमो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹\$          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| परमेष्ठी पुमान विश्वो निवृत्तिः सर्वसंज्ञितः।<br>दाक्तयः पश्च तस्योक्ताः पश्चोपनिषदाख्यया॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30           |
| पश्चराक्तिमयो देवः परमात्मा जगत्प्रभुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| पञ्चेन्द्रियसमायोगः पञ्चधा ज्ञानमश्रुते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31           |
| परमेष्ठी स्मृतद्दशब्दे स्पर्शे तु पुरुषः स्मृतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| पश्चा [विश्वा]त्मा तेजिस प्रोक्तो निवृत्ता[त्या]त्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रसे          |
| स्मृत <b>ः</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32           |
| सर्वात्मा कथितो गन्धे विषयो[यी?] पुरुषः परः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| पश्चात्मानः स्मृताहचेते सूक्ष्मरूपा व्यवस्थिताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33           |
| संसारविषयातीता योगगम्याः सनातनाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| एतत्सूक्ष्मदारीरंतु कथितं मुक्तिकारणम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JT           |
| तेन तु प्रकृतेयोंगात् ज्ञाताः पश्चद्रा क्रमात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| पश्च पश्च समासेन शक्तयो गुणयोनयः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35           |
| ज्येष्ठा विद्या च कान्तिश्च द्यान्तिः श्रद्धा च पञ्चमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            |
| निर्मलाइदाक्तयः पश्च जाताः सत्वस्य कारणम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36           |
| वागीश्वरी किया कीर्तिर्रुक्ष्मी: सृष्टिश्च पश्चमी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| सा जान[सामला?] किंचिदेवैका[ता?] रजसः व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कारणं        |
| मतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37           |
| मोहिनी प्रथमा चासामविद्याऽथ तमोवती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| मृत्युर्माया च मलिना योनयस्तमसस्त्वमाः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38           |
| तत्र प्रकाशकं सत्त्वं रजो विद्धि कियात्मकम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| तमस्त्वावरणं ज्ञेयभित्येतद्गुणलक्षणम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39           |
| एभिरेव गुणैरेतं जगत् स्थावरजङ्गमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| वैचित्र्यं विविधं प्राप्तं संसर्गव्यतिरेकतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40           |
| भ १. क. श्वासा । अस्ति के विकास के विकास के विकास के विकास के किया किया के किया किया के किया के किया किया के किया किया किया के किया किया किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया | <del>,</del> |

|     | रुष्टावया जाता गुणम्यास्त्रगुणात्मका ।<br>तत्त्वात्सुखात्मिका जाता रजसो दुःखसंयुता॥              | 41         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | तमसो मोहसंसृष्टा तत्र भेदानिमान् श्रुणु ।<br>सात्त्विकानि च चत्वारि रूपमेत(कं?)तु राजसम् ॥       | 42         |
| 7   | रामसानि पुनस्त्रीणि यानि वक्ष्यामि नामतः।<br>वर्मे ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्थमिति त(सा?)त्त्वतः॥   | 43         |
| 310 | वैराग्ये विपरीतं तु रूपं राजसमिष्यते ।                                                           |            |
|     | वर्मादि विपरीतानि तामसानीति धारय ॥<br>जातो बुद्धेरहंकारस्त्रिविधस्त्रिगुणात्मक: ।                | 41         |
| ર   | येन जन्तुरनात्मानमात्मानमिति मन्यते ॥                                                            | 45         |
|     | वैकारिकं सात्त्विकाख्यात् राजसात्तैजसः स्मृतः ।<br>भूतादिस्तामसाद्रूपादहंकारस्त्रिघा भवेत् ॥     | 46         |
|     | वैकारिकादहंकारात् पश्च बुद्धीन्द्रियाणि तु ।<br>समुत्पन्नानि यैज्ञीनं पुरुषस्येह सिद्ध्यति ॥     | 47         |
|     | कर्मेन्द्रियाणि पश्चैव कर्मारंभाणि तैजसात्।<br>मनोजातद्विरूपंच ततस्सङ्कल्पसाधनम्॥                | 48         |
|     | कालश्च तैजसादेव जातस्तु यदि[कृत?]लक्षण:।<br>कालादिराश्च संभूताः पूर्वाचाः कमराः स्थिताः॥         | 49         |
|     | भूतादेवं[व] च जातानि तन्मात्राणि यथाक्रमम् ।<br>प्रथमं राब्दतन्मात्रं द्वितीयं स्पर्रापूर्वकम् ॥ | 50         |
| ;   | रूपमात्रं तृतीयं तु रसमात्रं चतुर्थकम् ।<br>पश्चमं गन्धमात्रं तु सूक्ष्मविग्रहसिद्धये ॥          | 5 <b>1</b> |
| . ; | गन्धमात्रादिकाः पश्च दिक्कः कालो सनस्तथा ।<br>अहंकारश्च बुद्धिश्च प्रकृतियोगिविग्रहः॥            |            |
| ,   | जहकार्थ बुष्ध्य प्रकृतियागावग्रह:॥                                                               | 52         |

संसारगोचरामे[ए?]व किं कुर्वन्ति देहिनाम्॥

| वत्तमाभयमां मध्यां गितं गच्छित्त देहिनः ॥ 63 तेषां सत्त्वगुणोद्रेके गितदेंवत्विम्प्यते ।  मानुष्यं राजसात्प्रोक्तं तिर्यक्तं तमसस्तथा ॥ 64  एवं शरीरिणस्सवें गच्छित्ति विविधां गितम् ।  काल्चकं समारुह्य भ्रमन्त्यज्ञानमायया ॥ 65  प्रक्षा  किं काल्चकितित्युक्तं देवदेव मम त्वया ।  तस्य स्वरूपिमच्छामि श्रोतुं शक्यं यदि प्रभो ॥ 66  परमः  कालः सृजित भूतानि कालः संहरति प्रजाः ।  कालः सर्वेषु जागार्ते कालो हि दुरितकमः ॥ 67  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थं परापरम् ।  भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते ॥ 68  प्रह्मक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम् ।  तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69  तस्या[स्य] द्वादशिमभेंदै विभागः परिकीर्तितः ।  अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च ।  कलाश्चैव विनाद्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्त्रताः ॥ 71  संवत्सरः पितस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।  तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72 | गुणानां तु समुद्रेकात् कर्मभिः स्वैदशुभाशुभैः। |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| मानुष्यं राजसात्योक्तं तिर्यक्तं तमसस्तथा ॥  एवं द्वारीरिणस्सर्वे गच्छिति विविधां गितम् ।  कालचकं समारह्य भ्रमन्त्यज्ञानमायया ॥  कहाा  किं कालचकितित्युक्तं देवदेव मम त्वया ।  तस्य स्वरूपिमच्छािम श्रोतुं दाक्यं यदि प्रभो ॥  कालः सृजिति भूतािन कालः संहरित प्रजाः ।  कालः सर्वेषु जागिति कालो हि दुरितिकमः ॥  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थं परापरम् ।  भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्यवर्तते ॥  कहा स्वरूपिमच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥  तयास्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥  कयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥  स्वनािन तथा यामा मुहूर्ता नाड्य एव च ।  कलाश्चैव विनाद्यश्च प्राणश्च द्वाद्यास्मृताः ॥  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।  तस्य नेमिद्यं प्राहुर्येदुक्त मयनद्वयम् ॥  72                                                                                                                                   | उत्तमामथमां मध्यां गतिं गच्छन्ति देहिनः॥       | 63 |
| एवं शरीरिणस्सवें गच्छिन्ति विविधां गितम्। कालचकं समारुह्य भ्रमन्त्यज्ञानमायया॥ 65  ब्रह्मा  किं कालचकिन्त्युक्तं देवदेव मम त्वया। तस्य स्वरूपिमच्छिमि श्रोतुं शक्यं यदि प्रभो॥ 66  परमः  कालः सृजिति भूतानि कालः संहरति प्रजाः। कालः सर्वेषु जागितं कालो हि दुरितकमः॥ 67 कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थं परापरम्। भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते॥ 68  ग्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम्। तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते॥ 69  तस्या[स्य] द्वादशिभेनेदै विभागः परिकार्तितः। अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च। कलाश्चैव विनाङ्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्तृताः॥ 71  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः। तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥ 72                                                                                                                                                                           | _                                              |    |
| कालचकं समारह य भ्रमन्त्यज्ञानमायया ॥ वर्धा वर्षेय स्वरंपिन छामि श्रोतुं राक्यं यदि प्रभो ॥ 66 परमः कालः सृजित भूतानि कालः संहरति प्रजाः । कालः सर्वेषु जागार्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 67 कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थ परापरम् । भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते ॥ 68 प्रहनक्षत्रराज्ञीनां गतिरावृत्तिलक्षणम् । तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69 तस्या[स्य] बाद्ज्ञाभिभेदै विभागः परिकीर्तितः । अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च । कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च बाद्ज्ञास्मृताः ॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः । तस्य नेमिद्यं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                   | मानुष्यं राजसात्योक्तं तिर्यक्तं तमसस्तथा ॥    | 64 |
| ब्रह्मा  किं कालचक्रमित्युक्तं देवदेव मम त्वया।  तस्य स्वरूपमिच्छामि श्रोतुं शक्यं यदि प्रभो॥ 66  परमः  कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजाः।  कालः सर्वेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥ 67  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थं परापरम्।  भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते॥ 68  ग्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम्।  तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते॥ 69  तस्या[स्य] द्वादशमिभेदै विभागः परिकीर्तितः।  अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च।  कलाश्चैव विनाज्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः॥ 71  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः।  तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                    | एवं कारीरिणस्सर्वे गच्छन्ति विविधां गतिम्।     |    |
| किं कालचक्रमित्युक्तं देवदेव मम त्वया।  तस्य स्वरूपिमच्छामि श्रोतुं शक्यं यदि प्रभो॥ 66  परमः  कालः सृजित भूतानि कालः संहरति प्रजाः। कालः सर्वेषु जागितं कालो हि दुरितक्रमः॥ 67  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थं परापरम्। भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते॥ 68  ग्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम्। तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते॥ 69  तस्या[स्य] द्वाद्शिभभेदै विभागः परिकीर्तितः। अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च। कलाश्चैव विनाज्यश्च प्राणाश्च द्वाद्शस्मृताः॥ 71  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः। तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                  | कालचकं समारुहय भ्रमन्त्यज्ञानमायया ॥           | 65 |
| तस्य स्वरूपिमच्छामि श्रोतुं शक्यं यदि प्रभो॥  परमः  कालः सृजिति भूतानि कालः संहरति प्रजाः।  कालः सर्वेषु जागित कालो हि दुरितकमः॥  तर्वेषु जागित कालो हि दुरितकमः॥  तर्वेषु जागित कालो हि दुरितकमः॥  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थ परापरम्।  भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते॥  वर्षे भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते॥  वर्षोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते॥  तस्या[स्य] द्वादशिभभेंदै विभागः परिकीर्तितः।  अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च।  कलाश्चेव विनाद्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः॥  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः।  तस्य नेमिद्ययं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥  72                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |    |
| परमः  कालः सृजित भूतानि कालः संहरति प्रजाः ।  कालः सर्वेषु जागार्ति कालो हि दुरितक्रमः ॥ 67  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थे परापरम् ।  भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते ॥ 68  प्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम् ।  तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69  तस्या[स्य] द्वादशिभभेंदै विभागः परिकीर्तितः ।  अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च ।  कलाश्चैव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।  तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>-</del> ,                                 |    |
| कालः सृजित भूतानि कालः संहरति प्रजाः ।  कालः सर्वेषु जागित कालो हि दुरितकमः ॥ 67  कालो विभजते सर्वे पुरुषार्थ परापरम् ।  भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते ॥ 68  प्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम् ।  तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69  तस्या[स्य] द्वादशिभभेंदै विभागः परिकीर्तितः ।  अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च ।  कलाश्चैव विनाज्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।  तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तस्य स्वरूपिमच्छामि श्रोतुं राक्यं यदि प्रभो॥  | 66 |
| कालः सर्वेषु जागार्त कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 67 कालो विभजते सर्व पुरुषार्थ परापरम् । भूतं भव्यं भविष्यच सर्व कालात्प्रवर्तते ॥ 68 प्रहनक्षत्रराशीनां गतिरावृत्तिलक्षणम् । तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69 तस्या[स्य] द्वादशिभभेंदै विभागः परिकीर्तितः । अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च । कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः । तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | परमः                                           |    |
| कालो विभजते सर्व पुरुषार्थ परापरम्। भूतं भव्यं भविष्यच सर्व कालात्प्रवर्तते॥ 68 प्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम्। तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते॥ 69 तस्या[स्य] द्वादशिभभेंदै विभागः परिकीर्तितः। अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च। कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः। तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजाः।          |    |
| भृतं भव्यं भविष्यच सर्वं कालात्प्रवर्तते॥ 68  प्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम्। तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते॥ 69  तस्या[स्य] द्वादशभिभेदै विभागः परिकीर्तितः। अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥ 70  सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च। कलाश्चैव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः॥ 71  संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः। तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | काल: सर्वेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रम:॥       | 67 |
| ग्रहनक्षत्रराशीनां गितरावृत्तिलक्षणम् । तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69 तस्या[स्य] द्वादशिभभेदै विभागः परिकीर्तितः । अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च । कलाश्चैव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः । तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |    |
| तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥ 69 तस्या[स्य] द्वाद्शिभभेंदै विभागः परिकार्तितः । अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च । कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वाद्शस्मृताः ॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः । तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भूतं भव्यं भविष्यच सर्वे कालात्प्रवर्तते॥      | 68 |
| तस्या[स्य] द्वाद्शिभिभेदै विभागः परिकार्तितः। अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाडच एव च। कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वाद्शस्मृताः॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः। तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम्॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |    |
| अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा ॥ 70 सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाड च एव च । कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः । तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तयोस्तस्य परिच्छेदो बहुधा संप्रवर्तते ॥        | 69 |
| सवनानि तथा यामा मुहूर्ता नाड च एव च। कलाश्चैव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71 संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः । तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |    |
| कलाश्चेव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वादशस्मृताः ॥ 71<br>संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।<br>तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अयने ऋतवो मासाः पक्षाश्च तिथयस्तथा॥            | 70 |
| संवत्सरः पतिस्तेषां कालात्मा तैजसोद्भवः ।<br>तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |    |
| तस्य नेमिद्रयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्रयम् ॥ 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कलाश्चैव विनाड्यश्च प्राणाश्च द्वाद्शस्मृताः॥  | 71 |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |    |
| स्वयापि प्रस्वीणि याधिकामस्ययम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तस्य नेमिद्धयं प्राहुर्यदुक्त मयनद्वयम् ॥      | 72 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सवनानि पुनस्त्रीणि नाभित्रयमुदाहृतम्।          |    |
| अराणि मासा विज्ञेयाः पक्षस्तत्वानि पद्मज ॥ 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अराणि मासा विज्ञेयाः पक्षस्तत्वानि पद्मज ॥     | 73 |

१. ख. मृति. २. ख. सिक्त ३. ख. तयैव,

३ पा.

| पद्मनाभ इषे ब्रह्मन् ऊर्जे दामोद्रः प्रभुः।        |    |
|----------------------------------------------------|----|
| केशवस्सैहसि प्रोक्तः सैस्ये नारायणः प्रभुः॥        | 85 |
| माधवस्तपसि ज्ञेयो गोविन्दस्तु तपस्यपः।             |    |
| इति द्वाद्श मासेन्द्रा मासिमासि व्यवस्थिताः॥       | 86 |
| कीर्तितास्ते यथासंख्यं महावीर्या महागुणाः।         |    |
| स एव भगवान् देवः परमात्मा जगद्गुरः॥                | 87 |
| देवतादिविभागेन विभिन्नो व्यवतिष्ठते।               |    |
| यथैव भिन्नवर्णानां द्रव्याणामाश्रये सति ॥          | 88 |
| स्फाटिकस्य मणे रूपमन्यचान्यच लक्ष्यते ।            |    |
| तथा गुणमयैभीवैरेको हि पुरुषः परः॥                  | 89 |
| भिन्नरूपो जगत्यस्मिन् बद्धो मुक्तश्च जायते।        |    |
| स एव चर्यामनुस्यात् चन्द्रमा चन्द्रनाद्पि॥         | 90 |
| यमनाचम इत्युक्तः शकनात् शकइत्यपि।                  |    |
| वायुर्वानाद्सौ ज्ञेयो वहनाद्वह्विरेव च ॥           | 91 |
| हरश्च हरणेनैव ब्रह्मा ब्राह्मणकर्मणा।              |    |
| इत्येवं देवता भेदा ज्ञेयास्तस्यैव शक्तयः॥          | 92 |
| न शक्याः परिसंख्यातुं वैश्वरूप्यान्महात्मनः।       |    |
| त्रयस्तत्र प्रधानास्तु सर्वलोकेषु विश्वताः॥        | 93 |
| पुरुषाः कीर्तिताः पूर्वे ब्रह्मा गो विष्णुरित्यपि। |    |
| तत्रापि तत्सत्ववृत्या जगतां चापि रक्षणात्॥         | 94 |
| अपवर्गतरत्वाच विष्णुरेव विशिष्यते ।                |    |
| सर्वेषां पुरुषाणां तु यस्मादेवं विशिष्यते ॥        | 95 |
| सर्वे कल्याणहेतुत्वात् तेनासौ पुरुषोत्तमः।         |    |
| नारायणमयं प्राहुरुभौ निश्रेयसोदयौ ॥                | 96 |

१. क. स्सह्वि. २. ख. सहस्ये.

| सृष्टिकमो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।                    | १९  |
|----------------------------------------------------|-----|
| स एव कुशलस्तत्र तेन नारायणस्तु सः।                 |     |
| वासवो वसनादेहे सर्व एव शरीरिण:॥                    | 97  |
| तेषां सामान्यदेवोऽसौ वासुदेव इति स्मृत:।           |     |
| यस्माद्वश्वाप्तं जगत्तेन तस्माद्विष्णुरिति स्मृतः॥ | 98  |
| हरणादेव दुःखानां हरिरित्यभिधीयते ।                 |     |
| स तु देवश्चतुर्व्यूहो भुवनेष्वधितिष्ठते ॥          | 99  |
| धर्मादिषु परां सिद्धिमवाप्य हितकाम्यया।            |     |
| वासुदेवः स्मृतो धर्मो ज्ञानं सङ्कर्षणः स्मृतः ॥    | 100 |
| तथा विमुक्तः प्रद्युम्नोऽनिरुद्धस्सकलेश्वरः।       |     |
| यत्र व्यक्ता स्समस्ताश्च चत्वारस्तु गुणा इमे ॥     | 101 |
| तत्र देवाः प्रसीद्नित चत्वारो भक्तवत्सलाः।         |     |
| अधर्माचास्तु चत्वारो यत्र दोषा व्यवस्थिताः॥        | 102 |
| तं प्रसह्य विगृह्णन्ति मज्जयन्ति विपत्सुच।         |     |
| वेदानामाश्रमाणांतु वर्णानां तु दिशां तथा।।         | 103 |
| विभागमेते कुर्वेन्ति चत्वारो सुवनेश्वराः।          |     |
| इत्येषस्सृष्टिमार्गस्ते संक्षेपात्कथितो मया॥       | 104 |
| भ्तकामस्य बाहुल्यात् विस्तारो नैव शक्यते।          |     |
| निसर्गविपरीतस्तु प्रलयस्य समः स्मृतः॥              | 105 |
| प्रलयान्ते पुनःप्राप्ते निव्यीपारः परः पुमान् ।    |     |
| विज्ञानघनरूपोऽसौ परमे व्योम्नि तिष्ठाति॥           | 106 |
| तमेवं पुरुषं विष्णुं मामवेहि पितामह।               |     |
| मायया रायितं ब्रह्मन् नागेन्द्रे क्षीरसागरे॥       | 107 |
| मामेव बहुधा यज्ञैर्यजन्ते सर्वमानवाः।              |     |
| अनुध्यायन्ति मामेव योगिनो विजितेन्द्रियाः॥         | 108 |

<sup>\* [</sup>विरक्तः <sup>१</sup>] १. ख. नि.

| स्तुत्यै: स्तुवन्ति मामेव भक्तया संपूजयन्ति च। |     |
|------------------------------------------------|-----|
| प्रवद्नित च मामेव वेदशाखाशिरांसि च॥            | 109 |
| अहमेव विराडात्मा सर्व लोकात्मकः स्थितः।        |     |
| मिय लोकाः स्थितास्सर्वे तेनास्मि जगतः प्रभुः।  | 110 |
| भक्तिमन्तः प्रपद्यन्ते नित्यं मामेव ये नराः।   |     |
| सिडिमन्तो भविष्यन्ति कृतार्थास्ते न संशयः॥     | 111 |
| इच्छाद्रयं च मे ब्रह्मन् प्राणिनः प्रतिजायते।  |     |
| एकाऽपेक्षाऽपरोपेक्षा नित्यं याभ्यामहं स्थित:॥  | 112 |
| ग्रुभकर्मकरान् भक्ताननुगृह्णामि पूर्वया।       |     |
| अधार्मिकानभक्तांश्च निगृह्णाम्यनया पुनः॥       | 113 |
| यत एव मतोलब्ध्वा शरीरं सर्वसाधनम्।             |     |
| विद्युद्धं कर्म कर्तव्यं मत्त्रसादाय देहिभि:॥  | 114 |
| प्रसन्ने मिय सर्वेषां पुरुषाणां पितामह ।       |     |
| स्वर्गीवाऽष्यपवर्गीवा भविष्यति न संशयः॥        | 115 |
| इत्येतत्कथितं ब्रह्मन् सारमुध्टृत्य सर्वतः।    |     |
| लोकमात्रं परं गुह्यं किं भ्यः श्रोतुमिच्छसि ॥  | 116 |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां सृष्टिक्रमो नाम द्वितीयोऽध्यायः

## अथ तृतीयोऽध्यायः ॥



| यत्त्वया परमो देव: कथितस्सर्गकारणम् ।               |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| कथं संपूजनं तस्य ध्यानं वा संभवेन्द्रणाम् ॥ 🥕       | 1   |
| नहचसौ कारणै: कश्चित् [ कच्चित्? ] परिच्छिन्न: कदाचन | ( ) |
| दिग्देशकालरूपैश्च न रूपं तस्य निश्चित:॥             | 2   |
| अथ तस्य कथं पूजा कर्तेत्र्या सिद्धिमीप्सता।         |     |
| एतट्टहि कथं न्याय्यं देवदेव परं हितम् ॥             | 3   |
| परमः                                                |     |
| गुह्यमेतत्त्वया पृष्टं वक्ष्यामि हितकाम्यया।        |     |
| यादृशं देवदेवस्य पूजनं तिद्धधं श्रुणु ॥             | 4   |
| मूर्तिमानेव पूज्योऽसावमूर्तेर्नतु पूजनम् ।          |     |
| कार्यार्थं मूर्तयस्तस्य लोकानुग्रहहेतवः ॥           | 5   |
| अतः पुरुषरूपेण कल्पयित्वा तमच्युतम् ।               |     |
| अभ्यर्च्य परया भक्तया सिद्धिं गच्छन्ति मानवाः॥      | 6   |
| निराकारे तु देवेशे नार्चनं संभवेन्द्रणाम्।          | •   |
| नच ध्यानं नच स्तोत्रं तस्मात्साकारमर्चयेत् ॥        | 7   |
| आकारे तु कृता पूजा स्तुतिर्वी ध्यानमेववा।           |     |
| विधिना शास्त्रदृष्टेन देव एव कृता भवेत्।            | 8   |
| भक्तया परमयाऽकृष्टो देवदेवस्स योगिभिः।              |     |
| तेषामनुग्रहार्थाय रूपं भेजे चतुर्भुजम् ॥            | 9   |

| तस्मात्तेनैव रूपेण देवदेवं समर्चयेत्।            |    |
|--------------------------------------------------|----|
| फलभेदात् द्विधा तस्य पूजनं शास्त्रचोदितम्॥       | 10 |
| फलमभ्युद्यः पूर्वे निर्वीणं तु परं फलम्।         |    |
| अपरश्च परश्चेति तयोर्देवोऽपि भिचते ॥             | 11 |
| उद्यायापरः पूज्यो निर्वाणाय परः पुमान् ।         |    |
| तत्राष्ट्रभुजमाकारं कल्पयित्वा सुवाहनम्॥         | 12 |
| सायुधं सपरिवारं च उदयार्थी प्रपूजयेत्।           |    |
| महेन्द्रनीलसङ्घाशं पद्माक्षं पीतवाससम्॥          | 13 |
| पूजाकालश्च पूर्वीहः कालस्संवत्सरोऽवमः।           |    |
| अविच्छेदश्च पूजाया नित्यमाफललाभतः॥               | 14 |
| अत्यभ्युद्यकाल[म]स्य पूजनं परिकार्तितम्।         |    |
| निश्श्रेयसार्थिनो ब्रह्मन् यथा पूजा तथा श्रुणु ॥ | 15 |
| शङ् चक्रं गदा पद्मं चतुर्भिर्धारयेत् [यन] भुजै:। |    |
| अर्चनीयः परो देवः ग्रुद्धस्फटिक सन्निभः॥         | 16 |
| सृष्टिबीजं तथा पद्मं चक्रं स्थितिनिबन्धनम्।      |    |
| गदा संहारबीजंतु राङ्कं मुक्तिनिवन्धनम् ॥         | 17 |
| मध्यंदिनादिकालोऽयं यथाशक्ति च पूजनम्।            |    |
| फलेषु निरपेक्षत्त्वं यावज्जीवं तु पूजनम् ॥       | 18 |
| सर्वतत्त्वयुतस्यैव पूजा संहारमार्गतः।            |    |
| इत्येवं मोक्षकामस्य पूजनं ते प्रकीर्तितम्॥       | 19 |
| तयोस्तु पूजयोर्ब्रह्मन् मोक्षपूजा विशिष्यते ।    |    |
| आत्यन्तिकफलत्वाचु नेतरा तिव्वपर्ययात्॥           | 20 |
| कृतस्य कर्मणो नाक्षो नास्ति जन्मकातेष्वपि।       |    |
| संपातात्पुष्टिरेवस्या दसंयोगा फैलान्तरे ॥        | 21 |

१, ख. फछान्तरैः ।

| विनयो नाम तृतीयोऽध्याय:।                                                          | २३         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सुखं चानुत्तमं मुक्तिरदुःखमिपि नश्वरम्।                                           |            |
| तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मोक्षहेतोरतन्द्रितः॥                                         | 22         |
| वासुदेवमुपासीत चोदयार्थी महामनाः।                                                 |            |
| त्रिविधं पूजनं तस्य कर्मणा वचसा धिया॥                                             | 23         |
| उत्तरोत्तरमेतेषां महाफलमिति स्थितिः।                                              |            |
| गन्धपुष्पादिभिर्द्रव्यैर्विमलैस्साधुसम्मतै:॥                                      | 24         |
| मन्त्रेण विनियोगस्तु कर्मयज्ञ इति स्सृतः।                                         |            |
| स्तोत्राणां चैव मन्त्राणां ग्रुचिर्भूत्वा समाहित:॥                                | 25         |
| यज्ञपं कुरुते भत्तया वाग्यज्ञ इति संस्मृतः।                                       |            |
| सर्व बाह्यं परित्यज्य मानसैव यथाविधि॥                                             | 26         |
| यद्चियति देवेशं मनोयज्ञस्स उच्यते।                                                |            |
| एकैकस्य त्रिधा भेदो ब्रह्मन् शक्तिवशा(त)स्मृतः॥                                   | 27         |
| सान्विकी राजसी चैव तामसी चैव सा त्रिधा।                                           |            |
| सात्विकी मुक्तिहेतोस्तु राजसी कामसिद्धये॥                                         | 28         |
| तामसी परपीडार्थे पूर्वपूर्वा गरीयसी।                                              |            |
| ब्राह्मणाः क्षात्रिया वैदयादशूद्रा योषित एव च ॥                                   | 29         |
| भक्तियुक्ताः स्वभावेन कुर्याद्देवस्य पूजनम्।                                      | •          |
| समृद्धाश्च दरिद्राश्च युवानः स्थविरास्तथा॥                                        | 30         |
| पण्डिता योगिनो वापि कुर्युद्वेवस्य पूजनम्। हरिपादाचेनादन्यन्न किंचित् परमं हितम्॥ | 21         |
| तस्मात्सर्वप्रयत्नेन बैष्णवः पुरुषो भवेत्।                                        | 31         |
| न कश्चित्फलदो लोके तं मुक्ता पुरुषोत्तमम्॥                                        | 3 <b>2</b> |
| तद्च्छया प्रवर्तन्ते कर्माण च फलाने च।                                            | J <u>2</u> |
| न सम्पदां समाहारे नापदां विनिवर्तने ॥                                             | 33         |
| य राज्यप्। राजाहार गायप्। ।पाणपताम् ॥                                             |            |

१. खं, मिव. २. खं, नो,

| समधः पुरुषः काञ्चत् तस्मा६वसुपात्रयत्॥          | 34         |
|-------------------------------------------------|------------|
| ब्रह्मा                                         |            |
| कथं पूज्यस्म देवेदाः पूजकः कीहराो भवेत्।        |            |
| अनुष्ठानं च किं तस्य फलं वा कीदृशं भवेत्॥       | 35         |
| परमः                                            |            |
| अर्चनस्य विधिं वक्ष्ये तव ब्रह्मन् समाहितः।     |            |
| यथा भागवतः कुर्याचागं भगवतो हरेः॥               | 36         |
| समयोऽग्रे समाचारः स्वाध्यायो द्रव्यसंग्रहः।     |            |
| द्युद्धिर्यागस्स्तुतिध्यानिमत्येवं विधिरष्टधा ॥ | 37         |
| विधिनाऽनेन यस्तिष्ठेत् स भागवत उच्यते।          |            |
| जन्मान्तरकृतै: पुण्यैनरो भागवतो भवेत्॥          | 38         |
| द्विविधः पुरुषो ब्रह्मन् दीक्षितोऽदीक्षितस्तथा। |            |
| दीक्षितस्सकलं कुर्यादेकदेशमदीक्षितः॥            | <b>3</b> 9 |
| समयस्तु बयोस्तुत्यः तस्मात्समयमाचरेत्।          |            |
| ध्यातव्यो भगवानेव नान्यो विश्वस्य कारणात्॥      | 40         |
| स्वामित्वेन गुरुत्वेन सुदृत्त्वेनच सर्वदा।      |            |
| तिब्रद्याध्ययनंचैव तद्गुणश्रवणाद्रः॥            | 41         |
| तद्भक्तेषुच विश्वासः कर्मणा मनसा गिरा।          |            |
| द्रव्यकर्मगुणानां च सात्विकानां निषेवणम्॥       | 42         |
| न कदाचिन्मतिं कुर्यात् परतन्त्रनिषेवणे।         |            |
| देवागारं समीपस्थं कुर्यादेवं प्रदक्षिणम्॥       | 43         |
| निर्माल्यं लङ्क्येन्नैव न भुक्षीत न संस्पृदोत्। |            |
| न दद्याच न जिब्नेच रक्षेत्च ॥                   | . 44       |

| स्तोत्राणि सततं तत्र शुचिभूत्वा स्वयं जपेत्।           |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| सायं प्रातर्दिशोपश्च [र्दिवा मध्यं?] ध्यात्वा नाराय    | णं   |
| प्रभुम् ॥                                              | 45   |
| सुप्तोत्थितः स्वयं गच्छन् नमस्कुर्वन् पतन्नपि ।        |      |
| प्रतिगृह्णन् द्धानंच [नश्च] मन्त्रमष्टाक्षरं जपेत्॥    | 46   |
| पाषण्डसमयस्थांश्च देवकोञ्चोपजीविनः।                    |      |
| नास्तिकान् निन्दितान्दुष्टान् न स्पृशेव्र च संवदेत्॥   | 47   |
| आसनं दायनं यानं नातिष्ठेचं कुरूपकम्।                   |      |
| न पादौ तत्र कुर्वीत यत्र रूपं हरे: स्थितम्॥            | 48   |
| स्थानानि श्रुणुयाद्विष्णोस्तीर्थानि च विशेषत:।         |      |
| उपासकांश्च सिद्धांश्च बान्धवानिव सर्वदा॥               | 49   |
| नाशुद्धद्रव्यमश्रीयान्नाशुभैश्च समाहृतम् ।             |      |
| न मांसं नच मद्यानि मद्यपैर्वा मन:शृतम्॥                | 50   |
| दीक्षितः श्राद्धसङ्घातसूतान्नानि विवर्जयेत् ।          |      |
| अद्युचिर्न भवेन्नित्यं धीरो भागवतो भवेत्॥              | 51   |
| वैष्णवांश्च विशिष्टांश्च पश्चरात्रविशारदान्।           |      |
| कर्मणां विचिकित्साधुः[स्यात्?] सर्वकालं विचारयेत्॥     | 52   |
| नाष्ट्रस्तु स्वयं ब्र्यान्नचान्यायेन षृच्छतः।          |      |
| जानन्नपि हि मेधावी जडवछोकमाचरेत्॥                      | 53   |
| व्यासीना [ब्याधीनां?] स्संप्रयोगे च भये च प्रत्युपस्थि | ते । |
| अष्टाक्षरं जपेन्नित्यं द्वाद्शाक्षरमेव वा॥             | 54   |
| प्रमादे वाऽपराधे वा लङ्कने समयस्य च।                   |      |
| य<br>प्रायश्चित्तं जपं क्रयीत सहस्रं शतमेववा ॥         | 55   |

१. ख. चक । २. क. मे साध्वी।

| इत्येवं समयः प्रोक्तो ब्रह्मनुदेशतस्तव ।          |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| अन्यच वैष्णवे धर्मे विहितं परिपालयेत्॥            | 56         |
| आचारमधुना वक्ष्ये कार्यं भागवतैस्सदा ।            |            |
| आचारो नित्यकर्मैव शास्त्रदृष्टं प्रकीर्त्यते ॥    | 57         |
| उष:काले मलोत्सर्गे कृत्वा प्रक्षाल्य वाग्यतः।     |            |
| शुचिराचम्य सन्ध्यायां पश्चोपनिषदं जपेत्॥          | 58         |
| शतकृत्वः सहस्रंवा दशकृत्वोथवाऽपदि ।               |            |
| भास्करं कालमन्त्रेण स्वमन्त्रेण दिशां क्रमात्॥    | 59         |
| नमस्कृत्वा ग्रुचिर्भूत्वा मन्त्रमष्टाक्षरं जपेत्। |            |
| बादशाक्षरमेवापि यथासंभव मन्वहम् ॥                 | 60         |
| स्तोत्राणि च जपित्वान्ते देवदेवमनुस्मरेत्।        |            |
| भक्तैश्च सह संभाष्य ब्राह्मणैस्तु विशेषतः॥        | 61         |
| अनुतिष्ठेत्स्वकर्माणि नित्यं धर्मोक्तमेव च।       |            |
| मन्त्राणि श्रुणुयाद्विष्णोः कथां यां पापनाशिनीं ॥ | 6 <b>2</b> |
| तद्भक्तैस्सहवर्तेत विवादं तेषु वर्जयेत्।          |            |
| त्रिकालमेककालं वा शक्तित: पुरुषोत्तमम्॥           | 63         |
| स्नात्वा भक्तया यजेदेवं नित्यकर्मण्यतन्द्रितः।    |            |
| अयनादिषु [सर्वेषु?] द्वाद्र्यां च विशेषतः॥        | 64         |
| पुण्यस्थानेषु तिथेषु विदोषेण प्रपूजयेत् ।         |            |
| विष्णुरूपाणि संपद्येत्प्रयत्नेनापराणिवा ॥         | 65         |
| तन्न तत्र नमस्कृत्य तमेव प्रतिपद्यते।             |            |
| नानृतं सफलं कुर्यात् कदाचिद्देवपादयोः॥            | 66         |
| आपत्काले वि[ऽपि]वर्तेत देव बिम्बस्य नोपरि।        |            |
| देवदेवाश्रयीन् धीरो निभृतं कीर्तयेत् कचित्॥       | 67         |

१, ख. यम्.

| अन्येषु चाप्यपथ्येषु पश्चगव्यं नरः पिवेत् ।        |    |
|----------------------------------------------------|----|
| संगृह योपनिषन्मन्त्रै भीजने विमले क्रमात्॥         | 80 |
| गोमूत्रं गोमयं सर्पि देघि क्षीरंच पश्चमम्।         |    |
| परमेष्ठ यादिभिः पीत्वा तैर्देहमभिमन्त्रयेत्॥       | 81 |
| एवं पापाडिमुक्तः स्यात् कार्य[य?]द्युडिश्च जायते । |    |
| मन्त्रै: स्नात्वा विधानेन वासुदेवं जगद्गुरुम्॥     | 82 |
| कृतरक्षोऽर्चयेन्नित्यं तन्मन्त्रैः कृतविग्रहम्।    |    |
| शुध्यर्थे प्रथमं स्नात्वा मन्त्रस्नानं समाचरेत्॥   | 83 |
| सर्वेण मृदमादाय निवृत्त्या वारि शोधयेत्।           |    |
| विश्वेन तीर्थमावाह्य पुरुषेणानुलेपयेत्॥            | 84 |
| परमेष्ठचात्मना स्नाया दाचामेद्विधिना पुन: ।        |    |
| पञ्चोपनिषदा प्रोक्ष्य सर्वगात्रं विशोधयेत् ॥       | 85 |
| अन्तर्जलगतो भूत्वा पश्चमन्त्रान् कमाज्जपेत्।       |    |
| प्राणायामै: त्रिभिर्द्धाभ्यामेकेन विनयेन वा॥       | 86 |
| जिपत्वातु कृतस्नानः परिघायाथ वाससी।                |    |
| आचान्तः प्राङ्खो भूत्वा कुदालं निस्समाहितः॥        | 87 |
| जपेत्परमहंसंतु त्रिमात्रं प्रणवं तथा।              |    |
| सहस्रं शतवारंवा बादशाष्टाक्षरावि ॥                 | 88 |
| ः आदित्यमुपतिष्ठेत पूर्व मुक्ता जलाञ्चलिम् ।       |    |
| एतैरेव महामन्त्रै: कालेन च कृताञ्जलि:॥             | 89 |
| सूक्ष्मं तेजोमयं ध्यात्वा मण्डलस्थं परं प्रभुम्।   |    |
| तर्पयेदेवताः पश्चादुद्केन यथाक्रमम् ॥              | 90 |

| विनयो नाम तृतीयोऽध्याय:।                                                                  | <b>२</b> ९ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| इन्द्रादीन् विष्णुपूर्वोश्च वासुदेवादिकानपि ।<br>मूर्तीद्वीद्दाराक्तीश्च परमात्मानमेव च ॥ | 91         |
| पृथिव्यादीनि भूतानि ऋषींश्च पितृभिस्सह ।<br>आदौ नाम द्वितीयान्तं तर्पयामीति चोत्तरम्॥     | 92         |
| एषमन्त्रस्तु निर्दिष्टः तर्पणेतु यथातथम् ।<br>संतर्प्य पुनराचम्य यागस्थानं समाचरेत् ॥     | 93         |
| यत्राराध्य परं देवं विधिना वैष्णवो नरः।<br>शेषभोजी परां सिद्धिमचिरेणैव गच्छति॥            | 94         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                                                          |            |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां विनयो नाम तृतीयोऽध्याय:॥

# <sub>औः</sub> अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥

| श्रोतुमिच्छाम्यहं देव विष्णोराराधनं परम्।          |   |
|----------------------------------------------------|---|
| , कथमभ्यर्चनीयोऽसौ वैष्णवः पुरुषोत्तमः॥            | 1 |
| परम:                                               |   |
| अथातः संप्रवक्ष्यामि विष्णोराराधनक्रमम् ।          |   |
| यस्याभ्यासादवाप्रोति भक्तिमान् वैष्णवं पदम्॥       | 2 |
| यागस्थानं समासाद्य प्रक्षाल्याचम्य वाग्यतः।        |   |
| मन्त्रेण गृहमालोक्य वेदिस्थण्डिलमेव च॥             | 3 |
| वेदिं प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्य समाहित:।         |   |
| कृत्वोपवीतवद्वस्रमुत्तरं प्राङ्क्वइग्रुचिः ॥<br>मु | 4 |
| आसीन: प्रणवेनाथ परामृदय कराबुभौ ।                  |   |
| कनिष्ठादिषु विन्यस्य पश्चोपनिषदः क्रमात् ॥         | 5 |
| षडङ्गमेकहस्तेन मुद्रामन्त्रैस्समाचरेत् ।           |   |
| अस्त्रमन्त्रेण दिग्बन्धं कृत्वा सर्वासु दिश्च च॥   | 6 |
| अग्निप्राकारमध्यं च तेजोमन्त्रेण सर्वतः।           |   |
| आत्मरक्षां विधायैवं आचरेद्धारणाक्रमम् ॥            | 7 |
| प्राणायामैस्त्रिभिर्युक्तं बध्वाऽऽदौ योगसंपुटम् ।  |   |
| पूरणाद्रेचनाद्वायो रेचनाद्वापि यत्नतः॥             | 8 |
| भवेत्प्राणकृतः पुंसः प्राणायामस्स उच्यते ।         |   |
| नाभिपद्मे ततो वायुं संचिन्त्य पुरुषात्मना॥         | 9 |

| अर्चनाविधानं नाम चतुर्थोऽध्याय: ।                                                             | ३१         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| धारयेत्तत्र चैतन्यं वायुभूतं विशेषतः।<br>ततोविश्वात्मना विह्नं हृदि संचिन्त्य भास्करम्॥       | 10         |
| धारयेत्तत्र चैतन्यमग्निभूतं समन्ततः।<br>माहेन्द्रस्तं भवं कण्ठे ततस्सर्वेण धारयेत्॥           | 11         |
| निवृत्त्या वरुणं मूर्धिन वारिरूपं च घारयेत्।<br>कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्लरूपा च घारणा॥      | 12         |
| त्रिभिस्त्रिभिः स्मृतैकैका प्राणायामैर्यथोदितैः।<br>धारणासु च सर्वासु निश्चलेन समाधिना॥       | 13         |
| तद्गुणान्वितमित्येवं जगत्सर्वं विचिन्तयेत्।<br>पूरको रेचकः कुंभो निरामय इति क्रमात्॥          | 14         |
| धारणासु च विज्ञेयः कार्यो भागवतेर्नरैः।<br>निर्देग्धकल्मषस्त्वेवं धारणाभिः कृतो यदा॥          | <b>1</b> 5 |
| ततो योगमयं ध्यानमातिष्ठेदात्मग्जुिद्म् ।<br>पृथिद्यादीनि भूतानि निश्चलेन समाधिना ॥            | <b>1</b> 6 |
| प्रलयकममास्थायं संहरेत्परमात्मिन ।<br>ततः स्थूलदारीरान्तां सृष्टिं सर्वो विचिन्त्यच ॥         | 17         |
| सृष्ट्वा दक्षिणहस्तेन मन्त्रानुक्का क्रमेणच ।<br>ध्यात्वा तु कारणान्येव यथास्थानं निवेशयेत् ॥ | 18         |
| मध्यास्ये हृदि गुह्येतु तथा पादतलकमात्।<br>आकाशादीनि भूतानि पश्चमन्त्रैस्तु विन्यसेत्॥        | 19         |
| एवं मन्त्रमयो भूत्वा महायोगसमाधिना ।<br>अमृतोद्कसंपूर्णेः कलशैईमनिर्मितः ॥                    | 20         |
| दिङ्कारीणां करघृतैरात्मानमभिषेचयेत् ।                                                         |            |
| संचिन्त्य हृद्ये सुर्धे भास्वरं मण्डलाकृतिम्॥                                                 | 21         |

| तस्मिन् संचिन्त्य सोमं तु तथा सामेऽग्निमण्डलम् ।   |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| एवमन्तर्बहिश्चापि दारीरं मन्त्रनिर्मितम् ॥         | 22         |
| कल्पयित्वा हरेः पूजां कर्तुमईति साधकः।             |            |
| संकृदेव स्वयं भूत्वा देवदेवं समर्चयेत्॥            | 23         |
| समानव्यवहारेऽपि नपूज्यः पूजकोऽपि वा।               |            |
| दारीरं प्राकृतं तस्मात् संहृत्य प्रलयकमात्॥        | 24         |
| विद्युद्धमन्यदुत्पाच पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ।         |            |
| स्थण्डिले प्रतिमायां वा जलेवाऽग्नावथापिवा ॥        | 25         |
| मनसा वा यजेदेवं हृद्याकादोऽथमण्डले ।               |            |
| सूर्यमण्डलमध्ये वा यथा सम्भवमर्चयेत्॥              | 26         |
| द्रव्याणि पूर्वमाहृत्य विद्युद्धानि समन्ततः।       |            |
| परमेष्ट्यात्मना प्रोक्ष्य यागपीठं प्रकल्पयेत् ॥    | 27         |
| पीठं सिद्धमयं तत्र देवस्संपूज्यते हरिः।            |            |
| वासुदेवादयः पादा यागपीठस्य निष्ठिताः॥              | 28         |
| अधर्माद्यास्तु चत्वारः पाद्पीठाः प्रकीर्तिताः।     |            |
| आग्नेय्यां वासुदेवस्तु धर्ममूर्तिः प्रतिष्ठितः ॥   | 29         |
| नैकेत्यां ज्ञानमूर्तिस्तु देवः सङ्कर्षणः स्थितः।   |            |
| प्रद्युम्नो दिशि वायव्यां वैराग्यात्मा व्यवस्थित:॥ | 3 <b>0</b> |
| ऐश्वर्यमूर्तिरैशान्या मनिरुद्धो व्यवस्थितः।        |            |
| वंशाश्चत्वार एव स्युरधर्माचास्तु वुद्धयः॥          | 31         |
| अहंकारास्त्रयः पाञाऽयैतनास्तु त्रयोगुणाः।          |            |
| स्तरणान्यस्य भूतानि रुद्रच्छद्नमुच्यते ॥           | 32         |
| तस्मिन् ब्रह्मोद्भवं पद्मं सिद्धं द्वाद्श पद्मकम्। |            |
| अन्त:केसरसंपूर्णं मध्ये विपुलकर्णिकम् ॥            | 33         |

१. ख. सतु. २. अथमधीऽधिकः ख पुस्तके । ३. ख. पतना ।

| अचनाविधानं नामः चतुर्थाऽष्यायः ।               | ३३              |
|------------------------------------------------|-----------------|
| अधिष्ठाता विराडस्य लोकमूर्तिः प्रजापतिः।       |                 |
| पद्मपत्रेषु विज्ञेयाः क्रमात् द्वादश मूर्तयः॥  | 34              |
| मोहिन्याचा स्त्रिपश्चैताः केसरेषु तु शक्तयः।   |                 |
| गुणयोनित्रयं मूले कर्णिकायाः क्रमेणतु ॥        | 35              |
| गुणदाक्तित्रयं मध्ये क्रमेणैव व्यवस्थितम्।     |                 |
| अग्नि स्सोमश्च सूर्यश्च तेषामुपरिनिष्ठिताः॥    | 36              |
| एवमेतद्यथान्यायं पीठमन्त्रैः प्रकल्प्यच ।      |                 |
| गन्धपुष्पादिभिः पूजां देवपीठस्य कल्पयेत्॥      | 37              |
| पराभिद्दाक्तिभिस्तस्मि न्विग्रहं परमात्मनः।    |                 |
| चतुर्भुजमनुध्याये च्छुद्धस्फटिकनिर्मलम् ॥      | 38              |
| राङ्चकगदापद्मै श्चतुर्भिः कृतलक्षणम् ।         |                 |
| तस्मिन्नावाहयेदेवं परमात्मानमच्युतम् ॥         | 39              |
| अञ्जलौ मनसा पीठं प्रथमं परिकल्पयेत्।           |                 |
| आवाहयेत्ततो देवं संभृत्यै तत्र सर्वगम्॥        | 40              |
| चेतनं नित्यतृप्तं च प्रणवे परमेष्ठिना।         |                 |
| प्रणवे संनिविष्टन्त माह्रयेत्पुरुषात्मना ॥     | 41              |
| अञ्जलिस्थे ततः पीठे ध्यायेद्धिश्वात्मना परम्।  |                 |
| निवृत्त्यात्मान मुच्चार्य तं देहे विनिवेशयेत्॥ | 42              |
| सर्वात्मना दारीरेण संयुक्तमनुचिन्तयेत्।        |                 |
| प्रणम्य किंचिदुत्थाय प्रयुज्य स्वागतं पुनः॥    | 43              |
| सान्निध्यं प्रार्थियत्वा च सत्वस्य गुणविद्यया। |                 |
| रजसः दाक्तिमन्त्रेण द्या त्पाद्यादिकं कमात्॥   | 44              |
| अष्टाक्षरेण मन्त्रेण द्याद्घ्ये यथाविधि।       | <u>ئ</u><br>شار |
| मुखवासं ततो द्या द्रसमात्रस्य विद्यया ॥        | 45              |

| दत्वा धूपेन माल्यादि लब्धानुज्ञः प्रदक्षिणम् ।   |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| द्त्त्वाऽग्निकार्य मारभ्य संस्कृत्य विधिवद्ववि:॥ | 46          |
| देवपार्थे समासाद्य यथाव द्विधिपूर्वकम् ।         |             |
| तमसः राक्तिमन्त्रेण स्नानं देवस्य कारयेत्॥       | 47          |
| पश्चोपनिषदा कृत्वा शान्ति शुद्धेन वारिणा।        | 1           |
| गुणमन्त्रेण वस्त्रे द्वे दद्या द्यज्ञोपवीतिकम् ॥ | 48          |
| द्चादाभरणान्येव संभवान्मनसाहिवा।                 |             |
| द्याच्चैव ग्रुभान् गन्धान् गन्धमात्रस्य विद्यया। | <b>l</b> 49 |
| द्यात्पुष्पाणि मालाश्च रूपेणाद्शमवच ।            |             |
| स्पर्शमन्त्रेण धूपंच दीपं रूपस्य विद्यया॥        | 50          |
| अर्घ्यं दत्वा विधानेन द्वाद्शाक्षरविद्यया।       |             |
| हवींषि रसमात्रेण भक्ष्यभोज्यादिकं पुनः॥          | 51          |
| तोयं च मुखवासं च दत्वा मन्त्रेण पूर्ववत्।        |             |
| स्तोत्राणि राब्दमात्रेण निवेद्य प्रणिपत्यच ॥     | 5 <b>2</b>  |
| दिङ्कन्त्रेण परिक्रम्य नमस्कृत्य प्रदक्षिणम्।    |             |
| कालेन जपकालं च द्युभं कृत्वा यथेप्सितम्॥         | 53          |
| जपं [पन्?] परमहंसं च बादशाक्षरमेव च।             |             |
| अष्टाक्षरंच देवेदां ध्यात्वाप्रणवमेव वा॥         | 54          |
| अर्घ्य परमहंसेन ततो दत्वा प्रणम्य च।             |             |
| आत्मानं किङ्करत्वेन निवेद्याथ विसर्जयेत्॥        | 55          |
| आवाहितो यथापूर्व विसर्गेऽपि तथा स्मरेत्।         |             |
| क्रमेण विपरीतेन क्षन्तव्यमितिचार्चयेत्॥          | 56          |
| एतद्वीरविधिहर्थेषः संक्षेपात्कथितो मया।          |             |
| इष्ट्रैव परमात्मानं नित्यं भागवतञ्ज्ञुचिः॥       | 57          |
|                                                  | 1 P         |

| अर्चनाविधानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।                | <b>3</b> 5      |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| सर्वपापविद्युद्धात्मा मुक्तिमार्गं प्रपद्यते ।   |                 |
| लभते चेप्सितान् कामानिहामुत्र च सर्वदाः॥         | 58              |
| निस्तरत्यपवर्गीश्च रात्रुभिश्च न बाध्यते।        |                 |
| संस्कृतश्च विधानेन विदितं तान्त्रिको विधिम् ॥    | 59              |
| प्रयुज्य लभते सिद्धि मन्यथा पातकी भवेत्।         |                 |
| प्रतिमाया मुपासीत पीठं कृत्वा क्रमेणतु ॥         | 60              |
| ध्यात्वा योगमयं मूर्ति प्रतिमामेव चेतसा।         |                 |
| स्थापियत्वा हरिं तस्या मावाहच विधिना यजेत्॥      | 61              |
| जलमध्येऽपि यागस्य नेति [नवि?] शेषोऽस्ति कश्चन।   |                 |
| अग्निमध्येतु तत्सर्वे जलज्ञून्यं प्रपूरयेत् ॥    | 62              |
| हृचाभोगेतु यागस्य मनसा सर्वमाचरेत्।              |                 |
| मण्डले यजमानस्तु कल्पये द्विधिमीदशम् ॥           | 63              |
| योगैश्वर्यादिकाइशक्ती र्दिश्च सर्वासु भागशः।     |                 |
| बहिरावरणे कुर्या द्योगपीठस्य साधकः॥              | 64              |
| तासामपि बहिः कुर्यात् दिक्षु द्वाद्शमासपान्।     |                 |
| लोकपालान् बहिस्तेषां वासदिक्ष्विन्द्रपूर्वकम् ॥  | 65              |
| चक्रमण्डलमार्गेण सर्वे ध्यात्वा यथाक्रमम्।       |                 |
| अक्षभूमिगतं पीठं ध्यात्वा देवं समर्चयेत् ॥       | 66              |
| सूर्यमण्डलमध्येऽपि यागस्यायं विधिः स्मृतः।       | . <del>**</del> |
| एवमेतेषु वैक्कण्ठं पूजास्थानेषु पूजयेत् ॥        | 67              |
| यथायोगं यथाकालं देवपूजाविद्यारदः ।               | 40              |
| स्थण्डिलादिक्रमेणैव लब्ध्वाच प्रत्ययात्पुनः ॥    | 68              |
| स्थानेष्वन्येषु यष्ट्रव्यमेवं दोषोऽन्यथा महान् । | <b>Δ</b> 0      |
| सर्वेषामेव यागाना माशापालान् बहिः स्थितान् ॥     | אַס             |

| कुर्वीत विवरक्षार्थे यागस्य परमात्मनः।                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सर्वेषामेव यागानां मानसो याग उत्तमः॥                                                 | 70         |
| अप्रसादे हि मनसः कर्मयोगोऽपि निष्फलः।<br>स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते॥      | 71         |
| पूजनं हि विना भक्तया कृतमप्यकृतं भवेत्। अष्टाङ्गा भक्तिरुद्दिष्टा वैष्णवस्य विशेषतः॥ | 72         |
| यामवाप्य परां सिद्धि मचिरेणाधिगच्छति ।                                               |            |
| देवस्याराधनं नित्यं समयस्यच रक्षणम् ॥                                                | 73         |
| वैष्णवस्य च विश्वासः पूजायामाद्रो महान्।                                             |            |
| स्वयमाराधने यत्नं तत्कथाश्रवणादरः॥                                                   | 74         |
| परबाधास्वनास्थाच तत्पूजानुपजीवनम् ।                                                  |            |
| इत्येषाष्ट्रविधा भक्तिर्विद्यते यस्य देहिनः॥                                         | 75         |
| य इदं श्रुणुयात्तन्त्रं स चेदं वक्तुमईति ॥                                           | 76         |
| त्रह्मा                                                                              |            |
| यद्भ्युद्यकामस्य प्रोक्तमाराधनं त्वया ।<br>अपरस्यादिदेवस्य तदिदानीं ब्रवीहि मे ॥     | 77         |
| परम:                                                                                 |            |
| अयमेवापरस्यापि विष्णोराराधनक्रमः ।                                                   |            |
| विशेषतन्त्रं वक्ष्यामि सर्वमन्यचथोदितम्॥                                             | 78         |
| अष्टबाहु स्तदाराध्यो रक्तपद्मे जनार्दनः।                                             |            |
| वाहनेनायुधैश्चापि परिवारैश्च संभृतः॥                                                 | <b>7</b> 9 |
| अनन्तः पन्नगः प्राच्यां पश्चिमायां च पक्षिराट् ।                                     |            |
| देवस्य वामतो लक्ष्मी दक्षिणेन सरस्वती॥                                               | 80         |

 $\hat{\varphi}_{j}^{(i)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>रते</sup> १. क. धास प्राप्य ।

| अर्चेनाविधानं नाम चतुर्थोऽध्याय: ।                    | <b>३</b> ७ |
|-------------------------------------------------------|------------|
| अग्नेय्यां वृद्धिरेव स्यान्नैर्ऋत्यां सिद्धिरुच्यते । |            |
| वायव्यां मतिरुद्दिष्टा ज्ञान्ति रीज्ञानगोचरा॥         | 81         |
| शङ्खं चक्रं गदा पद्मं खडुं खेटं शरं धनुः।             |            |
| इत्यायुधानि देवस्य करेष्वष्टसु पद्मज !॥               | 82         |
| उरसा कौस्तुभं रत्नं श्रीवत्सं च समुद्रहन्।            |            |
| लोकोपकारसिध्चर्थ मनेकं रूपमास्थितः॥                   | 83         |
| पूजनीयो विभूत्यर्थं देवो द्वादशम् तिभिः।              |            |
| हंसं परमहंसस्य स्थाने सर्वत्र योजयेत्॥                | 84         |
| सृष्टिक्रमेण तैत्त्वानां विन्यासं परिकल्पयेत्।        |            |
| पृजान्ते कामसङ्कर्षं कालेचाच्छिद्रमर्चनम् ॥           | 85         |
| सर्वशक्तया निमित्तेषु वैष्णवानां च भोजनम्।            |            |
| दानानि विविधान्येव माचार्याणां च सित्कयाम् [या?]      | 11 86      |
| वैष्णवानां च मन्त्राणा मुपदेशैः प्रसाधनम् ।           |            |
| व्रतानां कालयुक्ताना मविच्छेदेन घारणम् ॥              | 87         |
| इत्यभ्युद्यकामस्य विधिरेषः प्रकार्तितः।               |            |
| संवत्सरं यजेदेवं वर्षाणि द्वादशैव वा॥                 | 88         |
| वि[द्वि?]विधोऽभ्युद्यः प्रोक्तो देवपूजासमाश्रये [यात  | [?]        |
| प्रथमो दृष्टजन्मस्थः परजन्माश्रयोऽपरः॥                | 89         |
| प्रथमो लघुरत्र स्यात् द्वितीयो गुरुरुच्यते।           |            |
| कामेनोपास्य देवेश मप्राप्य निधनं गतः॥                 | 90         |
| जन्मान्तरे ततो भूयः स तं काममवाप्नुयात्।              |            |
| यावजीवं तु ये देवं विभूत्यर्थमुपासते॥                 | 91         |
| राजानस्ते भविष्यन्ति पूर्णा जनपदेश्वराः।              | - A        |
| अथवा नावगन्तव्यो विद्योषः कालनिर्मितः ॥               | 92         |

| तीव्रभक्तिमतां नणां सिद्धि भेवति नान्यथा। |    |
|-------------------------------------------|----|
| एतदुद्देशतः प्रोक्तमपरस्य पितामह ॥        | 93 |
| पूजनं देवदेवस्य बहुधा यत्प्रकीर्त्यते ॥   | 94 |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां अर्चनाविधानं नाम चतुर्थोऽध्यायः

## अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥

| कानि द्रव्याणि पूजाया मेषां संग्रह इष्यते।               |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| द्युचिश्च कीददी तेषा मेतन्मे भगवन्वद् ॥                  | 1 |
| परम;                                                     |   |
| अमा स्थानंच पात्राणि दर्भाम्बु प्रतिमा अपि।              |   |
| गन्धपुष्पाणि भूषांश्च धूपदीपाक्षतानिच ॥                  | 2 |
| अर्घ्यं निवेद्यमित्यादि पूजाद्रव्यं पितामहः!।            |   |
| एतानि द्योधयित्वाऽग्रे पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ॥             | 3 |
| तत्रात्मा[त्म?]नो वहु[हि?]इग्नुद्धिः स्नानेनाचमनेन च ।   |   |
| पूर्वमुक्तं मया स्थानं [स्ना?] श्रुणु वक्ष्यामि पद्मज !॥ | 4 |
| अङ्गुष्ठतलमूलंहि ब्रह्मतीर्थ मिति स्मृतम्।               |   |
| त्रिः पिवेद्वह्मप्तिर्थेन संप्रमुज्य मुखं पुनः ॥         | 5 |
| वामहस्तं पुनः प्रोक्ष्य पादयोश्च तले उभे ।               |   |
| तलेन हृद्यं स्पृष्ट्वा मुखमङ्गुलिभिस्तथा॥                | 6 |
| अङ्गुष्ठेऽनामिकां कृत्वा नेत्रं स्पृष्ट्वाच वारिणा ।     |   |
| तेनैव तर्जनीं कृत्वा तथा द्वे नासिके उभे ॥               | 7 |
| कनिष्ठं तु तथा कृत्वा तेनैव श्रवणे स्पृशेत्।             |   |
| तथैव मध्यमां कृत्वा बाहुदेशावुभौ स्पृशेत्॥               | 8 |
| तेनैव नाभिदेशंच सर्वें धुक्तः शिरः स्पृशेत्।             |   |
| एतदाचमनं प्रोक्तं दीक्षितस्य विशेषतः ।।                  | 9 |

| पंच मन्त्रान् क्रमणात्ता पात्वानमुख्य मुख पुनः। |    |
|-------------------------------------------------|----|
| भूय एव तथाचम्य प्रोक्ष्य मन्त्रैस्तु पश्रभिः॥   | 10 |
| आरभेत हरेः पूजा मन्यदन्यस्समाचरेत्।             |    |
| स्नानमद्भिर्मृदा चापि प्रोक्षणाचमनैरपि ॥        | 11 |
| श्चरीरं बहिरन्तश्च पुरुषस्य विशुध्यति ।         |    |
| सत्यप्रियतमालापे र्वाचःशुद्धिर्विधीयते ॥        | 12 |
| ज्ञानप्रसाद सन्तोषा मनसः शुद्धिहेतवः।           |    |
| एतत्त्रयं भवेद्यस्य विद्युद्धं देहिनस्सदा ॥     | 13 |
| तथैव पूजया नित्यं तस्य देवः प्रसीद्ति ।         |    |
| एषाऽत्मशुद्धि राख्याता स्थानशुद्धिमतः श्रुणु ॥  | 14 |
| चूत भोजनयोः स्थानमुचारस्थानमेव च।               |    |
| आसनंच इमशानस्य[नंच?] चण्डालाधिष्ठितं तथा॥       | 15 |
| कृमिकीटयुतं चापि तुषभस्मास्थिसंयुतम्।           |    |
| महाज(ना)वरुदं च पूजास्थानं विगर्हितम् ॥         | 16 |
| शुभामपि सदा भूमिं गोमयेनानुलेपयेत्।             |    |
| गोमयंतु नवं ग्राहयं भूमिस्थं घेनुसंभवम्॥        | 17 |
| वत्सजं शिथिलं शुक्तं कीटदुष्टं तु वर्जियेत्।    |    |
| उपलिप्तमथास्त्रेण संसिध्य[च्य?] कलदां त्यजेत्॥  | 18 |
| हस्तं प्रक्षाल्य तोयेन संस्पृशेत् पाणिना पुनः।  |    |
| वायुमन्त्रेण संघोक्ष्य जलमन्त्रेण मन्त्रवित्॥   | 19 |
| अक्षतं विकिरेत्तस्मिन् मन्त्रेणाष्टाक्षरेणच ।   |    |
| स्थानशुद्धिर्भवेदेवं पात्रशुद्धि मतः श्रुणु ॥   | 20 |
| आम्रकल्पे[ल्के?]न तोयेन हेमं ताम्रंच शोधयेत्।   |    |
| राजतं गृहधुमेन शान्ताङ्गारेण वा पुनः॥           | 21 |

| द्रव्यविधानं नाम पश्चमोऽध्यायः।                         | ક્રફ       |
|---------------------------------------------------------|------------|
| भस्ममिश्रेण तोयेन लोह्युक्तं विद्योधयेत्।               |            |
| राङ्कर्युक्तिमयानांतु लवणेन विद्योधनम् ॥                | 22         |
| फलपत्रमयानांतु सुद्भिरद्भिश्च शोधनम्।                   |            |
| लेपगन्धापनोदेन ग्रुडिर्भवति नान्यथा ॥                   | 23         |
| गन्धपुष्पयुतं तोयमे कपात्रे प्रपूरयेत् ।                |            |
| पञ्चमन्त्रैः [न्त्रान्?] क्रमात्तस्मै [स्मिन्?] पञ्चोपा | नेषदा      |
| न्यसेत् ॥                                               | 24         |
| प्रोक्षयेत्तेन सर्वाणि पात्राणि पृथगेव वा।              |            |
| अक्षाराकलुषं ग्रुद्धं गन्धपूर्णे रसान्वितम् ॥           | <b>2</b> 5 |
| अस्षृष्टं दुर्जनै स्तोयमनल्पं सर्वेक्रमसु ।             |            |
| द्रव्यशुद्धिर्भवेत्तेन वेरशुद्धिमतः श्रुणु ॥            | 26         |
| लोहपात्रवदेवास्य विद्युद्धिर्लोहजस्यतु ।                |            |
| पूर्णेनाच्छादनाच्छुद्धिः दौलस्य तु विधीयते ॥            | 27         |
| एवं दारुमयस्यापि मणिजानां तु मार्जनम्।                  |            |
| एवं विद्योद्धय संहृत्य स्ष्ट्या शक्रमतः परम्॥           | 28         |
| बेरग्नुद्धिं विजानीयात् कुशादीनांतु मार्जनम्।           |            |
| अन्यैरनुपयोगस्तु सर्वेषां ग्रुडिरुत्तमा ॥               | 29         |
| सद्भमासनं कृत्वा पूजास्थान।द्घःस्थितः।                  |            |
| दर्भपाणिः पवित्रेण वारि संस्कृत्य शोधयेत्॥              | 30         |
| श्रेष्ठो गन्ध[:] समुद्दिष्टः कुङ्कुमागरुचन्दनै:।        |            |
| प्रदग्ध्वा सहसाविष्टैः श्लक्ष्णैः कर्पूर संयुत्तैः॥     | 31         |
| कृत्रिमो वा भवेद्गन्धः प्रामाण्यं हरितः शुभः।           |            |
| केवलं चन्दनं चापि विष्णोः प्रीतिकरं शुभम्॥              | 32         |
| ६ पा.                                                   |            |

| करवीरावुभौ पद्मौ केतकी जातिमहिका।              |            |
|------------------------------------------------|------------|
| उत्पलानि तथा त्रीणि तगरं चम्पकं तथा॥           | 33         |
| द्रोण वानीरशम्याका श्वेताके कुटजं तथा।         |            |
| कन्दली बकुलं चैव तुलसी नवमल्लिका॥              | 34         |
| असनस्तबकस्तालं तमालो मरुतः रामी।               |            |
| पुन्नागो वंश पुन्नागाः क्षुद्रपुन्नाग एव च॥    | 35         |
| मालती श्वेत कुमुदा देवदारूत्पलद्वयम्।          |            |
| कोविदारश्च नागश्च सदा भद्रप्रियङ्गुका ॥        | 36         |
| बिल्वं च नवमाला च कन्याहस्तिद्वयं तथा।         |            |
| आवीरं कर्णिकारं च वैष्णवी राङ्क्षुपुष्पिका ॥   | 37         |
| द्वावशोकौ च कुन्दश्च गन्धपूर्णीङ्कराणि च।      |            |
| शेफालिका कुरवक: पीतकोरण्ड एव च ॥               | 38         |
| नन्द्यावर्तद्वयंचापि क्षुद्रकेतक एव च।         |            |
| एवं संगृह्य पुष्पाणि पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ॥     | <b>3</b> 9 |
| दिवापुष्पै र्दिवापूजा रात्रिपुष्पैस्तथा निशि।  |            |
| आपत्काले यथायोगं पूर्वपूर्व तु शस्यते ॥        | 40         |
| मुक्तपुष्पा वरा माया माया च [यातयामाच?]        |            |
| सृकरा तथा।                                     |            |
| वर्जितानि विशेषेण तत्रापि परिवर्जयेत्॥         | 41         |
| कोरण्ड कृष्णवर्णे च कापित्थं हरिकार्णिका।      |            |
| आज्ञाविभीतकंचै व शिरीषं मद्यन्तिका ॥           | 42         |
| निर्गुण्डी सिन्धुवारं च किंद्युकः शल्मली जपाः। |            |
| अर्के च कनकोन्मत्तं करञ्जं विषपाटपम् ॥         | 43         |

| 83           |
|--------------|
|              |
| 44           |
|              |
| 1 45         |
|              |
| 46           |
|              |
| 47           |
|              |
| 48           |
|              |
| 49           |
|              |
| 50           |
|              |
| 51           |
|              |
| 52           |
| [?] <b>(</b> |
| 53           |
|              |
| 54           |
|              |
| 55           |
|              |

| प्राण्यङ्गतुषभस्मास्थिकाष्ठपाषाणसंयुतान् ।              |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| उच्छिन्न हीनसंस्कारान् तण्डुलान्परिवर्जयेत् ॥           | 56         |
| कुन्देन्दु मुक्ता राङ्घामैः सत्कृतैः शालितण्डुलैः।      |            |
| षड्डि: प्रक्षािलतै: पक्षं पायसंतु निवेदयेन् ।           | 57         |
| शालि षाष्टिक गोधूम यवमुद्गादिभिः कृतान्।                |            |
| अक्षारलवणान् पृष्टान् [पिष्टान्] घृतसृष्टान्निवेद्येत्॥ | 58         |
| वर्जनीयं हविभेक्ष्यमत्युष्णमतिश्रीतलम् ।                |            |
| अपक्रमतिपकं च दुष्टपकं च सर्वशः॥                        | 59         |
| कालपकानि सर्वाणि फलानि मधुराणि च ।                      |            |
| क्रमिकीटवियुक्तानि पूजाकाले निवेदयेत् ॥                 | 60         |
| गन्धपर्ण रसोपेतं वस्त्रपूतं नवं घृतम् ।                 |            |
| अग्निकार्ये निवेधैव ग्राहर्यं गोक्षीरसंभवम्॥            | 61         |
| उपस्तीर्य घृतेनादौ पात्रे कृत्वा हविर्द्विधा।           |            |
| अभिघार्य पुनस्तेन निवेद्यमुपसाद्येत् ॥                  | 6 <b>2</b> |
| गन्धपुष्पप्रदानेन परिवारस्य पूजनम् ।                    |            |
| अर्घ्यपाद्यनिवेद्यादि देवस्यैव समर्पयेत्॥               | 63         |
| पलाञोदुम्बराश्वत्थ प्रक्षन्यग्रोध सम्भवाः।              |            |
| क्षीरवृक्षोद्भवा वापि ब्राद्शाङ्गुलमात्रकाः॥            | 64         |
| समग्राः पीठमन्त्रैस्तु जुहुयात् समिधो वुधः।             |            |
| वका गन्धयुतास्तीक्ष्णा भिन्नाश्च विषवृक्षजाः॥           | 65         |
| सच्छिद्रा स्समिधइशुष्का जुहुयान्मारणादिषु ।             |            |
| इध्मस्तु हस्तमात्रं स्यात् परिधिवीहुमात्रकः॥            | 66         |
| अद्भिस्तु नित्यधार्ये स्यात् लब्धो वा वैष्णवालयात्।     |            |
| एवमेतै: शुभै: ईच्यैरात्मीयैर्देवमर्चयेत् ॥              | 67         |

| उत्तरोत्तर भूयिष्ठाः सप्त जातीः स्मरिष्यति ।   |            |
|------------------------------------------------|------------|
| पूर्व संस्कार हानिश्च न कदाचिद्रविष्यति ॥      | 68         |
| ततः पद्मवामोति यद्गत्वा नानुशोचित ।            |            |
| अन्यदीयैस्तु ये द्रघ्यै रर्चयन्ति जनार्दनम्॥   | 69         |
| धनार्थं वा यशोऽर्थं वा सतेषां विफलश्रमः।       |            |
| पूजाहेतोः प्रयच्छन्ति येकेचित् द्रव्यमात्मनः ॥ | <b>7</b> 0 |
| पूजासु क्रियमाणासु ते भवन्त्यंदाभागिनः।        |            |
| तस्मात्सर्वप्रयत्नेन द्रव्यमात्मसमार्जितम् ॥   | 71         |
| पूँजायां विनियुञ्जीत नापचिपि परार्जितम्।       | 72         |
| द्रव्यालाभे तु पूजायां पुष्पैरपि समर्चयेत्।    |            |
| पुष्पालाभे तु तोयेन तोयालाभेतु चेतसा॥          | 73         |
| अन्येन वैष्णवेनापि वित्तमोहेतु कारयेत्।        |            |
| नतु देव मनाराध्य खयं भुक्षीत बुद्धिमान्॥       | 74         |
| अनर्चियित्वा ये देवं नाश्नन्ति निपबन्तिच।      |            |
| न तेषां दुर्रुभं किंचिदिह लोके परत्रच॥         | <b>7</b> 5 |
| यत्करोति शुभैईव्यै यत्करोति दिने दिने।         |            |
| यत्करोति स्वयं भक्तया तेन विष्णुः प्रसीद्ति॥   | 76         |
| एवं द्रव्याणि द्युद्धि च [विधानं तव] पद्मज !।  |            |
| संक्षेपात्कथितं सर्वे किं भूयः कथयामि ते ॥     | 77         |
| इति श्रीपाञ्चरात्रे परमसंहितायां               |            |
| द्रव्यविधानं नाम                               |            |
| पश्चमोऽध्यायः ।                                |            |

१. अयमर्थः ख. पुस्तके अधिकः।

## श्रीः

## अथ षष्ठोऽध्यायः

| मन्त्रकोदां समाचक्ष्व यथावत्परमात्मनः।             |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| लक्षणं विनियोगस्य फलानि विविधानि च ॥               | 1       |
| पर्म:                                              |         |
| हन्त ते कथयिष्यामि मन्त्राणां लक्षणं परम्।         |         |
| बीजानि विनियोगं च गुह्यमेतद्हं तव ॥                | 2       |
| मन्त्रपूर्वीः कियास्सर्वीः साधयन्तीप्सिनं फलम्।    |         |
| मन्त्रैराकृष्यते देवो मन्त्रैरेव विसृज्यते॥        | 3       |
| मैन्त्रणादेव मन्त्रास्ते तस्मात्तान् न प्रकाशयेत्। |         |
| न स्वरूपं लिखेत्तेषां लक्षणं न च कीर्तयेत्॥        | 4       |
| आदीपः प्रणवो बीजं सर्वमन्त्रस्य निश्चितम्।         |         |
| पामयन्यापि [प्राणयंश्चापि?] सर्वस्य तदेव परमं      | मतम् ॥ऽ |
| तेनैव देवमभ्यच्ये तमेव सततं जपेत्।                 |         |
| नित्यं प्रणवनिष्ठस्य सिद्धिभवति ताह्यी॥            | 6       |
| प्रणवात्राधिको भन्त्रः कश्चिद्स्ति पितामह !।       |         |
| ओंकारस्तु त्रिमात्रः स्यान्मकारस्त्वर्धमात्रकः॥    | 7       |
| प्रणवात्तु परं बीजं मन्त्राणां विविधं स्मृतम्।     |         |
| बीजात्परो नमस्कार इति सर्वत्र निश्चितः॥            | 8       |
| नमस्कारात्परं विद्धि पराचेति पदं तथा।              |         |
| तस्मा अत्येव कमलासनात्॥                            | 9       |
| १. क. मन्त्राणां देव ।                             |         |

| सत्वयोनी रजोयोनिः तमोयोनीति नाम च।                   |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| चतुर्थ्यन्तं बहुत्वेन परश्चव्दोऽपि तत्समः॥           | 10         |
| प्रथमैकाद्शाकारं विन्दुभिस्सविसर्गकैः।               |            |
| ज्येष्ठादीनां तु पश्चानां पंच बीजानिलेन च ॥          | 11         |
| तृतीयपश्चमाभ्यां च स्वराभ्यां द्वाद्शेन च।           |            |
| चतुर्द्रयां च युक्तेन लकारेनैव पश्चधा॥               | 12         |
| पश्चवीजानि तानिस्यु[:] वागीश्वर्यादिषु क्रमात् ।     |            |
| षष्ठाचै: पश्रभिर्युक्तो मोहिन्यादिषु सस्मृत:॥        | 13         |
| नामधेयस्तु सर्वासां हृष्टादेव [सृष्टावेव?] यथोदितम्। |            |
| मकारो बिन्दुभूतस्तु सर्वभूतेषु पद्मज!॥               | <b>1</b> 4 |
| परेष्ववस्थितो ज्ञेयः दारीरे प्राणवत्सदा ।            |            |
| दकारस्तु गुणस्योक्तो गुणानां योनिवत्स्मर ॥           | 15         |
| वुद्धिबीजं बकारस्तु वुद्धिभेदेष्वतः श्रुणु ।         |            |
| धर्मादीना मकाराचैश्चतुर्भिस्सहितो भवेत्॥             | 16         |
| अधर्माचेषु विज्ञेयश्चतुर्भिः सं भिर्युतः।            |            |
| अहंकारो[रे?]मकारस्तु तद्भेदेषु ग्रैणस्वराः॥          | 17         |
| पकारो मनसो बीजं सङ्कल्पस्य च नाम च।                  |            |
| कालबीजं हकारस्तु दिग्बीजं सविसर्गतः॥                 | 18         |
| नकारादीनि पञ्चैव शब्दमात्रादिषु स्मृताः।             |            |
| वुद्धीन्द्रियेषु णादीनि तादीन्यन्येन्द्रियेषु च ॥    | 19         |
| ञैकारादीनि पश्चैव भूतवीजानि पद्मज।                   |            |
| नामधेयानि सर्वेषां सृष्टावेव यथातथम्॥                | 20         |

१. ख. षष्टादेव । २. क. गणे । ३, क. उ. ।

| वासुदेवादिकानां च गुणशक्तिसमन्वयात्।                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| बीजानि कल्पयेद्विद्वान् पश्चरात्रविद्यारदः॥                                     | 21           |
| बहिरावरणे तेषां विनियोगः क्रमात्स्मृतः।                                         |              |
| चक्रमन्त्रानतो वक्ष्ये चक्रमण्डल कल्पने ॥                                       | 22           |
| अक्षबीजं चकारस्तु चक्रमध्ये व्यवस्थितम्।                                        |              |
| कालबीजं हकारस्तु स्वरैद्वीदशभिर्युतम् ॥                                         | 23           |
| मेषादि राशिबीजानि विज्ञेयान्यरभूमिषु।                                           |              |
| तिथिबीजानि राशीनां वामदक्षिण योगतः॥                                             | 24           |
| अनुपूर्वाः स्मृताः शान्ताः शुक्कृष्णात्मिका मताः।                               |              |
| आदौ: स्वकै: क्रमाचुक्ता विन्दुन्तैर्वद्नैस्सह ॥                                 | <b>2</b> 5   |
| ह्युक्ते कृष्णे विसर्गान्ता मेषादि क्रम योगतः।                                  |              |
| नक्षत्राणिच कान्तानि रेकादीन्यरमध्यतः॥                                          | 26           |
| अश्वयुक् प्रभृतीन्याहुः संस्थितानि यथाक्रमम्।                                   |              |
| हाचा मान्ता गृहा ज्ञेया व्युत्कमाद् कृतकमा:॥                                    | 27           |
| स्वराशिषु गृहास्सप्त राहुकेतु स्थितेर्वशात्।                                    |              |
| ह्रस्वाक्षराणि पूर्वाणि श्रीबीजानि "" भा भा भिषु                                | <b>1 2</b> 8 |
| सकारश्च मकारश्च बीजं नेमिद्रयस्य च।                                             |              |
| तत्त्वानामपि बीजानि कीर्तितान्येव सर्वदाः॥                                      | <b>2</b> 9   |
| चक्रमन्त्रा इमे प्रोक्ता यथावचक्रकल्पने।                                        |              |
| षडङ्गस्यापि वीजानि श्रुणु नामानि च क्रमात्॥                                     | 30           |
| गुणस्वरैः सहैकारैर्विसर्गेण च बिन्दुना।                                         | 24           |
| हकारः संयुतो बीजं षडङ्गेषु च कीर्तितम् ॥                                        | 31           |
| हृद्यं च शिरश्चैव शिखाकवचमेवच ।<br>अस्त्रनेत्रं च निर्दिष्टं षडङ्गमिति पद्मज !॥ | 32           |
| प्राचन च । पापुठ प्रवज्ञानात प्रमुख । ॥                                         | 34           |

| मन्त्रकोशो नाम षष्ठोऽध्यायः।                                                                   | પ્રલ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| आत्मरक्षासु सर्वत्र पूजारम्भेतु सन्ध्ययोः।<br>रायानो भुक्तवांश्चापि षडङ्गं नित्यमाचरेत्॥       | 33         |
| उदक्याञ्जलि मोक्षे च स्थानशुद्धौ च सर्वशः।<br>आयुधानां च संस्पर्शे शस्त्रमन्त्रो विधीयते॥      | 34         |
| आत्मनः परिषेके च देवस्यापि प्रदक्षिणे ।<br>उपस्थाने च सन्ध्यायां दिङ्गन्त्रस्तु विधीयते ॥<br>म | 35         |
| जपेन भ्तमन्त्राणां भ्तानि वशमानयेत्।<br>कालमन्त्रं जपन्नित्यं दीर्घमायुरवाप्नुयात्॥            | <b>3</b> 6 |
| प्रकृतेस्तु जपन्मन्त्रं स्वःस्थो भवति सर्वदा। वासुदेवादिकानां तु मन्त्राणां सततं जपात्।        | 37         |
| धर्मादि विषया सिद्धिः पुरुषस्योपजायते ।<br>अष्टाक्षरं जयेन्नित्यं द्वादशाक्षरमेव वा ॥          | 38         |
| अन्ते च प्रणवं कृत्वा मुमुक्षुर्नियतेन्द्रियः। नान्ततः प्रणवन्यासं फल कामस्य कीर्त्यते॥        | 39         |
| स्वाहाकारं तु होमेषु सर्वत्रान्तेषु योजयेत्। क्षीरयावक भैक्षाणि शाकं वा फलमेव वा॥              | 40         |
| भक्षयेत् प्रयतो भूत्वा साधयेन्मन्त्रमीप्सितम्।<br>नदीसङ्गम तीर्थेषु पर्वतायतनेषु च ॥           | 41         |
| देवतां पूजियत्वादौ मन्त्रानहरहर्जपेत्।<br>सहस्रमयुतं लक्षं लक्षाणि बादशोत्तमम्॥                | 42         |
| जपेन मन्त्राः सिध्यन्ति होमेन च फलप्रदाः। सिमदाज्य फलादीनि पद्मपत्रं हवींषिच॥                  | 43         |
| जुहुयात्फलसिध्यर्थे फलकामो दिने दिने ।<br>महतस्तु महाकालः कालश्चाल्पः कृदास्यतु ॥<br>॰ पां.    | 44         |

| कामे सिद्धेतु तत्कामे [ ले ? ] तद्विद्यान् मनसा चरेत् । |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| लघुना तु न कालेन देवमावाहयेत्परम् ॥                     | 45 |
| परपीडा निमित्तं वा वैष्णवः साधयेत् कचित्।               |    |
| स्वयमेव विनर्यन्ति ह्यापदो विष्णुयाजिनः॥                | 46 |
| सम्पद्श्च विवर्धन्ते निष्कामस्यापि सन्ततम्।             |    |
| फलमर्थयमानोऽपि कामसङ्कल्पवर्जितः॥                       | 47 |
| पूजियत्वा परं देवं तत्फलं लभते ध्रुवम्।                 |    |
| इदं देहीति सङ्कल्पः पूज्यमानोऽपि यत्नतः॥                | 48 |
| न प्रसीद्ति गोविन्दः कुर्वन्नपि फलं नृणाम् ।            |    |
| अथ चेंद्रैष्णवस्यापि साध्यकामो हृदि स्थित:॥             | 49 |
| तदा तस्यैव देवस्य परिवारं प्रपूजयेत्।                   |    |
| ब्रादशारं महाचकं राज्यहेतो: प्रपूजयेत्॥                 | 50 |
| भास्वरं सूर्यसङ्काशं नाभिनेमिपरिष्कृतम्।                |    |
| इमिलस्य भवेदीजं नाम चास्य सुदर्शनम्॥                    | 51 |
| पाञ्चजन्यं महाशङ्कं यशःकामः प्रपूजयेत्।                 |    |
| शमित्यस्य भवेद्वीजं शब्दपूर्णस्य देवताः॥                | 52 |
| दात्रुणां बाघनार्थाय गदासेव प्रपूजयेत्।                 |    |
| संइरन्तीमिव कुद्धा मप्रघृष्यां सुरासुरै:॥               | 53 |
| षडित्यस्य भवेद्वीजं स्त्री [रूपा] रुवाचास्य देवता ।     |    |
| कृत्या दुर्गेति नामानि तस्य एव पितामह!॥                 | 54 |
| धनसञ्चयमन्विच्छन् अ <del>ल</del> या वैश्रवणं परम्।      |    |
| पूजयेत्तस्य कैं बीजं तेन सिध्यति तत्फलम् ॥              | 55 |

१, अत्र पूर्वपद्यस्थ नन् अनुवर्त्यते । २, ख, हुमि । ३. ख. कं. ।

| मन्त्रकोशो नाम षष्ट्रोऽध्यायः।                 | ५१         |
|------------------------------------------------|------------|
| विभवान् भोक्तुकामस्तु पूजयेदग्निमन्वहम् ।      |            |
| गकारं तस्य बीजंतु नक्षत्रं चास्यकृत्तिका ॥     | 56         |
| तिथियोगेषु वक्ष्यामि संमानं वा पितामह।         |            |
| एतदुदेशमात्रेण कामबीजानि कानिचित् ॥            | 57         |
| द्रिंातानि तव ब्रह्मन् साधकानां हिताय च ।      |            |
| असंख्यत्वाद्धि कामानां विस्तारो नैव दाक्यते॥   | 58         |
| वक्तुः श्रोतुश्च तत्त्वेन दिव्यैर्वर्षशतैरपि । |            |
| सर्वे सर्वस्य कामाहि सम्मता एव देहिनः॥         | <b>5</b> 9 |
| नान्यः सिध्यति कामेन तस्मात्कामो निरर्थकः।     |            |
| तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मुक्ता काममनोरथम् ॥       | 60         |
| भगवन्त मुपासीत सर्वे तेनैव सिध्यति ॥           | 61         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां               |            |
| मन्त्रकोशो नाम                                 |            |
| षष्ठोऽध्यायः                                   |            |

## अथ सप्तमोऽध्यायः

| भगवन् वैष्णवो याग स्त्वया योऽयं प्रकीर्तितः।        |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| दीक्षितस्यैव नान्यस्य मन्त्रैः कर्तुं न संभवेत्॥    | 1 |
| तत्र दीक्षां समाचक्ष्व वैष्णवानां यथाक्रमम्।        |   |
| कस्मिन् देशे भवेद् दीक्षा कस्य वा पुरुषस्य वा॥      | 2 |
| दीक्षायां कीदशो भेद आचारश्चात्र कीदश:।              |   |
| एतत्सर्वे समाचक्ष्व परं कौतूहलं हि मे ॥             | 3 |
| परमः                                                |   |
| नदीसङ्गमतीर्थेषु देवतायतनेषु च।                     |   |
| पर्वताग्रेषु कोष्ठेषु स्थाने वा सुमनोहरे॥           | 4 |
| पूर्व परीक्षितां भूमिं यागस्थानं प्रकल्पयेत्।       |   |
| ब्राह्मणस्य सिता भूमिः क्षत्रियस्यारुणा भवेत्॥      | 5 |
| पीतवर्णा च वैश्यस्य कृष्णा शूद्रस्य कीर्तिता।       |   |
| कामेन चापि भागः स्यादाचा पापप्रणाशिनी ॥             | 6 |
| भूमिदाचार्कपरा """" शत्रुनिबर्हिणी।                 |   |
| निम्ना प्रागुत्तरे कोणे दिक्षु शेषासु चोन्नता ॥     | 7 |
| विस्तीर्णो दुर्जनास्ष्टष्टा भूमिः स्या च्छुभकर्मणि। |   |
| ज्ञात्वैवमीिसतां भूमिं कृत्वाग्रे राल्यशोधनम्॥      | 8 |
| प्राणिगतालि भस्मास्तु [प्राण्यङ्ग तुष भस्मास्थि?]   |   |
| रहितां ता[का?]रयेदुध:।                              |   |
| आदिकित्य मुदा भयो मध्यवैदि त कारयेत ॥               | 9 |

| सर्वतः ससमामेव सिललस्य व्यवस्थया।                      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| तस्याः सर्वासु दिक्ष्वेव निबद्धां कारयेद्ध[त्वृ?]तिम्॥ | 10  |
| वेदिमध्यं प्रेविश्यन्ति यथा नान्ये बहिः स्थिताः।       |     |
| उपर्यपि विना स्तम्भैः कुर्यादावरणं पुनः॥               | 11  |
| न पतन्ति यथा वेद्यां सदा सूर्यस्य रइमयः।               |     |
| बारदेशं कमात्कृत्वा वहिकुण्डं चतुर्दिशम् ॥             | 12  |
| रसांसि विविधैर्दि[र्द्र?]व्यै नीनावर्णानि साधयेत्।     |     |
| कलशान् विविधांश्चापि पात्राणि विविधानि च॥              | 13  |
| दीक्षार्थिनस्तु यावन्तः संभवन्त्यत्र वैष्णवाः।         |     |
| ते सर्वे सममेवाऽत्र प्रयतेरन् समाहिताः॥                | 14  |
| उत्साहे चार्थदाने च कायक्केटो च योऽधिक:।               |     |
| चेष्ठ केत [ते क?] स्य धर्मेण फलं भूयो भविष्यति॥        | 15  |
| आचार्योऽनुग्रहायैव यदा शिष्यान् स दीक्षयेत्।           |     |
| तदापि सर्व एवैते शुश्रूषेरन् यथावलम् ॥                 | 16  |
| तत्रैव कल्पिते स्थाने निच्छिद्रे निरुपद्रवे।           |     |
| नगर ग्रामयोर्दूरे सर्वतः परिवारिते ॥                   | 17  |
| सर्वोपकरणैर्युक्तैः पूजाद्रव्यैश्च संयुते।             |     |
| वैष्णवैरभ्यनुज्ञातः कुरालैदीक्षितैः पुरा ॥             | 18  |
| आद्दीतलसङ्कादो पीतानां स्वर [वितानाम्बर?] भूषि         | ति। |
| पुष्पौषि फलास्यैश्च कलशैर्दिश्च शोभिते॥                | 19  |
| अदीक्षितजनास्ष्रष्टे सन्निकृष्ट जल [न?] स्य च।         |     |
| आचार्यः कारयेदीक्षां वैष्णवस्य मनस्विनः॥               | 20  |

१. स. प्रपरयन्ति । २. ख. कराठै।

| ब्राद्र्यां पौर्णमास्यां वा विषुवत्ययने पि वा।              |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| श्रोणायां वा प्रगुञ्जीत दीक्षामस्य यथाविधि॥                 | 21         |
| विष्णुभक्तो गृहस्थश्च दीक्षाकर्म विचक्षण:।                  |            |
| परोपकारनिरतः चक्रलिङ्गधरस्तथा ॥                             | <b>2</b> 2 |
| दीक्षातन्त्र मनाजीवन् केवलं कृत्यवत्सलः।                    |            |
| यो निवृत्तश्रुतैर्युक्त आचार्यः परिकीर्तितः॥                | 23         |
| ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या दीक्षायोग्यास्त्रयः स्मृताः ।   |            |
| जातिक्वीलगुणोपेताः शूद्राश्च स्रिय एव च॥                    | 24         |
| जिज्ञासु [सुं] र्नास्तिकं क्रूर मधर्मनिरतं द्राटः [द्राटम्] | 1          |
| अनाश्रितमविद्यांसः [सं] कृतग्नं नच दीक्षयेत्॥               | <b>2</b> 5 |
| डम्भार्थं वर्तते यश्च परीक्षार्थं च दुर्मतिः।               |            |
| तस्यापि दीक्षां नाचार्यः कारयेदैष्णवीं पराम्॥               | 26         |
| देवपूजाविधिज्ञाने यस्सदा बुद्धिमान् भवेत्।                  |            |
| तस्य दीक्षां प्रयुञ्जीत धर्म एवं विवर्धते ॥                 | 27         |
| शिष्येण कल्पितां भूमिमाचार्यः स्वयमादि[वि?]शेत              | []         |
| संचिन्त्य मनसा देवं दीक्षितैश्च समन्वितः॥                   | 28         |
| अक्षारलवणं भुक्ता पूर्वेद्युस्सुसमाहिताः [तः]।              |            |
| प्रातराचम्य तां भूमिं कुर्यान्मानेन सम्मिताम्॥              | 29         |
| द्वादशारितमात्रं तु वेदिमानं विधीयते।                       |            |
| विप्राणां क्षत्रियाणां च षड्डागोनं विद्यां भवेत्॥           | 30         |
| स्त्रीशृद्वयो स्त्रिभागोनं सूत्रन्यासेन कल्पयेत्।           |            |
| वेदे[दि?]ब्रादशभागेन मध्यतोऽक्षं प्रकल्पयेत्।।              | 31         |

| नाभेस्तदेवमानंस्यादरणात् [राणां?] द्विगुणं भवेत्।                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नाभिपद्मे विमानं च विद्या त्संच[स्त?]रणस्य च॥                                                      | 32 |
| मध्यतः राङ्कमाहत्य समवृत्तं समस्थितम्।                                                             |    |
| प्रमाणेष्विङ्कितं सूत्रं पाशितं तत्र योजयेत्॥                                                      | 33 |
| वर्णकैरालिपेत्तत्र सर्वक्षेत्राणि संग्रुतः।                                                        |    |
| सर्वतो वृत्तरूपाणि मानैर्युक्तैर्यथाक्रमम्॥                                                        | 34 |
| अक्षभूमिं त्रिधा कुर्यात् त्रिभिर्वृत्तैस्समात्मकैः।                                               |    |
| कल्प्यते कमलं यत्र मुख्यं द्वाद्दापत्रकम्॥                                                         | 35 |
| कर्णिका मध्यमे वृत्ते द्वितीये केसराणि च।                                                          |    |
| तृतीये तस्य षा[प]त्राणि समानि ललितानि च॥                                                           | 36 |
| मध्ये स्थूलानि सर्वाणि क्रमाद्ग्रे तन्ति च।                                                        |    |
| पत्रान्तराणि सर्वत्र समरूपाणि कल्पयेत्॥                                                            | 37 |
| नाभिक्षेत्रं तथा कुर्यात् त्रिभिस्सूत्रैस्समन्वितम्।                                               |    |
| अरक्षेत्रं पुनर्भिन्चाद्गागै हीद्शिभः समैः॥                                                        | 38 |
| अराणि चान्तरं चापि तेषु कुर्या चथाक्रमम्।                                                          |    |
| तुल्यमेवोभयोर्मानं सर्वदिश्च विधीयते ॥                                                             | 39 |
| अरान्तरे दिशः कुर्या द्विदिश स्वरगांचरम्।                                                          | 40 |
| मूले शिरसि चाराणि स्थूल रूपाणि कल्पयेत्।।                                                          | 40 |
| मध्ये च वृत्तरूपाणि मानस्यार्धेन सर्वतः ।<br>नेमिक्षेत्रे पुनः कुर्यात् हे वृत्ते सर्वतस्समे ॥     | 41 |
| अधरोत्तररूपेण प्रथयस्तन्न सम्मताः।                                                                 | 74 |
| अवरात्तररूपण प्रययस्तत्र सम्मताः ।<br>ता श्चतुर्विद्यति ज्ञेया[:?] सर्व दिक्ष्वनुपूर्वदाः ॥        | 42 |
| अराग्रमध्ये सर्वेषां प्रधीनां सन्धिकल्पयेत्।                                                       |    |
| एतावचक्रमाख्यातं समन्तात्परिमण्डलम् ॥                                                              | 43 |
| ्राच्या के भूतर तक के विवास का विवास का किया है। जी के पार किया किया किया किया किया किया किया किया |    |

| बहिरावरणं चास्य नाभिमानेन कल्पयत्।               |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| दीक्षार्थिनां प्रवेद्यार्थे सर्वतः परिमण्डलम् ॥  | 44         |
| तत्र स्थानानि दिक्ष्वेव दिक्पालानां प्रकल्पयेत्। |            |
| चतुरश्राणि सर्वाणि हस्तार्धेन समंततः॥            | 45         |
| वेदेरिप बहिर्वृत्तं निम्न मुन्नतमेव वा ।         |            |
| हस्तमानेन कुर्वीत दिग्द्वाराणां प्रसिद्धये ॥     | 46         |
| द्वाराणि चतुरश्राणि दिङ्क्षेषु प्रकल्पयेत् ।     |            |
| मध्यत स्सावकाशानि विस्तीर्णानि च पक्षयोः॥        | 47         |
| द्वाराणि चोत्तरादीनि विप्रादीना मनुक्रमात्।      |            |
| प्रवेको निर्गमे वापि दीक्षाया मवधारयेत्॥         | 48         |
| बहिर्वृत्तंतु कुर्वीत पश्चभिर्मण्डलैर्युतम्।     |            |
| महाभूतानि यत्रस्यु राकाशादीनि सर्वतः॥            | 49         |
| एवं सूत्रेण सुमितः कृत्वा चक्रं समंततः।          |            |
| वर्णकैरालिखेत् पश्चात्पश्चभिः कुश्चलोगुरुः ॥     | 50         |
| शुकुं कृष्णं तथा रक्तं इयामं पीतं च वाऽयसम्।     |            |
| पद्मजं पद्मवर्णीश्च चक्रमण्डललेखने ॥             | 51         |
| कर्णिकामालिखेत् पूर्वे पीतवर्णेन सर्वतः।         |            |
| रक्तग्रुकापकीर्णानि केसराणि समालिखेत्॥           | 52         |
| पत्राणितु सितेनैव इयामवर्ण तद्न्तरम्।            |            |
| शुक्रां रक्तांच कृष्णांच त्रिधा नेमि मथालिखेत्।। | 53         |
| अराणि पीतवर्णानि तन्मध्यं सितमालिखेत्।           |            |
| नेमिक्षेत्रे पृथीनां तु व्यत्ययेन समालिखेत्॥     | 54         |
| शुक्कृष्णा वुभौ वणौं पीतवर्ण तु सन्धिषु।         |            |
| एवं चकं लिस्वित्वातु बहिरावरणे पुन: ॥            | <b>5</b> 5 |

| चको नाम सप्तमोऽध्यायः।                                       | ५७ |
|--------------------------------------------------------------|----|
| पुराणि लोकपालानां नानावर्णान्यथालिखेत्।                      |    |
| बाहये तु मण्डले कुर्यात् पश्चवर्णा ननुक्रमात्॥               | 56 |
| कृष्णं पीतं तथा रक्तं इयामं द्युक्तंच पश्चमम्।               |    |
| बाराणि रक्त <u>शुक्</u> राभ्यां ललितानि प्रयोजयेत्॥          | 57 |
| एवमालेखनं कृत्वा चकस्य कमलोद्भव ।                            |    |
| समयं ग्राहयेच्छिष्यं वैष्णवानां महात्मनाम् ॥                 | 58 |
| अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि रजसां पातने विधिम्।                  |    |
| येन कुर्वन्ति रूपेण रजोभि श्रक्रमण्डलम्॥                     | 59 |
| लेखने यस्य वर्णस्य निर्देशः कथितो मया।                       |    |
| तद्वर्णेनैव रजसा तस्य पूरणमुच्यते ॥                          | 60 |
| ओषधीभिः शिलाभिश्च पत्रैः काष्ठैस्तथाफलैः।                    |    |
| रजांसि कारयेद्विद्वान् कुश्लेरभ्युपायतः॥                     | 61 |
| तेषां मण्डल विन्यासः सर्वस्थानेषु कल्पितः।                   |    |
| निम्नोन्नतक्षयादीनि कौशलेन समानयेत्॥                         | 62 |
| कर्णिकामुच्छितां कुर्यात् यन्त्रबन्धेन केनचित्।              |    |
| पत्राणि चान्तरभुवः तथैवाराणिमध्यतः॥                          | 63 |
| अन्यत्र समरूपाणि रजांसि विकरेद्धः।                           |    |
| एवं रजोभिरालिख्य चक्रमण्डलमुत्तमम्॥                          | 64 |
| दीक्षये दर्थिन दिशाष्या नाचार्य स्सुसमाहितः।                 |    |
| वर्णकैरेव लिखितं कुड्यमध्ये पटेऽपि वा॥                       | 65 |
| स्थापयेदैश्वरं चक्र मसमक्षं जनस्यच।                          |    |
| खयं तु काले संपद्ये दनुध्यायन् परं प्रभुम्॥                  | 66 |
| प्रमाणं संभवादेव तस्य तत्र विधीयते।                          |    |
| स्थानानितु समस्तानि नेम्यन्तानि नहापयेत् ॥<br><sup>पा.</sup> | 67 |
|                                                              |    |

| एवमुक्तं मया सर्वे तव चक्रस्य लेखनम्।           |    |
|-------------------------------------------------|----|
| यस्यानुध्यानमात्रेण सर्व मेनोऽवशीर्यते ॥        | 68 |
| पिञाचाः पन्नगा यक्षा ग्रहाः प्रेताश्च राक्षसाः। |    |
| अस्यान्तिके न तिष्ठन्ति लिखितस्यापि वेइमनि॥     | 69 |
| इदं चक्रमुपारूढो वासुदेवो जगत्प्रभुः।           |    |
| पूजनीयः प्रयत्नेन वैष्णवैः सिद्धिमीप्सुभिः॥     | 70 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                |    |
| चक्रोनाम                                        |    |
| सवमोल्प्सातः                                    |    |

## <sup>औः</sup> अथ।**ष्ट्रमो**ऽध्यायः

#### परम:

| अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि दीक्षाया लक्षणं परम्।         |   |
|------------------------------------------------------|---|
| यामवाप्य विद्युद्धात्मा वैष्णवः सिद्धिमि(मृ?)च्छति ॥ | 1 |
| अप्रतिष्ठस्य मनसः श्रेयोमार्गं मविन्दतः।             |   |
| उपायं बन्धनस्याहु दीक्षां दीक्षाविज्ञारदाः॥          | 2 |
| सा तु भक्तिवशान्नृणां त्रिषु कर्मसु निष्ठिता।        |   |
| प्रथमं समये पश्चात् त्तन्त्रज्ञाने ततोऽर्चने ॥       | 3 |
| तीव्रोपेताः प्रयोक्तव्या स्त्रिषु कर्मसु पण्डितैः।   |   |
| आनुपूर्व्येण धर्मस्य सर्वकालविवृद्धये ॥              | 4 |
| श्रुणुयात् समयं सर्वे कृत्वा समयमग्रतः।              |   |
| पुनस्तन्त्र मुपाद्चात् दीक्षितो ग्रन्थदीक्षया ॥      | 5 |
| पुनश्च मन्त्रदीक्षायां दीक्षितो देवमर्चयेत्।         |   |
| यस्तु तीव्रः प्रयुञ्जीत दीक्षां भक्तिसमन्वितः॥       | 6 |
| तस्य देवप्रसादेन सकलं सिध्यतीप्सितम्।                |   |
| आलिख्य वर्णकैश्चकं परिवार समन्वितम्।।                | 7 |
| द्र्यये च्छिष्यमाचार्यः स स्यात्समय दीक्षितः।        |   |
| रजोभिश्रकमालिरूय पश्चाद्वर्णे र्यथाविघि ॥            | 8 |
| द्र्यये द्विधिना शिष्यं संभवेत्तत्रदीक्षितः।         |   |
| अग्रौ हुत्वाऽखिलान्मन्त्रानावाह्य च परं प्रभुम् ॥    | 9 |

१. ख. तिस्रोपेताः ।

| मण्डलं दर्शये चस्तु सतु ज्ञेय उपासकः।               |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| प्रथमं श्रुणुया त्तन्त्रं द्वितीयं मन्त्रमामनेत् ॥  | 10 |
| तृतीयं पूजयेद्देवमित्येवं त्रिविधः क्रमः।           |    |
| सामान्येन प्रवक्ष्यामि दीक्षाविधिमत×परम्॥           | 11 |
| सर्वसिद्धिकरं ब्रह्मन् श्रुणु त्वं सुसमाहितः।       |    |
| दिश मग्रे परिज्ञाय चक्रमालिख्य शास्त्रतः॥           | 12 |
| कलञान दिश्च सर्वासु वारिपूर्णान् निधापयेत्।         |    |
| वस्त्र संवीतकण्ठांश्च युष्पाङ्करफलान्वितान् ॥       | 13 |
| द्वादशाष्ट्रौ चतुष्कं वा वारिमन्त्रेण मन्त्रवित्।   |    |
| वितानं व्योममन्त्रेण दत्वा दीपं च तेजसा॥            | 14 |
| चामरं वायुमन्त्रेण छत्रं च क्षितिविद्यया।           |    |
| वासुदेवस्य वारि[रु?]ण्यामभिक्रुद्धं [ ग्निकुण्डं? ] |    |
| विधायच ॥                                            | 15 |
| विलाप्य घृत मुत्पूय विपुलं होमसिद्धये।              |    |
| क्षालियत्वा च पात्राणि संहृत्य च सिमत्कुशम्॥        | 16 |
| अरणि ! त्वां मथित्वाग्नि मुत्पाच मणिनापिवा।         |    |
| अद्धानं विनीतं च शिष्यं तन्त्राणि वास[च?]येत्॥      | 17 |
| संहारवर्त्मना चैव संहृत्य प्राङ्क्तः स्वयम्।        |    |
| सृष्टिमार्गेण चोत्पाच स्थापयेन्निभृतेन्द्रियम्॥     | 18 |
| एतत्सर्वे विधायाग्रे दीक्षाचार्यः ? स्वयं पुनः।     |    |
| कृतरक्षः कृतन्यासो बीजन्यासं समाचरेत्॥              | 19 |
| अक्षबीजं न्यसेदक्षे नामिबीजानि नाभिषु।              |    |
| पत्रेषु मूर्तयो योज्याः केसरेषु तु शक्तयः ॥         | 20 |

| अरेषु कालबीजानि इाक्तिबीजानि बीजतः।              |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| अग्रेषु मूर्तिपालानां तत्त्वानि पृथिषु क्रमात् ॥ | 21         |
| पक्षाणां च तिथीनां च बीजानि क्रमशो न्यसेत्।      |            |
| पुराणां दक्षिणे पार्श्वे वामेन विहितानि च॥       | 22         |
| नेमिजे च तथान्येभ्यो दिक्पतीनां च धामसु।         |            |
| भूत बीजानि बाहयेषु मण्डलेषु निपास च॥             | 23         |
| मण्डलाभ्यन्तरे पद्मे देवमावाहयेत्परम् ।          |            |
| आवाह्य पूजयेचैव मनसा शास्त्रवत्मेना ॥            | 24         |
| पीठस्थं परमात्मानं संचिन्त्यार्ध्यं प्रदाय च।    |            |
| लब्धानुज्ञः परिक्रम्य वन्दमानः प्रदक्षिणम् ॥     | 25         |
| अग्निकार्य प्रसिध्यर्थ मग्निकुण्डं समाश्रयेत्।   |            |
| हस्तमात्र प्रमाणेन समन्तात्परिमण्डलम् ॥          | 26         |
| तत्रोह्रेखादिकं कर्म चक्रवाकावसानिकम्।           |            |
| क्रुत्वोत्थाय परं देवं विधिमार्गेण पूजयेत् ॥     | 27         |
| ध्यानेनाञ्जन दानान्तं दत्वादर्पणमाहरेत्।         |            |
| पुनरुत्थाय पात्रस्थां [स्थं?] चरोभीगं तृतीयकम्॥  | 28         |
| निवेद्य भक्ष्य भोज्यादि संगृहीतं निवेदयेत्।      |            |
| पुष्पाञ्जलि प्रदानान्त मात्मरक्षां विधाय च॥      | 29         |
| लब्धानुज्ञः परिध्यादि होमकार्यं समाचरेत्।        |            |
| अग्निमध्ये च पद्मस्थं देवमावाह्य तेजसा॥          | 30         |
| पूजियत्वा समिद्धोमं कृत्वाऽदाय स्रुवं नवम्।      |            |
| पीठमन्त्रैः क्रमाद्धत्वा घारया सततं स्पृतम् ॥    | 31         |
| पक्षं परमहंसेन दर्घातु जुहुयात्पुनः।             |            |
| चृताहुतिसहस्रंच तेनैव जुहुयाहुरुः॥               | 3 <b>2</b> |

| शतकृत्वः पीठमन्त्रैः पञ्चापनिषदा तथा।              |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| राक्तिभिर्मूर्तिभिश्चापि मूर्तिपालैश्च राक्तिभिः॥  | 33         |
| दशकृत्वस्तु जुहुया दक्षमन्त्रादिभिर्धृतम्।         |            |
| संतप्यैवं परिश्रिस मण्डले शिष्यमाह्रयेत्॥          | 34         |
| त्रिगुणैस्त्रिभिरालब्धं नाभिदृन्मूर्धसु क्रमात ।   |            |
| चरोस्त्रिभागमादाय वहें ८ पश्चिमतो गुरुः॥           | <b>3</b> 5 |
| त्रिगुणे च[न?]समभ्युक्ष्य प्रदद्यात् पुरुषात्मना । |            |
| प्राश्नीयात्स च तत्रैव वाग्यतो वैष्णवं हवि:॥       | 36         |
| प्रादयाचम्य यथायोग माचार्य मुपसंश्रयेत्।           |            |
| स च तस्मै गुणेनैव प्रद्वादन्तधावनम्।।              | 37         |
| आचान्तस्य प्रदोषेतु रक्षां कालेन कारयेत्।          |            |
| कराग्रे योजयेत्सूत्रं त्रिगुणेना भिमन्त्रितम्॥     | 38         |
| वासुदेवेन संस्षृञ्य स्वापये इभीसंस्तरे।            |            |
| चक्षुषी रूपमन्त्रेण संस्पृदय स्वप्रसिद्धये ॥       | 39         |
| स्वप्रमालोकये त्युक्ता स्वयमासीत संयतः।            |            |
| दीक्षितै र्बहुभिस्सार्धे कथयन् वैष्णवीं कथाम्॥     | 40         |
| निद्रया तु विनाचार्य स्तां निशामित वाह्येत्।       |            |
| अञ्चक्तो विसृजेद्देव मग्नौ मण्डल एव च॥             | 41         |
| प्रभाते च समुत्थाय सुस्नातो मन्त्रविग्रहः।         |            |
| कृताधिवासिनं स्त्य [चक्राधिवासनंत्य ? ] का         | 4.0        |
| युनरुत्पाच मण्डलम् ॥                               | 42         |
| विष्यमाहूय संस्कृत्य कृत्वा मन्त्रमयं नवम् ।       | 42         |
| द्वत्वातु सकलैर्मन्त्रै रानुपूर्व्येण पूर्ववत् ॥   | 43         |

| दीक्षा नाम अष्टमोऽध्याय: ।                                                                        | ६३ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| वस्त्रमेक मुपादाय किष्यं बध्वा मुखान्तरे ।<br>हस्ते गृहीत्वा प्रविकोत् स्वेन द्वारेण मण्डलम् ॥    | 44 |
| नीत्वा प्रदक्षिणं चैव दिक्पालान् प्रणिपातयेत् ।<br>तत्पुष्पं निपतेन्पुष्पे यस्मिन्नेव यद्दच्छया ॥ | 45 |
| स मन्त्र स्तस्य रक्षाया मुद्ये च विधीयते।<br>उत्पाद्य चक्षुषी चैनं द्र्शये चक्रमण्डलम्॥           | 46 |
| तत्त्वानि च विभागेन कथये दानुपूर्वशः।<br>तत्त्वरूपमिदं बुध्दा[ध्वा]ध्यायस्वेति विनिर्दिशेत्॥      | 47 |
| आत्मानं परया भक्तया सर्वस्वं च निवेद्येत्।<br>निवेदयेच रत्नानि भूषणान्यम्बराणि च॥                 | 48 |
| दापयेत्प्रीतिदानंच ग्राहयेद्वैष्णवं व्रतम् ।<br>अभ्यनुज्ञां ततो दद्यात् देवपुजन कर्मणि ॥          | 49 |
| श्रावये दुपदेशंच रहस्यंच क्रमागतम् ।<br>एवमेव परेषांच सर्वेषामुपपादयेत् ॥                         | 50 |
| यदि पश्यति दुःस्वप्नं दुर्निमित्तमथाऽपरे ।<br>तत्र पञ्चोपनिषदा शतं होमो विधीयते ॥                 | 51 |
| विद्यान्वयतपोयोगा दाचार्यः शिष्यमाश्रितम् ।<br>लघुनापि विधानेन दीक्षयेदर्क[चक?]मण्डले ॥           | 52 |
| शिष्यमुत्सार्य देवेशं मण्डलान्तं विसृज्यच ।<br>मुक्काच वह्नि मध्यस्थं ततस्सर्वे विशोधयेत् ॥       | 53 |
| यं तु शिष्यं गुणोपेत माचार्यं कर्तुमिच्छति ।<br>तस्याभिषेकं कुर्वीत विधिनानेन मन्त्रवित् ॥        | 54 |
| गन्धपुष्पफलक्षीरशालिमाषयवादिभिः।<br>रत्न घातु सुवर्णैश्च कुम्भं द्वादश पूरयेत्॥                   | 55 |

| तीर्थतोयेन ग्रुद्धेन मूर्तिमन्त्रैयेथा क्रमम्।          |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| स्थापये दथतान् दिश्च गन्धपुष्पैरलंकृतान् ॥              | 56         |
| शिष्यंच प्राङ्क्तं कृत्वा तन्त्रमार्गेण दीक्षितम्।      |            |
| श्रद्द्यानं विनीतं च विद्यावन्तमलोलुपम्॥                | 5 <b>7</b> |
| आचार्यः प्राङ्क्तो भूत्वा देवं पीठगतं प्रसुम् ।         |            |
| मनसा पूजियत्वातु कार्यमेतं निवेद्येत्॥                  | 58         |
| लब्धानुज्ञः पुनः कुर्यादभिषेकं गुरुः स्थितः।            |            |
| सृष्टिक्रमेण कलशा न्मन्त्रै रादायमूर्धनि ॥              | 59         |
| कृत्वाभिषेकं सर्वेंस्तु विधिं [वृसिं?]दचात् स्वयं गुरुः | i          |
| सोऽपि ग्रुद्धाम्बरो भूत्वा तस्यामासीत वाग्यतः॥          | 60         |
| द्याच वैष्णवं चक्रं योगपटकमेव च।                        |            |
| आचार्यो वैष्णवे तन्त्रे त्वं भव प्राणिनां प्रिय:॥       | 61         |
| शिष्या स्त्वामुपसर्पन्तु तेषु वर्तस्व शास्त्रतः।        |            |
| नार्थलोभेन वर्तेधाः नाशया वा भयेन वा॥                   | 62         |
| पश्चरात्रविद्योषेण देवंच सततं स्मरेत्।                  |            |
| इत्युक्तस्तु समुत्थाय कृत्वा चार्यप्रदक्षिणम् ॥         | 63         |
| आसने स्थापयित्वास्य पादौ प्रक्षालयेज्जलै:।              |            |
| पाद्तोयेन चात्मानं शिरसि प्रोक्ष्य भक्तितः॥             | 64         |
| तोषये दनदानेन राक्तिभक्तिवशाद्गुरुम्।                   |            |
| हिरण्यं वाहनं भूमिं वस्त्रं भूषणमेव च ॥                 | 65         |
| यद्दात्येषगुरवे तेन तुष्यति देवराट्।                    |            |
| अद्याहं त्वां प्रपन्नोऽस्मि दारीरेण घनेन च ॥            | 66         |

१. क. पुनः।

| चकाधिवासनं कृत्वा स्वमं दृष्ट्वा परेऽहनि ।         |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| उपवासपरो भूत्वा पुनः परतरेऽहनि ॥                   | <b>7</b> 9 |
| लिखित्वा मण्डलं सर्वे जपहोम समन्वितम्।             |            |
| प्रविद्यास्तमिते सूर्ये सर्वमेवं विसृज्यच ॥        | 80         |
| प्रभातेऽवभृथं गच्छेचत्र तीर्थः[र्थं?] परं भवेत्।   |            |
| भक्तियुक्तान् विशेषेण ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्॥ | 81         |
| इति कर्म क्रमेणोक्तं दीक्षायां कमलासन!।            |            |
| अनुग्रहाय भक्तानां किं भूयः कथयामि ते ॥            | 82         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                   |            |
| दीक्षानाम                                          |            |
| अष्टमोऽध्याय:                                      |            |

## अथ नवमोऽध्यायः ॥

| शुभाना मशुभानां च निामित्तानां जनार्दन !।             |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| साधकस्य कथं ज्ञेयं ज्ञायते तं ब्रवीहि मे ॥            | 1 |
| परम:                                                  |   |
| दन्तकाष्ठनिपातेन स्वम संदर्शनेन च।                    |   |
| अग्निरूपैस्तु जानीयात् साधकस्य ग्रुभाग्नुभम्॥         | 2 |
| न्यग्रोघोदुम्बरोश्वत्थान् प्रक्षान् दर्भाश्च वैणवान्। |   |
| आत्माकरमपाभागे मज्जनं धातकीं रामीम्॥                  | 3 |
| अन्यानि च पवित्राणि कारयेद्दन्तधावनम्।                |   |
| द्वादशाङ्गुलमात्रं तद्वकं ग्रन्धिवर्जितम्॥            | 4 |
| मूलतो भक्षये दिद्रान द्भिः प्रक्षाल्य वाग्यतः।        |   |
| उत्तरां दिशमैन्द्रींच प्रतीचीं दक्षिणां तथा ॥         | 5 |
| पद्यन्तः क्रमशोद्धणीः खाद्युर्दन्तधावनम् ।            |   |
| शोधियत्वा क्रमेणैव तेन द्न्तानुपर्यधः॥                | 6 |
| भञ्जनं मध्यतः कृत्वा जलैः प्रक्षाल्य तत्पुनः।         |   |
| बहिरेव क्षिपेदिद्वान् पतनं तस्य लक्षयेत्॥             | 7 |
| पूर्वाग्रेतु भवेदुङि राग्नेयाग्रे तपो बलम्।           |   |
| दक्षिणाग्रे भवेन्मृत्यु नैंर्ऋत्याग्रे धनक्षयः॥       | 8 |
| वारुण्याग्रे पराज्ञान्ति वीयव्याग्रे रुजागमः।         |   |
| उत्तराग्रे धनावाप्ति रैशान्यग्रे परं सुखम् ॥ 🗸 🎺      | 9 |

ξ.

| <b>ऊ</b> ध्वोंग्रेतु स्थिते तस्मिन् महती वृद्धिरिष्यते । |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| इत्येतानि निमित्तानि जानीयादन्तधावने ॥                   | 10 |
| दीक्षाकाले विद्येषेण प्रारम्भेषु महत्सु च।               |    |
| यदावा मन्यते ज्ञातु मात्मनश्च ग्रुभाग्रुभम्।।            | 11 |
| तदा कृतोपवासस्तु यथावदुपलक्षयेत् ।                       |    |
| स्वप्नेनापि प्रवक्ष्यामि साधकस्य शुभाशुभम् ॥             | 12 |
| स्वप्नं दृष्ट्वा यथारूपं गुरवेतु निवेद्येत्।             |    |
| स्वप्नंतु प्रथमे यामे कुर्यात्संवत्सरात् फलम्॥           | 13 |
| अष्टमासात् द्वितीयेतु तृतीये त्रिभिरेव च ।               |    |
| मासेनैव भवेदन्त्ये प्रभाते त्वरया फलम्॥                  | 14 |
| रिदममन्तं विवस्वन्तं दादााङ्कं तारकावृतम् ।              |    |
| प्रदीप्त मग्निहोत्रं च प्रदीप्तं वापि भास्वरम्॥          | 15 |
| मातरं पितरं दारान् पुत्रान् भ्रातृन् सुहृज्जनान्।        |    |
| अपकं मानुषं मांसं पादादिप्रति मक्षणम्॥                   | 16 |
| क्षीर सोम सुरा रक्त शर्करा दिध सर्पिषा[षी]।              |    |
| सागरस्य च नद्याश्च पानं पायस भक्षणम्॥                    | 17 |
| नर नागादि सौधानां दिाविकाफलवृक्षयो: ।                    |    |
| शकटासन शय्यायां सुखेनेवाधिरोहणम्॥                        | 18 |
| समुद्र सरिदादीनां तरणं च महाम्भसाम् ।                    |    |
| देवब्रिजगुरुपाज्ञ साधुभिश्च समागमम्॥                     | 19 |
| राङ चक्र ध्वजादीनि गन्धर्व नगरं वृषम् ।<br>स्व           |    |
| छत्र मिन्द्रध्वजं वर्ष माद्दी रत्न मेवच ॥                | 20 |
| चामरं तालवृन्तं च कुम्भं रुधिर मामिषम्।                  |    |
| पिष्ठानुरुपनं गान्ने पुण्यकाब्द् श्रुतानि च ॥            | 21 |

| निमित्तक्षानो नाम नवमोऽध्यायः।                  | ફેર        |
|-------------------------------------------------|------------|
| अगम्यागमनं सर्पे वृश्चिकाद्येश्च दंशनम्।        |            |
| बन्धनं सर्वगात्रेषु बन्धुभिर्धर्षणं तथा ॥       | 22         |
| स्वप्नानेवं विधान्दष्ट्वा विविधानपरानपि ।       |            |
| अचिरादेव जानीयांच्छुभांवृद्धि मुपस्थिताम् ॥     | 23         |
| स्वप्ने तु नग्रमात्मानं वस्त्रहीनं विचोष्टितम्। |            |
| भग्नयानाधिरूढं च भग्नछत्र ध्वजायुधम्॥           | 24         |
| चण्डाल रजकश्चित्री द्वृतकम्रेच्छ चारणान्।       |            |
| पञ्चेत्पाषण्डिनो यश्च न शुभं तस्य जायते॥        | 25         |
| खरोष्ट्र महिष व्याघ वल्मीकारोहणं तथा।           |            |
| तैलाभ्यक्तस्तथारुह्य दक्षिणागमनं तथा॥           | 26         |
| रूपकाश्चन लाभं च पानं च मधुतैलयो:।              |            |
| नर्तनं पङ्कदिग्धस्य विवाहकरणं तथा॥              | 27         |
| स्रोतसा हैरणं चीवं पक्षमांसस्य भक्षणम्।         |            |
| दन्तानां पतनं चैव शिरोमुण्डनमेव च ॥             | <b>2</b> 8 |
| सिललोन्मज्जनं दुःखं शुष्क वृक्षाधिरोहणम्।       |            |
| स्वप्नातपममङ्गल्यान् दृष्ट्वान्यानपि तादशान् ॥  | 29         |
| न नर:ग्रुभमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा।        |            |
| यस्तु मध्ये तदा तस्य भक्षयेत् घृतपायसम्॥        | 30         |
| पर्वतस्थश्च यो भूत्वा वृक्षं समधिरोहति।         |            |
| प्रासादावस्थितो यश्च समुद्रं तरित स्वयम् ॥      | 31         |
| स तु राज्यमवाप्नोति भक्षयन् भूमि मेव च।         |            |
| देवब्राह्मण गावश्च लिङ्गिनः पितरो नृपाः॥        | 32         |
| यद्यद्नित नरं स्वप्ने तथैव च भविष्यति।          |            |
| दीक्षायां स्थापने चापि पुरुषेषु महत्सु च॥       | 33         |

१. अयमर्थः क पुस्तके नास्ति । २. क. भरणं ।

| विकारेषु च यत्नेन स्वप्नं समुपलक्षयेत् ।              |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| अग्निकार्ये च यद्यग्नि विनायत्नेन दीप्यते ॥           | 34 |
| शिखाभिरुज्वलन्तीभिर्वर्तते वा प्रदक्षिणम् ।           |    |
| हृद्यं वा विसृजेद्गन्धं रूपं वा सुमनोहरम् ॥           | 35 |
| सम्पद्स्तस्य वर्धन्ते साधकस्य न संज्ञायः।             |    |
| यदिहोमार्थ मानीतो नश्ये ब्रह्वि रकारणात् ॥            | 36 |
| विपद्स्तस्य जायन्ते साधकस्य न संदायः।                 |    |
| विसृजोद्विष्णु लिङ्गं वा दुर्गन्धं वा हुतादा[न:]नम् ॥ | 37 |
| यदि वा न प्रदीप्येत प्रसन्यं वा न तच्छुभम्।           |    |
| मण्डले लिख्यमाने च यदि वर्षे महद्भवेत्॥               | 38 |
| दारुणो वा महान्वायुः परिवेषो रवेस्तथा।                |    |
| मरणं बान्धवानां वा देवतानां तथाऽप्रियम् ॥             | 39 |
| साधकस्य नतत्रास्ति द्युभं किंचित् पितामह !।           |    |
| यदिवा न्यनिमित्तानि द्युभानि च महान्ति च ॥            | 40 |
| प्रसन्नश्च शिवः कालो वर्धन्ते तस्य सम्पदः।            |    |
| स्वयमेवोपतिष्ठेत दुर्रुभं यदि साधनम् ॥                | 41 |
| देवतायाः प्रसादोवा तन्निमित्तं महत्तरम् ।             |    |
| प्राप्तानां साधनानांच जायन्ते प्यापदो यदि ॥           | 42 |
| क्षोभो देवकृतोवापि दुर्निमित्तं तदिष्यते ।            |    |
| एवमेतै र्निमित्तैस्तु साधकः सिद्धिमीप्सितम्॥          | 43 |
| आत्मनः प्रतिबुध्येत शुभं वा यदि वाऽशुभम्॥             | 44 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                      |    |
| शत त्रापाबरात्र परमसाहताया                            |    |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां निमित्तज्ञानोनाम नवमोऽध्याय:॥

## अथ दशमोऽध्यायः

| योगमार्गे समाचक्ष्व विस्तरेण जनार्दन !।            |   |
|----------------------------------------------------|---|
| योगाङ्गानि च सर्वाणि तत्र मे परमा स्पृहा ॥         | 1 |
| परम:                                               |   |
| ज्ञानानां खलु सर्वेषां योग ज्ञानं विशिष्यते।       |   |
| योगज्ञानाद्धिकैवल्यं प्राप्नोति परमं सुखम् ॥       | 2 |
| केवलं तु कृतं कर्म योगज्ञानाद्विना नृभिः।          |   |
| न कुर्याद्विपुलां सिर्द्धि तस्माद्योगं समाश्रयेत्॥ | 3 |
| स तु ज्ञान कियाभेदाद् द्विविधः शास्त्रचोदितः।      |   |
| कर्मणां संविभागाच वैरूप्यान्मनसस्तथा।।             | 4 |
| ज्ञानयोगो भवत्येकः कर्मयोगः परःस्मृतः।             |   |
| यत्करोति समाधानं चित्तस्य विषये कचित्॥             | 5 |
| अनाकुल मसंक्षोभं स योग इति कीर्त्यते।              |   |
| यदि कर्माणि बध्नाति चित्तमस्वितितं नरः॥            | 6 |
| कर्मयोगो भवत्येषः सर्वपाप प्रणाज्ञनः।              |   |
| यदि तु ज्ञान एवार्थे चित्तं बध्नाति निर्व्यथः॥     | 7 |
| ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः ग्रुभः।         |   |
| उभयोर्योगयोर्यस्य न चित्तं विन्दति व्यथाम्॥        | 8 |
| स तत्पद्मवाभोति यद्विष्णोः प्रथितं पद्म्।          |   |
| उभयस्यापि योगस्य देव एव निबन्धनः॥                  | 9 |

| ज्ञानेन कर्मणा चापि तच कार्यमुपासनम् ।                 |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| यमश्च नियमश्चैव कर्मयोगस्य निश्चितम्॥                  | 10  |
| वैराग्यं च समाधिश्च ज्ञानयोगस्य उच्यते ।               |     |
| वागिन्द्रिय मनुक्रोञ्चा दक्कत्यकरणात्करम् ॥            | 11  |
| अगम्यागमनात् पादं नर्तनोस्लङ्खनादपि ।                  |     |
| निन्चनारीसमायोगा ज्ञघनेन्द्रियमात्मनः॥                 | 12  |
| इच्छामात्रेण चोचारा दु:शीलं गुहचमिन्द्रियम्।           |     |
| सङ्कल्पनादनर्थानां मनश्च परिरक्षति ॥                   | 13  |
| यद्यं धार्मिको योगः स यमः परिकीर्तितः।                 |     |
| व्रतोपवासदानादौ यदेतानि नियच्छति ॥                     | 14  |
| नियमस्तेन संज्ञेयः कर्मयोगस्य साधनः।                   |     |
| कर्मयोगेन यत्कर्म कृत्वाऽन्ते कर्म तत्पुन:॥            | 15  |
| अर्घ्यपाद्यादिवद्देयं पादयोः परमात्मनः।                |     |
| क्रियमाणानि कर्माणि फलार्थमपि योगवित्॥                 | 16  |
| शुश्रूषामेव देवस्य चिन्तयेदतिशङ्कितः।                  |     |
| ज्ञानयुक्तं च यत्कर्म ज्ञानशून्यं च यद्भवेत्॥          | 17  |
| उभयोरन्तरं दूरादिति तन्त्रस्य निर्णयः।                 |     |
| मधुरेष्वपि शब्देषु श्रोत्रेन्द्रियमपेक्षते [क्षितम्?]॥ | 18  |
| दर्जानीयेषु रूपेषु तथैव नयनेन्द्रियम्।                 |     |
| चश्रलं[त्वक्चलं?] मृदुसंस्पर्शे ग्रुभदं तव [ग्रुभगन्धे | च?] |
| नासिकाम् ॥                                             | 19  |
| जिह्ना माहारसङ्गे च [संकोचे] लोकतन्त्रे मनस्तथा।       |     |
| यज्ज्ञानेन निगृह्णाति वैराग्यमितितद्विदः ॥             | 20  |

<sup>.</sup> क. रप्य २. ख. शृण्वन्निव

<sup>॰</sup> पा.

|        | य×पुनस्त्वरया चित्तं खवशं कर्तुमिच्छति।              |            |
|--------|------------------------------------------------------|------------|
|        | अनर्थास्तं प्रसर्पन्ति व्याधयो वा पृथग्विधाः॥        | 3 <b>2</b> |
|        | विप्रदुष्टं यथानङ्गं मृदुपूर्वे रनुक्रमै:।           |            |
| Ę.,    | सुचिरेण वदांकुर्या तथाचित्तं महामनाः॥                | 3 <b>3</b> |
|        | विविक्ते निर्जने देशे निराबाधे मनोरमे।               |            |
|        | आहारैश्च विहारैश्च परिक्लेशविवर्जिते ॥               | 34         |
|        | क्रीतेनोष्णेन वातेन हिमेनापि न निर्व्यथे।            |            |
|        | पुण्यक्षेत्रे जलास्येच सत्त्वमास्थाय निश्चलम्॥       | 35         |
|        | योगविद्यां समभ्यस्य धारियत्वा विविच्यति ।            |            |
|        | दारीरानुपघातेन काले काले समाहित:॥                    | 36         |
| ** • • | जन्मस्थिति विनाशादी नात्मीयानेव चिन्तयेत्।           |            |
|        | तथाचिन्तयतस्तस्य देवं शरणमिच्छतः॥                    | <b>37</b>  |
|        | योगगत्यभियोगेषु अद्धा भक्तिश्च जायते।                |            |
|        | तत्र स्रमेव शिक्षेत्तु चित्तमव्यग्रमानसः॥            | 38         |
|        | यत्रास्य वासना तीव्रा विषयं तच लक्षयेत्।             |            |
|        | कृत्वा विवेकं तत्रैव रागबीजं निवर्तयेत्॥             | 39         |
|        | योगाभ्यासस्य तिद्वद्वान नर्थस्थानमात्मनः।            |            |
|        | अवर्यं तत्रसक्तोऽपि प्रतिबुध्येति निश्चलम् ॥         | 40         |
|        | प्रतिबुध्य[द्द?]मितः शून्यं स्थानं यत्नेन संश्रयेत्। |            |
|        | असंभवादसंयोगादुद्वेगाद्दोषद्दीनात् ॥                 | 41         |
|        | वयस×परिणामाच वैराग्यं विषये भवेत्॥                   | 42         |
| 7      |                                                      |            |
|        | एभिस्तं कारणैर्ट्टूणा मुपभोगो निवर्तते ।             |            |
|        | रागस्तु मनसः पुंसः कथमेवं निवर्तते ॥                 | 43         |
| 9      | , क. विविध्यति                                       |            |

| योगो नाम दशमोऽध्यायः।                           | . <b>હ</b> ંદ |
|-------------------------------------------------|---------------|
| इदं में स्यादिदं में स्यादित्यस्य हृदि तिष्ठति। |               |
| सङ्कल्पस्थिरमूलश्च तस्योच्छेदः कथं भवेत्॥       | 41            |
| विषयेषूपभुक्तेषु रागो ज्ञानान्निवर्तते।         |               |
| अभुक्तेषु च य[यः?]त्स्नेहः सक्थं विनिवार्यते ॥  | 45            |
| परम:                                            |               |
| भोक्तव्या विषयाः पूर्वे धर्मस्याप्यविरोधिनः।    |               |
| अलभ्यमपि जानीयात् दर्शन श्रवणादिभिः॥            | 46            |
| तस्य स्वरूपं दु×्षं च प्रमादं भयमेव च।          |               |
| हृद्ये वासयेन्नित्यं स्वयमेव समाहितः॥           | 47            |
| योगिनः सबहृन् पद्येत्तद्र्थेष्वेव विपुतान्।     |               |
| मा भूव मइ मित्येव मिति यत्नेन घारयेत्॥          | 48            |
| सुचिरं योगमभ्यस्य तत्त्वज्ञानसमाधिना।           |               |
| अल्पेन कामबीजेन मग्नांस्तमिस लक्षयेत्॥          | 49            |
| एवं वासयतस्तस्य कृतवुद्धेर्विजानतः।             |               |
| योगमार्गे भवत्येव प्रत्ययः परमार्थतः॥           | 50            |
| भुक्तान् भोगानिवाभुक्तान् पश्यतोऽपि दिने दिने । |               |
| श्रदा भक्ती विवर्धेत देवपादार्चनां प्रति॥       | 51            |
| ततो ध्यानमयेनैव यज्ञेन नियतेन्द्रियः।           |               |
| यथोत्साहमुपासीत देवदेव मतन्द्रितः॥              | 52            |
| द्रव्यैर्मनोहरै रेवं पुण्यक्षेत्र मुपागतः।      |               |
| अर्चयेत्परमं देवं प्रत्यक्षमिव बुद्धवत् ॥       | 53            |
| तत्प्रसादात्कृतं कर्म नास्य किंचिद्धिनइयति।     |               |
| न चैन मुपसर्पन्ति विघाता दैवमानुषाः॥            | 54            |

| योगारूढोऽपि पुरुषः खाँचत्तं खवदा स्थितम्।          |    |
|----------------------------------------------------|----|
| अन्यदीयमिति ज्ञात्वा न मन्येत वशीकृतम्॥            | 55 |
| प्राकृतानां न वैराग्य मात्मीयं संप्रकाद्ययेत्।     |    |
| यदि ज्ञाकोमि[ति?] वैराग्यं देवस्यैव प्रकाशयेत्॥    | 56 |
| अल मभ्यस्य वैराग्यं कृतबुद्धि रतन्द्रित:।          |    |
| समाधिना परं देवं सततं हृदि धारयेत्॥                | 57 |
| यथा रत्ने हिरण्ये वा निवासोऽस्य मनो भवेत्।         |    |
| चिरमञ्यभिचारेण तथा देवे[वं?] निवेशयेत्॥            | 58 |
| शिक्षयित्वा तथाचित्तं योगवत्र्मन्यवस्थित:।         |    |
| देव देव प्रसादेन तमेव प्रतिपद्यते ॥                | 59 |
| ब्रह्मा                                            |    |
| यश्च कर्ममयो योगो यश्च ज्ञानमयः पृथक्।             |    |
| कस्य कोऽतिविद्येषेण पुरुषस्य प्रदास्यते ॥          | 60 |
| परमः                                               |    |
| नरस्याकृतबुद्धेस्तु घटमानस्य सत्पर्थ।              |    |
| कर्मयोगा[गः प्र ]त्प्रयोक्तव्या[व्यः ] तस्य ज्ञानं | हि |
| दुर्लभम् ॥                                         | 61 |
| यस्तु विद्या विनीतः स्या त्कृतवुद्धिश्च मानवः।     |    |
| ज्ञानयोग[:?] परं तस्य सहिकर्मणि सीदति॥             | 62 |
| उभयेनाभियोगेन यस्य संपद्यते मति:।                  |    |
| अचिरेणैव कालेन तस्य विष्णुः प्रसीद्ति ॥            | 63 |
| नात≍परमतं[तः?] किंचि न्नराणां पापनादानम् ।         |    |
| विष्णोः प्रियतमं वापि यद्योगे रमते मनः॥            | 64 |
| फलन्ति योमेकर्मण्यपि पितामह !॥                     | 65 |

| नोपद्रवाश्च वाध्यन्ते नान्धकारं च गच्छति।            |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| श्रेयसा परमेणैव यद्योजयति मानसः॥                     | 66         |
| एष योगः समासेन कीर्तितस्ते पितामह !॥                 | 67         |
| योगाभ्यासेन जानीया दात्मीयां प्रकृतिं नरः।           |            |
| इन्द्रियाणां स्वभावं च चित्तस्य च गुणागुणान्॥        | 68         |
| अरिष्टानां च संप्राप्तिं निमित्तं शकुनादिषु।         |            |
| देवतानां स्वभावं च कर्मणां गतिमेव च ॥                | 69         |
| न कार्य कर्रीयेद्योगी नव [ा] यत्नेन पोषयेत्।         |            |
| न दु×सेऽपि स्मयं कुर्या ब्रसुखे मानमूर्जितम्॥        | 70         |
| एकान्ते स्थिरभासीत विनीताङ्को यथा सुखम्।             |            |
| स्तंभादिकमुपाश्चित्य बन्धनेन नियम्य च ॥              | 71         |
| अध्यायांश्चि [आत्मानं चि]न्तयेत्तत्र कार्ये च करणाति | ने च।      |
| देवस्य च परां पूजां वैराग्येण परान् गुणान् ॥         | 72         |
| लोकचिन्ताप्रसुप्तं च मनो नित्यं प्रसाद्येत्।         |            |
| वासानाश्च चिरारूढा यत्नाद्स्य निवर्तयेत्॥            | 73         |
| अभियुञ्जीत यत्नेन प्राणायामान् यथाबलम् ।             |            |
| तेषामेवाभियोगेन योगोऽस्य भवति ध्रुवम् ॥              | <b>7</b> 4 |
| येन कालेन वहति प्राणः कोष्ठे दारीरिणाम्।             |            |
| तस्मिन् काले निरोधस्य प्राणायाम इति स्मृतः॥          | 75         |
| निरोधस्तु त्रिधा तस्य योगिभिः परिकीर्त्यते ।         |            |
| स्तंभनात् यस्य निच्छिद्रं पूरणा द्रेचनात्तथा॥        | 76         |
| त्रिभिरेतैरुपायैस्तु प्राणस्यायाममाचरेत्।            |            |
| अभ्यासादस्य संरूढा मात्रा भवति भूयसी॥                | 77         |

१ क. योगस्य.

| प्राणायामा विवर्धन्ते मात्राभिश्चापि योगिनः।       |    |
|----------------------------------------------------|----|
| यो [या?] विवृद्धिर्भवे त्तस्य पापानां च परीक्षयः ॥ | 78 |
| चित्तवृत्तिं वद्योकृत्वा प्राणायामकृतोद्यमः।       |    |
| भक्तिमान् परमाप्नोति वैष्णवं धाम शाश्वतम्॥         | 79 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                   |    |
| योगो नाम द्शमोऽध्यायः                              |    |

# <sub>र्थाः</sub> अथेकाद्शोऽध्यायः

-:0:---

| अरिष्ट मिष्टकृत्प्रोक्तं त्वया मे पुरुषोत्तम!।      |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ज्ञातञ्या यस्य संप्राप्ति योंगाभ्यासेन योगिभि:॥     | 1    |
| कथं वा ज्ञायतेऽरिष्टं केन कालेन वा पुन:।            |      |
| एतदाचक्ष्व मे देव परं कौतूहर्लं हि मे॥              | 2    |
| परम:                                                |      |
| अरिष्टमिति विज्ञेय मपरं तस्य लक्षणम्।               |      |
| आत्मस्थं वा परस्थं वा सपक्षेण पितामह !॥             | 3    |
| प्राणोऽपानस्तथोदान: समानो व्यान एव च।               |      |
| एवं पश्चविधो वायुः शारीरे देहिनः स्मृतः ॥           | 4    |
| प्रस्वा [प्रोच्छ्ना ] [प्रश्वा ] सोऽथ मनोजृम्भः कास | [হা] |
| हिक्का क्षुतानि च।                                  |      |
| नित्यम्ध्वे प्रवृत्तस्य प्राणवायोर्विचेष्टितम् ॥    | 5    |
| निश्वासं च निगारं च शकृन्मूत्र विसर्जनम्।           |      |
| अधोगतेरपानस्य चेष्टितं गुह्य कर्म च॥                | 6    |
| व्यानस्तु सर्व गात्रस्थो यत्याह ज्वर स्मः।          |      |
| बलबृह्मणचेष्टाना मुदानः कारणं भवेत्॥                | 7    |
| समानो जाठरं विह मुद्दीपयति सर्वदा।                  |      |
| एतेषामेव वायूनामवस्थानैः पृथग्विधैः॥                | 8    |
|                                                     |      |

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> अत्र स्विटता पं**ष्किः** 

| स्फुरणानि प्रदेशेषु लक्ष्यन्ते ध्वनयस्तथा ।     |    |
|-------------------------------------------------|----|
| गुल्फ कूर्पर गुह्येषु वामपार्श्वे च सन्धिषु ॥   | 9  |
| कण्ठे च श्रवणान्ते च राङ्घे मूर्घनि च स्थितम्।  |    |
| अन्येषु च प्रदेशेषु स्फुरणान्युपलक्षयेत् ॥      | 10 |
| कण्ठस्याभ्यन्तरे घोषे जठरेचाङ्गसन्धिषु।         |    |
| जुम्भणानि च सर्वत्र यथावडुपलक्षयेत् ॥           | 11 |
| एवमाचा विकारास्तु वायूनां देहगोचराः।            |    |
| प्रसन्ना जीवितं द्यु रष्टसन्ना स्तनुक्षयम् ॥    | 12 |
| नासिकापुटयोः प्राणः पर्यायेण प्रवर्तते ।        |    |
| संक्रामकालं जानीयात्तस्य सन्ततचारिणः॥           | 13 |
| उत्तरं दक्षिणं विद्या दक्षिणं चोत्तरायणम्।      |    |
| मध्यमार्गेतु जानीया द्विषुकालं यथा क्रमम्।      | 14 |
| तस्य संकान्तयो मासा स्तेतु द्वादश वत्सरम्।      |    |
| षण्मासं चायनं विद्या त्सूक्ष्मज्ञानेन योगवित्।। | 15 |
| पश्च प्रभृति वर्धन्ते पश्च पश्च यथा क्रमम्।     |    |
| अहोरात्राणि यावन्ति जायन्ते पश्चविंशतिः॥        | 16 |
| एकैकेन दिनेनैव ततः प्रभृति वर्धनम् ।            |    |
| त्रयस्त्रिशद्भवेद्यावद्होरात्राण्यनुकमात् ॥     | 17 |
| रविमासाद्विनिःसृत्य यदि संक्रान्तिवर्धितम्।     |    |
| प्राणा भवन्ति मर्त्यस्य तस्याथ श्रुणुजीवितम्॥   | 18 |
| त्रीणिद्वेवैकमेवाब्दं मासाः संचकतुस्तथा।        |    |
| द्रौचैकश्चार्धमासश्च॥                           | 19 |
| त्रीणि द्वे पुनरेकं च अहोरात्राण्यनुक्रमात्।    |    |
| एवमेव विजानीया जीवितस्य न संशय:॥                | 20 |

| अरिष्टां नाम एकाद्शोऽध्यायः ।                        | ८१         |
|------------------------------------------------------|------------|
| संक्रान्तिकालमात्मीय मादावेवोपलक्षयेत्।              |            |
| तस्य वृद्धिं विजानीया दरिष्टं समुपस्थितम् ॥          | 21         |
| नाडिकामासवर्षांचै वृद्धि मस्य तु लक्षयेत्।           |            |
| फलानि गणयेत्तेषां विपुलान्युत्तरोत्तरम् ॥            | 22         |
| अरिष्टस्यापि गणयेत् कालं पृथगुपस्थितम् ।             |            |
| पृथगेवोभयं ज्ञेयं नैमित्तिक निमित्तवत्॥              | 23         |
| एकान्ते चिन्तये न्नित्यं सूर्यमासे नरो वुधः।         |            |
| नाडीमासदीनान्येषु येष्वरिष्टस्य सङ्गतिः॥             | 24         |
| नातः सूक्ष्मतरं किंचि दायुर्ज्ञानं पितामह !।         |            |
| ह्रासवृद्धिर्यदालोच्य कोष्ठवायोर्विविच्यते ॥         | 25         |
| अन्येषामिप वायूनां चेष्टितं यदि नश्यति।              |            |
| तेनापि विद्या दासन्न मपरान्तं नरो बुधः॥              | 26         |
| हानि रिन्द्रियशक्तीनां छायायाः परिवर्तनम्।           |            |
| दृष्टिमान्दं विशेषेण यस्य पुंसः प्रवर्तते ॥          | 27         |
| पादाङ्गुष्ठे कराङ्गुष्ठे स्फुरणं तु विनइयति।         |            |
| षण्मास।द्धिकं तस्य जीवितेनैव शिष्यते ॥               | <b>2</b> 8 |
| यदितु स्फुरणं नइये द्धस्तात्कूर्परोपरि ।             |            |
| त्रिमासाभ्यन्तरे मृत्युः पुंसस्तस्य भविष्यति॥        | 29         |
| मेद्रे पार्श्वे च कक्षे च नइयन्ति[ति?] स्फुरणं यदि । |            |
| एकमासेन तस्यापि जीवितक्षयमृच्छति ॥                   | 30         |
| अर्धमासे स्वकादृष्टिः स्वेद्बन्धं न पश्यति ।         |            |
| जठरान्तर्गतो दोषो दशाहेन विनश्यति ॥                  | 31         |
| खद्योत सहराज्योतिर्नेत्रयोः पश्चभिर्दिने।            |            |
| न पश्येद्यदि जिह्नाग्रं त्रियहं तस्य जीवितम्॥        | 32         |

| पालाग्राणि [ज्वाग्राणि] [नासाग्राणि] न पर्ययो   | हमरण |
|-------------------------------------------------|------|
| मचिदिचसः [दुयहे मरणमृच्छति ]।                   |      |
| कर्णघोषश्च वाक [वाचश्च] प्रमादो मित विभ्रमः।।   | 33   |
| यस्यैतेतु विनञ्चन्ति तस्यैकाहं तु जीवितम्।      |      |
| एवमादीनि चान्यानि निमित्तानि पितामह !॥          | 34   |
| आमन्येत नरो विद्वान् मृत्युकालस्य लक्षयेत् [णम् | [][  |
| अपरान्तेऽपि चा सन्ने वैष्णवो निर्भयो भवेत्॥     | 35   |
| ना तिलोभं च मन्येत [संप्राप्या?] प्यापदाश्रयम्। |      |
| खभावात्परिवर्धन्ते कार्याणि करणानि च ॥          | 36   |
| वर्षेभ्यो द्वाद्दोभ्योऽवीक् नराणां जीविते सति।  |      |
| तस्य सूक्ष्मं परिज्ञातुं शक्यते योगिभि र्नृभिः॥ | 37   |
| प्राप्त मालक्ष्य कैवल्य मिन्द्रियोद्यमधातुषु ।  |      |
| ये भवन्त्यकृतज्ञाना वैष्णवाः साधु संयुताः॥      | 38   |
| अरिष्टं विहितं तेषां विद्योषेण पैराश्रितम्।     |      |
| नवोदितस्य चन्द्रस्य यो न पश्यति मण्डलम्॥        | 39   |
| क्षीणस्य वा बहिः सूक्ष्मं रेखामयमवस्थितम्।      | -    |
| तथैवारुन्धतीं देवीं ध्रुवमाकाशनिम्नगाः॥         | 40   |
| संवत्सरान्वयेनार्वोक् तस्य मृत्युर्भविष्यति।    |      |
| अपदीसौ राशाङ्काको वरिन वा दीप्तिवर्जितम्॥       | 41   |
| पर्यत्रेकाद्दो मासि यमलोकं प्रपद्यते।           | •    |
| यक्षरक्षःपिदााचानां विमानं नगराणि च ॥           | 42   |
| यः पर्यति ग्रीष्मकाले द्श मासान् स जीवति ।      |      |
| जाम्बूनद्मयान्वृक्षान् पर्वतं वा तथाविधम्॥      | 43   |
|                                                 |      |

१ ख. पराश्रिताम् ।

| यः पर्रयति नरः स्वःस्थो नवमासान् स जीवति ।         |    |
|----------------------------------------------------|----|
| छर्दितं काञ्चनं रूप्यं रत्नानि विविधानि वा॥        | 44 |
| रक्तमूर्धानं मवाक्पइयब्रष्टमासान् स जीवति।         |    |
| पांसु भस्मसु पङ्के वा पाद्न्यासे कृते सित ॥        | 45 |
| खण्डितं लक्ष्यते यस्य सप्त मासान् स जीवति।         |    |
| रक्तः कपोतो काको वा सहसा छायया विना॥               | 46 |
| यस्य रोहाति गात्रेषु कृतवासोऽपि वा कचित्।          |    |
| पांसु वर्ष भवेत्पृष्ठे कारणेन विना यदि॥            | 47 |
| षण्मासं जीवितं तस्य नाधिकः कमलोद्भव ।              |    |
| छायापुरुषमालोक्य शिरसा हीनमम्बरे ॥                 | 48 |
| कबन्धाकृति मन्यं वा प्रत्यक्षं पुरुषं स्थितम्।     |    |
| कृष्णवर्णे महाघोरं पश्चमासान् स जीवाते॥            | 49 |
| कृष्णवर्णा गता नारी भिन्देचस्य यदा शिरः।           |    |
| मूर्छायां सुप्त [िस] काले वा चातुर्मास्यं स जीवति॥ | 50 |
| नीलवर्णे महाघोरं परं पश्यति राक्षसम्।              |    |
| पिशाचं वा तथारूपं त्रीन्मासान् स तु जीवति॥         | 51 |
| अनियुक्ते इमशाने यं सन्ध्याकाले निशाचरेत् [रान्?]  | 1  |
| पञ्चित खयमेवैको हो मासी तस्य जीवितम्॥              | 52 |
| बस्तगन्धि भवेन्मूत्रं यस्य रोगैर्विना कचित्।       |    |
| शरीरमेव वा सर्वे पश्येद्या ब्रह्मराक्षसम्॥         | 53 |
| संप्रेतान्वा विधा पर्ये न्निधनानि महान्ति च।       |    |
| खप्रे सली[लि!]ल मग्रस्य दु×खं वा दारुणं भवेत्।।    | 54 |
| हेतुना विविधाव्यक्तं ब्रूयान्मरण मात्मनः।          |    |
| अप्रियानपि पद्रयन्वा बन्धूनपि हितैषिणः॥ःः          | 55 |

| एकमासावधेरवोक् तस्य नञ्चति जीवितम्।                   |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| चन्द्रादित्यौ तु यः पर्द्ये द्वुधिरेणोक्षिताविव ॥     | 56         |
| व्योम वा रुधिराभ्यक्तं वर्षमेकं स जीवति।              |            |
| द्र्पणे सिलले वापि प्रतिबन्धं[बिम्बं] पुर:स्थितम्॥    | 5 <b>7</b> |
| यः पश्येद्विकृताकार मङ्गहीन मथापिवा।                  |            |
| दीपस्य चाप्रशान्तस्य वर्तिद्ण्डं न जिघति ॥            | 58         |
| द्वाद्शाहेन तस्यापि मृत्यकालो भविष्यति ।              |            |
| ओष्ठ: प्रच्यवते स्थानात् वका भवति नासिका ॥            | 59         |
| कर्णश्च चलति स्थानात् षड्रात्रं तस्य जीवितम्।         |            |
| यस्य कृष्णा भवे जिह्ना मुखं वा कमलौजसम्॥              | 60         |
| आहारे यस्य विद्वेषो जीविताशाय भूयसी।                  |            |
| दण्डेन संश्रीको [गण्डौतु निश्रीको ] रक्ती त्रिरात्रेण | स          |
| नइयति ॥                                               | 61         |
| आपाण्डु नीलपक्षीतु यस्य रोहति मूर्घनि ।               |            |
| प्रत्यक्षं द्र्शने यस्य द्विरात्रं तस्य जीवितम्॥      | 6 <b>2</b> |
| अचिराद्दइयते यत्र [स्य] द्र्पणे सलिलेऽपिवा ।          |            |
| अहोरात्रेण तस्यापि मृत्युर्भवति निश्चयात्॥            | 63         |
| अरिष्ट कालमासन्न मुपलक्ष्य नरो बुध:।                  |            |
| समाहितमना भूत्वा सत्वस्थोऽपि गतज्वरः॥                 | 64         |
| वैराग्यं परमास्थाय विषाद्भय वर्जितः।                  |            |
| संखज्य सर्व कर्माणि मानसं योगमाचरेत्॥                 | 65         |
| पुण्यस्थान मनुप्राप्य ज्ञान्तात्मा विजितेन्द्रियः।    |            |
| सर्वात्मना परं देव मभ्यच्ये द्वारणं ब्रजेत ॥          | 66         |

67

## वैष्णवान् योग निष्ठांश्च पूजियत्वा विचार्य च। योगमार्गे समातिष्ठेदप्रमत्तः समाहितः॥

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां अरिष्टोनाम एकाद्द्योऽध्यायः

## अथ द्वादशोऽध्यायः

| का धमा विष्णुभक्ताना द्वद्व ! प्रशस्यत ।              |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| प्रायश्चित्तानि वा कानि धर्मा नैमित्तिकास्तथा॥        | 1 |
| मुक्तिकामस्य के धर्मा भूतिकामस्य के मताः।             |   |
| एतत्सर्वे समाचक्ष्व तत्र मे संशयो महान्॥              | 2 |
| परमः                                                  |   |
| कृतेन कर्मणा येन भगवान् भुवनेश्वरः।                   |   |
| प्रसीदित हितं कर्तुं स धर्मो नात्र संशयः॥             | 3 |
| स पुनिस्त्रविधः प्रोक्तः पूर्वमेव मया तव।             |   |
| मनोवाक्कर्म संबन्धा त्तत्र वक्ष्यामि मानसम्॥          | 4 |
| श्रद्धा स्मृ[धृ]तिः प्रसादश्च त्रयस्सर्वास्तु मानसाः। |   |
| एषामेव विभागास्तु सर्वेऽन्ये मानसाः स्मृताः॥          | 5 |
| अडावान् लभते ज्ञानं अडावान् साधुसम्मतः।               |   |
| श्रद्धावानपि युक्तश्च श्रद्धावान् देवसम्मतः॥          | 6 |
| धृत्या न च्यवते धर्मात् धृत्या दुःखैर्नव[बा]ध्यते ।   |   |
| घुत्या सुर्वेर्नमुह्येत घृत्या नोद्वेगमृच्छाति ॥      | 7 |
| प्रसन्नो बाधते नान्यं प्रसन्नो ना भ्यसूयति।           |   |
| प्रसन्नो नार्थलुब्धश्च प्रसन्न स्सततं सुखी॥           | 8 |
| यत्र एते गुणा यस्य स्वभावाद्यत्नतोऽपिवा।              |   |
| नित्यं मनसि तिष्ठन्ति देव स्तस्य प्रसीद्ति॥           | 9 |

| गुणवद्भिस्तु संयोगो गुणानां कारणं भवेत्।           |    |
|----------------------------------------------------|----|
| श्रवणं वा गुणेष्वेषु विश्रुतानां महात्मनाम् ॥      | 10 |
| एतेषां विपरीता ये तानधर्मान् प्रचक्षते।            |    |
| तेषु प्रसक्ता दुःखानि लभन्ते सर्वजन्मसु ॥          | 11 |
| तस्मा त्सर्वेप्रयत्नेन सिद्धिकामस्तु वैष्णवः।      |    |
| विनयं मनसः कुर्यात् त्रिभि रेभि र्गुणैस्सदा॥       | 12 |
| वशीकृते तु मनसि सर्वमेव वशीकृतम्।                  |    |
| भविष्यति नरस्तस्मात् साधयेत्प्रथमं मनः॥            | 13 |
| सत्पर्थे मनसि न्यस्ते वाणी तिष्ठति सत्पर्थे।       |    |
| सङ्कल्पितं हि मनसा प्रकाशयति वाक् पुनः॥            | 14 |
| सत्यं प्रियं हितं चेति वाग्धर्मः स्त्रिविधो भवेत्। |    |
| त्रिष्वेतेषु व्यवस्थाप्य वाचः सिध्यति मानवः॥       | 15 |
| अर्थवार्तासु सर्वासु गुणवार्तासु सर्वतः।           |    |
| धर्मवार्तासु चाग्र्यासु सत्यमेवाञ्जसा वदेत्॥       | 16 |
| प्राप्तकाले प्रियंब्रूया दुरूणां महतां तथा।        |    |
| पण्डितानां शिशूनां च जीर्णानां क्रिश्यतां तथा॥     | 17 |
| आसन्नानां सखीनांच शिष्याणामनुजीविनाम्।             |    |
| धार्मिकानां [णां]च भक्तानां हितं ब्रूया यथायथम्॥   | 18 |
| वृद्धानां संप्रयोगैश्च पुण्यशास्त्र निषेवणै:।      |    |
| अभ्यासेन च दीर्घेण वाणी सन्मार्गमुच्छति॥           | 19 |
| वागिन्द्रिय मजसृका [मसत्सङ्गा]द्यत्न विनियोगतः।    |    |
| संनिरोद्धमशक्यं हि तस्मान्मौनं विशिष्यते॥          | 20 |
| लोकतन्त्र प्रवृत्तस्य न मौनं धर्म इष्यते ।         |    |
| तस्मा द्वाचं सदा रक्षेत् विष्णुभक्तो दृढवतः॥       | 21 |

|     | त्रिभिरतैविहीनात्मा वाणी भवति देहिन:।<br>अधर्मायै व सा ज्ञेया दु:खब्यसनकारिणी॥                  | 22                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | · •                                                                                             | 22                 |
|     | परिचर्या विद्युद्धिश्च परानुग्रह एव च ।<br>ज्ञारीर स्त्रिविधो धर्म स्तेन सिध्यति मानवः॥         | 23                 |
| ٤.  | देवस्याराधनार्थाय यत्करोति परिश्रयम् ।<br>व्रतैश्च द्रव्य यत्नैश्च परिचर्या तु सा स्मृता ॥      | 24                 |
|     | व्रतं त्रिषवणस्नान मध:रायनमेव च ।<br>ब्रह्मचर्ये तथा मौन मक्षार लवणारानम् ॥                     | 25                 |
| -   | रात्रौ वीरासनं चैव दिवा खापन वर्जनम्।<br>पुण्यस्थानादि गमन मिल्यादि कमलासन !॥                   | 26                 |
|     | पूजा द्रव्याणि देवस्य समाहरति य त्खयम् ।<br>विशोधयति संश्रान्तः परिचर्याऽपि सा भवेत्॥           | 27                 |
| Ù   | विशुद्धिरात्मनो ज्ञेयं[या?] मलानामपकर्षणम् ।<br>मलास्तु बहवः काये तानपास्य विशुध्यति ॥          | 28                 |
| • - | मूत्र ग्रुकु पुरीषाणि श्लेष्मविक्रेय शोणितम् ।<br>स्वेदोश्रूणि नखाः केशा विस्रवाश्च पृथग्विधाः॥ | 29                 |
|     | अन्तर्गता न दोषाय बहिःस्था दोषहेतवः।<br>काले काले मलास्त्वेते सर्वेषां संभवन्ति च॥              | 30                 |
| ٠   | तेषां ग्रुद्धिर्मृदा चैव क्षालनाच विद्योधनम् ।<br>मलानां परकीयानां स्पर्शने स्नानमाचरेत्॥       | 31                 |
| ٠.  | शाव स्तक संयोगे दुर्मनैश्च समागमे।<br>शुक्रुमोक्षे वमित्वा च स्नानमेवात्मशोधनम्॥                | 32                 |
| • • | आत्मीयानां मलानां च प्रच्युतानां दारीरतः।                                                       | on the company was |
|     | स्पर्शने स्नानमेवोक्तं स्वेद बाष्पादिकं विना॥                                                   | 33                 |

| धर्मो नाम द्वादशोऽध्याय:।                                                                             | ८९ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तत्राप्याचमनं कुर्या निद्रां कुर्यान सर्वदा।                                                          |    |
| यानि चात्मदारीरस्य कर्मोपकरणानि वै॥                                                                   | 34 |
| अन्य भोगेन दुष्यन्ति तान्यप्यस्य पितामह !।                                                            |    |
| देवोपकरणानां च स्थानादीनां पितामह !॥                                                                  | 35 |
| दोषहेतु र्मनुष्याणा मुपभोग इति स्थिति:।                                                               |    |
| पूजायां विनियुक्तं तु यद्द्रव्यमिह पूजकैः॥                                                            | 36 |
| निर्माल्यमिति विज्ञेयं सर्व कार्येषु वर्जितम्।                                                        |    |
| हेमरत्नांग्रुकादीनां स्थानस्याग्नेः स्रुवस्य च ॥                                                      | 37 |
| पात्राणां प्रतिमायाश्च ग्रुद्धिः प्रक्षालनाद्भवेत् ।                                                  |    |
| मलानां क्षालनेनापि ग्रुद्धि भेवति लौकिकी॥                                                             | 38 |
| देव पूजाथ च स्नानं नित्यशः कार्य[य?] शोधनम्                                                           | Ţ  |
| लोकसंव्यवहारेषु धर्मशास्त्रान्तरेषु च ॥                                                               | 39 |
| विदि [हि] ता: ग्रुद्धयो ग्राह्या: विष्णुभक्तेन धीम                                                    |    |
| अतिथीनां गुरूणां च भृत्यानां वापि दुःखिनाम् ॥                                                         | 40 |
| महतां धर्म सेतृनां देवतायतनस्य च।                                                                     |    |
| भिश्चकाणां पश्नां च वैष्णवानां च मूयसाम्॥                                                             | 41 |
| उत्साहैरर्थदानैश्च यत्नेनोपकरोति यत्।                                                                 |    |
| परोपकार इत्येषः ज्ञारीरो धर्म उत्तमः॥                                                                 | 42 |
| गावः पूज्यास्तु तिर्यग्भ्य स्ताभ्योऽपि मनुजास्तथ<br>तेभ्योऽपि ब्राह्मणाः पूज्या भिक्षुभ्योऽपि च योगिव |    |
| योगिभ्योऽपि तथा पूज्या मुक्तिकामाः समाहिता                                                            |    |
| अन्नदानं परो धर्मी वसुदानं च सर्वशः॥                                                                  | 44 |
| ्र दायनासनदानं च वैष्णवेषु यतिष्वपि।                                                                  | •  |
| विद्यादानं विद्योष्यन्ते नान्यानि विपुलानि च ॥                                                        | 45 |
| <b>1</b> २ पा,                                                                                        |    |

| भूमिवाहन यानादि वास्त्वश्वयादि सम्पदः।                  |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| दानानि कीर्ति भूयांसि मध्यमानि फलेषु च॥                 | 46              |
| अवस्थयापदेशेन पात्रेण श्रद्धयाऽपि च।                    |                 |
| कालेन च घनेनापि फलं विविध मुच्यते ॥                     | 47              |
| सर्वत्रापि यशोबुद्धि [काम] कार्याश्च निन्दिता:॥         | $47\frac{1}{2}$ |
| श्लाघाच कीर्तनं चापि वैष्णवस्य विद् <mark>षेषतः।</mark> |                 |
| कामभेदेन दानंतु भूग्यादीनां प्रशस्यते ॥                 | $48\frac{1}{2}$ |
| आयुरारोग्य पुत्रादि प्रार्थयन्ति तदन्वयात्।             |                 |
| द्रव्याणि काल देशौच पात्रस्यापि परीक्षयेत्॥             | 49 <del>1</del> |
| परीक्ष्य क्रियमाणेतु सर्वे संपद्यते फलम्।               |                 |
| यद्वा सर्वाणि देयानि दातव्यानि मनस्विना॥                | $50\frac{1}{2}$ |
| देवदेवं समुद्दिर्य यश स्तत्रा नुषङ्गिकम्।               |                 |
| ग्रुश्रूषापि परं दानं मुक्तस्य च महात्मनः॥              | $51\frac{1}{2}$ |
| भक्तया केवलया कृत्वा सिद्धि भेवति नान्यथा।              |                 |
| इत्येवं त्रिविधः प्रोक्तो धर्मस्ते कायसंभवः॥            | $52\frac{1}{2}$ |
| पवृत्तेरुपसंक्षेपा न्निवृत्तिं तु परां श्रुणु ।         |                 |
| एतेभ्यो विपरीतो यस्तमधर्म प्रचक्षते ॥                   | $53\frac{1}{2}$ |
| अधर्मा ब्रिनिवृत्तिस्तु मनोवाक् कायकर्मभि:।             |                 |
| निवृत्तिरूपो धर्मोऽसौ ज्ञेयः पापविनाशनः॥                | 54½             |
| इत्येवं त्रिविधो धर्मो मनोवाक्कायसंभवः।                 |                 |
| कथितस्ते तथा ब्रह्मन् वैष्णवस्य विशेषतः॥                | $55\frac{1}{2}$ |
| जितेन्द्रियस्य विदुष स्त्रिविधो मानस्रपरः।              |                 |
| प्राकृतस्यापि भक्तस्य कायधर्मः परःस्मृतः ॥              | 56½             |
| मध्यमानांतु सर्वेषां वाचिको धर्म उत्तमः॥                | 57              |

## ब्रह्मा

| त्रिविधः कथितो धर्मी यस्त्वया पुरुषोत्तम !।         |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| तेनैव किं विमुच्यन्ते संसारा द्विषयान्विताः॥        | 58 |
| परम:                                                |    |
| क्रियारूपः स्मृतो धर्मो ज्ञानरूपं च तत्पुनः।        |    |
| ज्ञानेन साध्यते मोक्षः क्रिया ज्ञानस्य शोधिनी॥      | 59 |
| घ[क]र्मेणच कृतं ज्ञानं न कचित्प्रतिहन्यते ।         |    |
| तस्यैवतु विधं धर्मे ज्ञानस्य[श्रुणु]पद्मज !॥        | 60 |
| केवलं खलु विज्ञानं धर्मस्यानुग्रहं विना।            |    |
| संसारवासन।विष्टं ना[न] ? प्रसीद्ति किंचन ॥          | 61 |
| तस्माद्ध[त्क] मेंण देवेश माराध्य तद्नुग्रहात्।      |    |
| अन्तराय मतिक्रम्य सिर्द्धि व्रजति वैष्णवः॥          | 62 |
| कर्मणाराधितो देवः पाति जन्मान्तरेष्वपि।             |    |
| उपद्रवांश्च तुद्ति संतनोतिच संपदः॥                  | 63 |
| संनिरोद्धं स्वशक्त्याभिः[तु] शक्यं नैकमपीन्द्रियम्। |    |
| विनादेवप्रसादेन तस्मात्त्वं[त्तं] शरणं व्रज ॥       | 64 |
| अमुक्ते[अमुक्तौ?] भेद एव स्यात् जीवस्यच परस्यच      | l  |
| मुक्तस्यतु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः॥               | 65 |
| तस्मा ब्रिमुक्तिमन्विच्छन् विष्णुमेव दिने दिने ।    |    |
| त्यक्ता फलमुपासीत मनोवाक्कायकर्मभिः॥                | 66 |
| ततस्तस्य प्रदाने[सादे]न ज्ञानमस्य विवर्धते।         |    |
| क्षीयते ज्ञानबृध्यातु कर्मपूर्वकृतं पुनः॥           | 67 |
| कर्मक्षये विद्युद्धात्मा परं निर्वाण[मृ]मिच्छति ॥   | 68 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                    |    |
| धर्मी नाम                                           |    |
| ्रह्माद्द्रागेऽध्यायः 👙 🔑 🏸 🥍 🥕                     |    |

4,

# अथ त्रयोदशोऽध्यायः

#### ----

| निर्वाणमार्ग गहने प्रायेण सुविमानवाः।       |   |
|---------------------------------------------|---|
| घृत्या परमया स्थातुं न दाक्ता इति मे मति:॥  | 1 |
| अल्पसारा निरुचोगाः कामक्रोध वद्याकृताः।     |   |
| निष्कामा नहि देवेदां गच्छन्ति दारणं कचित्॥  | 2 |
| अन्येषां ग्रहमानोऽपि कामोऽस्य हृदये स्थितः। |   |
| प्रकाशएव देवस्य सर्वदा स भविष्यति॥          | 3 |
| तस्मात्सर्वोपकारार्थे काम्ययागा न्विभागदाः। |   |
| कथयख यथाकालं यथाकामंच सर्वशः॥               | 4 |
| परमः                                        |   |
| नराणां विविधाः कामाः सर्वेषां कमलासन !।     |   |
| प्रथमः पुष्टिकृज्ज्ञेयो द्वितीयं परपीडनम् ॥ | 5 |
| विद्यया धनयानैश्च पुत्रैः पशुभिरवच ।        |   |
| दारैश्च परिवारैश्च यशसा विजयेनच॥            | 6 |
| आरोग्येणच रूपेण स्थानमानादिभिस्तथा।         |   |
| संयोगात्पुष्टिमाख्याता पुरुषाणां पितामह!॥   | 7 |
| मारणं ज्याधियोगंच देशादुत्सादनं तथा।        |   |
| जयभङ्गोऽर्थनाश्च तथैवाकर्षणं बलात् ॥        | 8 |
| विद्वेषणं विमोहश्च व्यक्तिरणमेवच।           |   |
| परपीइनमाख्यान सेक्साहि चितामह ॥             | Q |

| काम्ययागो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।                                                            | ९३ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| पुष्टिंवा परपीडांवा परार्थ नैवकारयेत् ।                                                   |    |
| संबन्धार्थं धनार्थं वा नागः कर्तुस्तथा भवेत्॥                                             | 10 |
| आत्मनस्तूपपन्नायां पुष्टौ यत्नं समाचरेत्।                                                 |    |
| तत्रापि परिमाणेन सिद्धिर्भवति नान्यथा॥                                                    | 11 |
| अपराधा द्विना त्मानं बाधते यः सदा बलात्।                                                  |    |
| तस्य पीडां प्रयुक्षीत नैवं भवति किल्बिषी ॥                                                | 12 |
| पूर्वपक्षः स्मृतः कालः पुष्टिकामस्य नित्यदाः।                                             |    |
| कृष्णपक्षस्तु विज्ञेयः शत्रुपीडासु सर्वतः॥                                                | 13 |
| तिथीनांतु विभागेन भिचते तत्र देवता।                                                       |    |
| कामभेदेन तां नित्यं पूजयेत्फलसाधक:॥                                                       | 14 |
| तत्र तां देवता मेषः फलकामः प्रपद्यते ।                                                    |    |
| तद्विचा मभियुञ्जीत श्रुणुयास्त[त्त]द्गणानपि ॥                                             | 15 |
| कल्पयेत्परिवारांश्च तस्या एव यथायथम्।                                                     |    |
| रक्षार्थे लोकपालांश्च दिक्षु सर्वीसु कल्पयेत्॥                                            | 16 |
| पद्मंतु केवलं कृत्वा मण्डलस्थं विभास्वरम् ।<br>अष्टपत्रं क्रमादिक्षु कर्णिकाकेसरोज्वलम् ॥ | 17 |
| तत्रस्थां देवतां कृत्वा परिवारैः समावृताम् ।                                              | 17 |
| आयुधैर्वाहनै श्चापि संयुता मर्चयेत् बुधः॥                                                 | 18 |
| देवतानांतु सर्वासां विमानं मण्डलं भवेत्।                                                  |    |
| वृत्तंवा चतुरश्रंवा द्वारपालै रिषष्टितम् ॥                                                | 19 |
| वपुस्तेजोमयं तासां दीप्यमानं समंततः।                                                      |    |
| प्रसादं सुखरूपंच पुष्टावन्यत्र भूषणम् ॥                                                   | 20 |
| आत्मग्रुद्धिं कमा त्कृत्वा स्थान ग्रुध्यादिकं ततः।                                        |    |
| एकवीर क्रमेणैव देवतामर्चयेद्धः॥                                                           | 21 |
|                                                                                           |    |

## श्रीपाञ्चरात्रे परमसंहितायां

| मन्त्राः सव सुसग्राह्था य पुरस्तान्मयादिताः।        |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| तद्दैवत्यास्तु मन्त्राः स्युः सर्वकार्येषु पद्मज !॥ | 22         |
| उपचारक्रमस्तुल्यः सर्वासामप्यशेषतः ।                |            |
| आवाहन विसर्गादि प्रतिमाकल्पनादि च ॥                 | 23         |
| नाम्ना रूपेण कालेन खभावेनच देवताः।                  |            |
| भिचन्ते परिवारैश्च मन्त्रैश्च विविधैस्तथा॥          | 24         |
| ब्रह्मा                                             |            |
| कै द्रव्यै: क्रियते यागः कस्मिन् काले च साधकै:।     |            |
| देवतानांच को भेदः तदिदानीं ब्रवीहि मे ॥             | 25         |
| परमः                                                |            |
| प्रतिपत्प्रभृतीनां तु तिथीनामनुपूर्वशः।             |            |
| देवतानां यथाकामं यागं वक्ष्यामि तच्छूणु ॥           | 26         |
| त्रिशिखस्य त्रिपादस्य सप्तजिह्नस्य पद्मज ।          |            |
| लोहितस्याष्ट्रवाहोश्च त्रिमूर्ते स्तेजसां निधे:॥    | 27         |
| रक्तैर्गन्धेश्च पुष्पेश्च रक्त स्रग्वस्त्र भूषितः।  |            |
| अग्निमध्येतु संपाद्य स्थण्डिले वाऽसनं शुभम्॥        | <b>2</b> 8 |
| तेनैव क्रमयोगेन पूजयेज्ञातवेदसम्।                   |            |
| आसनं वाहनं चास्य रक्तमेव प्रकल्पयेत्॥               | <b>2</b> 9 |
| आयुधेनैव मन्त्रेण साङ्गोपाङ्गेन साधकः।              |            |
| अर्थीन् सर्वीनवामोति सुङ्के च सततं शुभम्॥           | 30         |
| आग्नेय्यां नच यत्नेन व्रतानि परिपालयेत्।            |            |
| न मुखेन घमेदग्निं नाघः कुर्यान्नलङ्घयेत् ॥          | 31         |
| अग्नावहुत्वा नाश्नीयान्नचकुर्वीत पाद्यो:।           |            |
| नानुद्ग्धमनुक्रोठो त्तमेव दारणं व्रजेत्॥            | 32         |

| काम्ययागा नाम त्रयादशाऽध्यायः।                          | ९५ |
|---------------------------------------------------------|----|
| एवंविधै: ग्रुभैद्रेट्यैर्ब्रह्माणं पीतविग्रहम् ।        |    |
| चतुर्मुखं विधातारं द्वितीयायां प्रपूजयेत्॥              | 33 |
| जायन्ते बहवः पुत्रा वर्धते पशुसन्ततिः।                  |    |
| फलन्ति वृक्षौषधयः साधकस्य न संदायः॥                     | 34 |
| यक्षराजं तृतीयायां दाङ्क पद्मनिघीश्वरम् ।               |    |
| महोद्रं महाकायं भ <del>र</del> ्तया वैश्रवणं यजेत्॥     | 35 |
| मद्यमांसोपहारैश्च चरुभिवेलिभिस्तथा।                     |    |
| परिवारैश्च संयुक्तं परिपूर्णं धनेश्वरम् ॥               | 36 |
| प्राप्नोति विभवान् सर्वानैश्वर्यं चापि गच्छति।          |    |
| चतुथ्र्यो सितवर्णे तु गणेद्यां विघ्ननायकम् ॥            | 37 |
| चतुर्भुजं बृहत्कुक्षि मेकदन्तं गजाननम्।                 |    |
| कन्द्मूलफले र्भक्ष्यै भोंज्यैश्च विविधेर्बुधः॥          | 38 |
| अर्चयेद्विष्टशान्त्यर्थे काले काले च साधक:।             |    |
| तस्य विद्या न जायन्ते चूते च विजयी भवेत्॥               | 39 |
| व्यवहारे रणाग्रेच जयस्तस्य भविष्यति ।                   |    |
| पश्चम्यां पद्ममध्यस्थां पद्महस्तां प्रपूजयेत् ॥         | 40 |
| स्त्रीदेवताभिः सर्वाभिः सेव्यमानां समन्ततः।             |    |
| पुष्टिरूपां श्रियं देवीं पद्मै: चरुभिरेवच ॥             | 41 |
| ब्रह्मश्रियै सितै: सर्वे रक्तेराजश्रियं [यै यजेत्] हरेत | Ţl |
| राजा राज्य मवामोति जयार्थी जयमश्रुते ॥                  | 42 |
| ऐश्वर्घ काम स्त्वैश्वर्य घनार्थी लभते घनम्।             |    |
| षष्ठयां स्कन्दं यजेद्गत्तया दाडिमी पुष्पसन्निभम्॥       | 43 |
| तरुणं शक्तिहस्तंच षण्मुखं कुक्कुटध्वजम्।                |    |
| मयूरवाहनं चैत्यत्यागिनं बलनायकम् ॥                      | 44 |

| विद्यां मेघां वलं रूपं लभते नात्र संशयः।           |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| सप्तम्यां तं यजेद्देवं सप्तसप्तिं महौजसम्॥         | 45         |
| लोकोपकारनिरत मेकचक्ररथे स्थितम्।                   |            |
| ग्रहाणामीश्वरं भानुं दीप्तं कवचकुण्डलैः ॥          | 46         |
| करवीरै: सरोजैश्च सुरक्तै रक्तविग्रहम्।             |            |
| दरिद्रोऽपि भवेदास्त्रो व्याधितः खःस्थतां व्रजेत्॥  | 47         |
| श्वेतरूपं चतुर्वाहु मष्टम्यां रुद्रमर्चेयेत्।      |            |
| तेज:स्वी बलवा न्वाग्मी निर्विघ्नश्च भविष्यति ॥     | 48         |
| नवम्यामस्बिकां दृष्ट्वा रक्तैः षुष्पै स्तथाऽमिषैः। |            |
| नर स्तरति दुर्गाणि लभते च जयश्रियम्॥               | 49         |
| अञ्जनाभं महाकायं दशम्यां यममर्चयेत्।               |            |
| अपमृत्युंच तराति निर्जयश्च भविष्यति ॥              | 50         |
| एकाद्इयां सहस्राक्षं श्वेतरूपं समर्चयेत्।          |            |
| आधिपत्य मवाप्नोति विभावानपि पुष्कलान् ॥            | 51         |
| द्वाद्इयां वासुदेवं तु सितै द्रव्यैः समर्चयेत्।    |            |
| वर्धते विभवो नित्य मप्रधृष्यंच[ख्र?] रात्रुभिः॥    | 5 <b>2</b> |
| कामदेवं त्रयोद्द्या मर्चये द्रत्नविग्रहम्।         |            |
| पुत्रे दारेषु भृत्येषु सौभाग्यं लभते परम्॥         | 53         |
| अष्टबाहुं चतुर्देइयां ज्ञानार्थे रुद्रमर्चेयेत्।   |            |
| निवेद्य पायसं साज्यं लभते ज्ञानमुत्तमम्॥           | 54         |
| अर्चेयेत्पश्चद्रयांतु सोमं संपूर्णमण्डलम् ।        |            |
| जलपुष्पैः सितैः शुभ्रै नीरोगः पुष्टिमान् भवेत् ॥   | 55         |

| तथैव कृत्तिकादीनां नक्षत्राणां च देवताः।          |    |
|---------------------------------------------------|----|
| अर्चिताः स्वानि[नु?] रूपाणि फलानि ददति ध्रुवम्॥   | 56 |
| उक्तो गुग्गुलुना धूपः सर्वेषां घृतमिश्रितम् ।     |    |
| मुख्य श्चन्दनगन्धश्च कर्पूरागरु संयुतः॥           | 57 |
| पुष्टिकामस्य शस्यन्ते तिथयः पूर्वपक्षजाः।         |    |
| कृष्णपक्षस्य तिथयः परपीडासु संमताः॥               | 58 |
| कामरूपाणि सर्वाणि पूजाद्रव्याणि साधकः।            |    |
| आत्मनो देवतायाश्च स्वरूपन्यासमेवच ॥               | 59 |
| देशं कालंच संभारानुत्साहं सत्वमेवच।               |    |
| अनुरूपेषु सर्वेषु कामः सिध्यति नान्यथा ॥          | 60 |
| विद्वेषे चाभिचारे च वशीकारेच सर्वदा।              |    |
| नामान्यासां [न्यस्य] प्रयुञ्जीत साध्यमानस्य साधकः | 61 |
| तस्यान्ते कामरूपंच देवतायै निवेदयेत्।             |    |
| मुद्राबन्धांश्च कुर्वीत सर्वयागेषु मन्त्रवित्॥    | 62 |
| आत्मरक्षां च सर्वत्र न भयं तस्य जायते।            |    |
| तदेवं संजपे नमन्त्रं शुचिर्भूत्वा समाहितः॥        | 63 |
| सहस्रमयुतं लक्षमेवं सिद्धि भीविष्यति ॥            | 64 |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां काम्ययागो नाम त्रयोद्शोऽध्यायः

# <sup>औः</sup> अथ चतुर्दशोऽध्यायः

| मुद्रेति का त्वया प्रोक्ता यस्या बन्धो विधीयते।        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| एष मे वद् वैकुण्ठ ! लक्षणेन समन्विताम्॥                | 1 |
| परमः                                                   |   |
| हिंसकानां मुदं यस्मात् द्रावयन्तीति दर्शिताः।          |   |
| तेन मुद्राः स्मृता ब्रह्मन् देवतानां मनोहराः॥          | 2 |
| प्रत्य क्षालन [भिज्ञाच] मुद्राभिः क्रियते देव! सर्वदा। |   |
| अर्चनेषु विशेषेण तेन मुद्रा महाफला: ॥                  | 3 |
| अनुग्रहश्च यत् रूपं देवतायाः प्रकाइयते ।               |   |
| सा मुद्रा कथिता ब्रह्मन् देवतागुह्यमुत्तमम्॥           | 4 |
| हृद्यं च शिरश्चेव शिखाकवचमेवच।                         |   |
| अस्त्रनेत्रं च विज्ञेयं सर्वाङ्गं सर्वसम्मतम्॥         | 5 |
| अनामिकामध्यमयो र्निवेद्याङ्गुष्ठ मायतम् ।              |   |
| कुर्वीत हृद्ये मुष्टिं मुद्राच हृद्ये स्मृता ॥         | 6 |
| निबध्य मुष्टिमं. हन्या दङ्गुष्ठाग्रेण तर्जिनीम्।       |   |
| स्थापयित्वा ललाटान्ते मुद्रा शिरस उच्यते॥              | 7 |
| एवं बध्वा दढां मुर्छि कुर्यादङ्गुष्ठ मूध्वगम्।         |   |
| स्थापयित्वा शिखादेशे शिखामुद्रेय मिष्यते॥              | 8 |
| अन्तः प्रविद्य चाङ्गुष्ठं वेष्टयित्वा समन्ततः।         |   |
| संहरे त्तर्जनीं भ्यः सा मुद्रा कवचस्य तु॥              | 9 |

|                    | अग्रहस्त पराहृत्य बध्वा नाराच मुष्टिवत्।                  |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                    | विसृष्ट्या [विशिष्टान्] तिर्यगानम्य अस्त्रमुद्रेयमुच्यते॥ | 10         |
|                    | स्थापयित्वा भ्रुवोर्मध्ये शिखामुद्रा मथो मुखीम्।          |            |
|                    | नेत्रमुद्रा प्रयोक्तव्या हस्तः सर्वत्र दक्षिणः॥           | 11         |
|                    | षडेता: [कथिता] मुद्रा: षडङ्ग न्यासकर्मणि ।                |            |
| . 51               | आत्मरक्षणमेताभिः कियते साधकैः सदा॥                        | 12         |
| • . <del>-</del> . | हृद्ये वा ललाटे वा संपुटाञ्जलि रूर्ध्वगा।                 |            |
|                    | मुद्रेयं कथिताज्ञेया प्रणामे परमेष्ठिनः॥                  | 13         |
|                    | कृत्वाङ्गुष्ठौ समावूध्वौ बध्वा हस्तौ परस्परम्।            |            |
|                    | योगसंपुट मुद्रेयं स्थाने न्यासेच कथ्यते॥                  | 14         |
| ~,                 | तथैव छिद्रवत्कृत्वा न्यस्य मूर्घ न्यथो मुखम्।             |            |
| ,                  | अभिषेकं प्रयुञ्जीत न्यासान्ते पावनं परम् ॥                | 15         |
|                    | प्रसार्य करजा नूर्ध्व मणिवन्धौ समुद्यतौ।                  |            |
|                    | अन्त×्रप्रवेक्य चा ङ्गुष्ठौ पद्ममुद्रां प्रकल्पयेत्॥      | 16         |
|                    | आसने पद्मरूपेच सृष्टिचिन्तासु च कमात्।                    |            |
|                    | मणिबन्धसमी हस्तौ तिर्थक् संभ्राम्य चक्रवत्॥               | 17         |
|                    | पर्यायेण प्रयोक्तव्या चक्रमुद्रा महोद्या।                 |            |
|                    | चक्रकल्पन काले च रक्षार्थं च प्रयुज्यते ॥                 | 18         |
|                    | मुष्टिं कृत्वा तु हस्ताभ्या मङ्गुष्ठौ विनता बुभौ।         |            |
|                    | युक्ता संभ्राम्य निर्मुक्तौ गदामुद्रेति कीर्त्यते ॥       | <b>1</b> 9 |
| a fi               | प्रतीकारे च विद्यानां भूमिरक्षासु चोत्तमा।                |            |
|                    | निबध्य दक्षिणाङ्गुष्ठं वामहस्तस्य मुष्टिगम्।।             | 20         |
| કે⊹ે ૧             | . क. बच्या ।                                              |            |

| कृत्वाचाङ्गुष्ठ तजेन्यौ संयुते प्रसृते समे।                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तिस्रस्तु दक्षिणस्यान्या बर्ध्नायुर्मुष्टि मूर्ध्वतः॥                                                 | 21         |
| शङ्समुद्रेय मुद्दिष्टा द्रव्याणां स्थापने परम्।                                                       |            |
| पद्मं चक्रं गदा राङ्क मितिमुद्रा चतुष्टयम्॥                                                           | 22         |
| चतुर्ष्वेवा ग्रहस्तेषु देवस्य विनिवेदयेत्।                                                            |            |
| धनुषस्तु धनुर्मुष्टिः शरमुष्टिः शरस्यतु ॥                                                             | 23         |
| खड्स्य <u>के</u> [को]रा विश्लेषो मुद्रा खेटस्य मण्डलम्।                                               |            |
| उभे कनिष्टके बध्वा प्रदेशिन्या बुभौ तथा॥                                                              | 24         |
| हस्तावुभौ परावृत्ता वङ्गुष्ठाग्रौ समावधः।                                                             |            |
| मध्यमानामिके कुर्यादभितः पत्रयुग्मवत् ॥                                                               | <b>2</b> 5 |
| प्रोक्ता गरुडमुद्रेयं बध्वा बहु फलावहः।                                                               |            |
| गरुड स्थापने मुख्या सर्व सर्पभयेषु च॥                                                                 | 26         |
| प्रसार्य करजान् सर्वान् विरलान् ध्वेगामिनः।                                                           |            |
| कृत्वा हस्तस्य चायामं मुद्रानन्तस्य कल्प्यते॥                                                         | 27         |
| श्चायने बन्ध[ध्य]मानेच आत्मरक्षां करिष्यति ।                                                          |            |
| मूषिकाणां कृमीणां च सर्वदा विषनाशिनी॥                                                                 | <b>2</b> 8 |
| कृत्वोत्थाना बुभौ हस्तौ संपुटाग्रौ प्रसारितौ ।                                                        |            |
| कुर्वीत प्रार्थनामुद्रां सांनिध्यावाहनादिषु ॥                                                         | 29         |
| उरसि स्पर्शनं कुर्या दुभयोः स्थानयोर्बुधः।                                                            |            |
| श्रीवत्सार्थे दक्षिणतः कौस्तुभार्थे च वामतः॥                                                          | 30         |
| एतदुद्देशतः प्रोक्तं मुद्राणां लक्षणं तव ।                                                            | 24         |
| विनियोगश्च पूजायां तत्र तत्र प्रदर्शितः ॥                                                             | 31         |
| आनन्त्या स्रक्षणस्यास्य वक्तुं ब्रह्मन्न शक्यते ।<br>देवतानां बहुत्वात्तु सुद्रा भिन्ना पृथक् पृथक् ॥ | 20         |
| ત્રુગલાં તા પ્રહાતાલું જીવા મુખ્યા ક્ષ્યમ્ કૃષ્યમ્ ॥                                                  | 32         |

| मुद्रा नाम चतुर्दशोऽध्यायः।                      | १०१ |
|--------------------------------------------------|-----|
| सामान्य मुद्रया तस्मा त्सर्वासां कार्यमर्चनम्।   |     |
| नामनी प्रार्थनी चेति मुद्रे हे सर्वसम्मते॥       | 33  |
| ताभ्यामे वाङ्गभूतासु देवतासु प्रयोजयेत्।         |     |
| अच्युतस्यापि पूजायां तत् द्वे मुख्यस्य कल्पयेत्॥ | 34  |
| मानसं रूप सङ्कल्पं मुद्रां मोक्षार्थिनां विदुः।  |     |
| इतरेषांतु हस्ताभ्यां प्रयोगः शस्यते बुधैः॥       | 35  |
| न जातु द्र्रीयेन्मुद्रां महाजन समागमे ।          |     |
| गुह्यमेति मन्त्रेषु तस्मा द्रहसि योजयेत्॥        | 36  |
| न[ना]दीक्षितस्य मुद्राणां लक्षणानि प्रकाशयेत् ।  |     |
| क्रुध्यन्ति देवतास्तस्य विफलं च कृतं भवेत्॥      | 37  |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                 |     |
| मुद्रानाम                                        |     |
| चतुर्दक्रोऽध्यायः                                |     |

## अथ पञ्चद्शोऽध्यायः

| काम्यकर्मणि सर्वत्र वर्तमानस्य देहिन:।      |   |
|---------------------------------------------|---|
| सामान्य कल्पमाचक्ष्व येन सिध्यन्ति कामिनः॥  | 1 |
| परम:                                        |   |
| सावशेषं मया प्रोक्त मिदं तव पितामह!।        |   |
| अद्योषेणतु वक्ष्यामि काम्यकल्पस्य संग्रहम्॥ | 2 |
| आदौ सङ्कल्पये त्काम मेकमेव नरोवुधः।         |   |
| जातिश्वीलानुरूप्येण येन पुष्टः स्वयं भवेत्॥ | 3 |
| संकल्प्य दूरतो गच्छेत् बान्धवानां पुरस्यच । |   |
| आश्रमं च निषेवेत तोयाद्यं पर्वताश्रयम्॥     | 4 |
| युक्तकेश नखरमश्रु श्रीरवल्कल संवृतः।        |   |
| तीर्थस्नात: स्वकं कामं देवतानां निवेद्येत्॥ | 5 |
| कल्पयित्वा कुटीमेकां स्वयमेव समाश्रयेत्।    |   |
| अञ्चक्तः कारयेदन्यैः सर्वार्थं वासमाविशेत्॥ | 6 |
| एकमासौवमं कालं तत्र संवत्सरावधिः।           |   |
| कुर्वीत कामसिध्यर्थे पुरश्चरणमादित:॥        | 7 |
| श्वारीरमन्त्र संस्कारः पुरश्चरण मिष्यते ।   |   |
| नतु तेन विनाकामः तापसस्यापि सिद्ध्यति ॥     | 8 |
| वन्यशाखैः स्वयंपक्षैः कुर्वीत प्राणधारणम् । |   |
| कन्दमूलफलैश्चैव कालपकैश्च दाक्तितः॥         | 9 |

<sup>ु</sup> १, क. वश्यतः । २, ख. संयतेन्द्रितः ३, ख. तासनः ।

| अशक्त स्तु जपन्नेव मानसं होममाचरेत्।                |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| होमान्तमेव कुर्वीत नित्यं मन्त्रं जपन्वुघ:॥         | 21 |
| निर्मथ्य चाग्निं होमार्थ मविनाशेन घारयेत्।          |    |
| तस्मिन्विनष्टे भूयोऽपि मन्थनेनैव धारयेत्॥           | 22 |
| जप्यमाने महामन्त्रे भयं कुर्वन्ति देवताः।           |    |
| घोररूपं महानादं न तत्र व्याकुली भवेत्।।             | 23 |
| अनाकुलम संभ्रान्तं वञ्चयन्ति च देवताः।              |    |
| विलोभन मुपस्थाप्य नारीरत्न सुखादिकम् ॥              | 24 |
| अन्याः कारणवादेन स्वप्ने बन्धुजना इव ।              |    |
| साधकस्य दृढां बुर्द्धि मन्दीकुर्वन्ति देवताः॥       | 25 |
| यो नगच्छति संमोहं साधक स्तत्र वुद्धिमान्।           |    |
| तस्य सिध्यन्ति सङ्कल्पा येऽस्य नित्यं मनोगताः॥      | 26 |
| अजस्रं कुर्वतां कर्म धीराणां व्यवसायिनाम्।          |    |
| सिध्यन्ति विविधाः कामा नेतरेषां पितामह !॥           | 27 |
| सहायेन विना धीरः साधयेत्काम्य[र्थ]मीप्सितम्।        |    |
| कुर्यात्सहायमिकुष्ट मशक्तो [क्ते] नेतरः [रे] कचित्॥ | 28 |
| सिद्धे मन्त्रे प्रयुक्षीत होमं कार्यस्य सिद्धये।    |    |
| याव इश सहस्राणि जुहुया त्तावदाहुती: ॥               | 29 |
| ततो भूयोऽथ जुहुयात् सङ्कल्पस्य तु गौरवात्।          |    |
| श्वेतपद्मांस्तु जुहुया दिच्छन् ब्रह्मश्रियं नरः॥    | 30 |
| रक्त पद्मानि जुहुया च इच्छति न्यिश्रियम्।           |    |
| अश्वत्थसमिधा होमं राज्यकामः समाचरेत्॥               | 31 |
| द्वीं घृताक्तां जुहुया च इच्छेदुिसमायुषः।           |    |
| कन्याकामः कालपकां भूमिकामस्तु मृत्तिकाम्॥           | 32 |

१. ख. भर्तृपीडासु । २. ख. धर्म ।

१४ पा.

| वाङ्गोभिः क्षये सिद्धि रन्यथा जीविते क्षयः। |            |
|---------------------------------------------|------------|
| तस्मादात्महितं काममेकमुद्दिश्य पुष्कलम् ॥   | <b>4</b> 5 |
| काम्यकर्माणि कुर्वीत नालमल्पं महामतिः॥      | 46         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां            |            |
| काम्यो नाम                                  |            |
| ग्रथन्योत्स्मामः                            |            |

## अथ षोडशोऽध्यायः

### परमः

| कामसिद्धिकरा न्मन्त्रान् कांश्चि द्रक्ष्यामि पद्मज! | ŀ        |
|-----------------------------------------------------|----------|
| श्रुणु ता न्प्रणिधानेन महावीर्या न्महाबलान् ॥       | 1        |
| वाराहं नारसिद्धंच श्रीकरंच सुद्दीनम्।               |          |
| एतचतुष्टयं प्राहुः श्रेष्ठं मन्त्रेषु वैष्णवाः॥     | 2        |
| अचिरादेव सिध्यन्ति मन्त्राह्येते महोद्याः।          |          |
| अन्येतु चिरकालेन तस्मात्तेषां प्रधानता ॥            | 3        |
| अक्षराणि त्रयिस्त्रेश द्वाराहस्य पितामह !।          |          |
| भूमिकामो विद्योषेण मन्त्र मेत त्प्रसाधयेत्॥         | 4        |
| स्थानं वैष्णव मासाद्य पूजियत्वा च तं प्रभुम्।       |          |
| ध्यात्वा वराहरूपेण मन्त्र मावर्तयोदिमम्             | 5        |
| द्वाद्शैव सहस्राणि मन्त्रसिद्धि स्तथा भवेत्।        |          |
| पुनस्स यावतीं भूमिं मनसा लब्धु मिच्छति ॥            | 6        |
| तस्याः संनिहितां भूमि मासाद्य सततं जपेत्।           |          |
| लक्षमर्घे चतुर्भागं त्रिभागं च यथा तथम्॥            | 7        |
| यावज्ञपति ताव त्सा लभ्यते नात्र संशयः।              |          |
| चतुःशताक्षरो मन्त्रो नारसिह्य इति स्मृतः॥           | . 8      |
| अमोघश्चाप्रधृष्यश्च महावीर्यो महोद्यः।              |          |
| पाताल विषया सिद्धि स्तेन सर्वातु लभ्यते॥            | <b>9</b> |
| सिद्धि[द्धि:] द्रव्यं रसो वा पि भूमि: स्वर्गों रसाय |          |
| रथेनार्थसमृद्धिः स्यात् सिद्धद्रव्येण सिद्धिमान् ॥  | 10       |

| रसायनेन दीर्घायुः भू(?)िमः स्वर्गेण निर्वृतिः ।    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| पश्चिमद्वारमाश्रित्य देव देवस्य मन्दिरम् ॥         | 11 |
| ब्राद्शैव सहस्राणि मन्त्रमावर्तयेदिमम् ।           |    |
| पुरश्चरणसिध्चर्थे ततो विलमुखं व्रजेत् ॥            | 12 |
| तत्रापि विधिना तिष्ठन् मन्त्रमेत त्सदा जपेत्।      |    |
| सहस्रवार मावृत्य प्रविवेशाविशंकितः॥                | 13 |
| यस्तु प्रवेशनं नेच्छेत् पातालं साधकः कचित् ।       |    |
| स बिलस्य समीपस्थो मन्त्रस्य जपमाचरेत् ॥            | 14 |
| कृतेतु जपबाहुल्ये भीताः पाताल वासिनः।              |    |
| कुर्वन्ति बहुधा विद्यं साधकस्य समंततः॥             | 15 |
| तेतु निश्चलचित्तस्य ज्ञाति[तु?]कामा मनोरथान्।      |    |
| आगत्यागत्य पृच्छन्ति तत्र कार्यं यथारुचि ॥         | 16 |
| तैरुपानीत मादाय काममस्य हृदि स्थितम्।              | 17 |
| स्वदेशे वा सुखं जीवेत् यत्र क्रुत्र यथा सुखम्।     |    |
| श्रीकरस्यापि यो मन्त्र स्तमष्टाक्षरकं विदु:॥       | 18 |
| सर्वकामानवाप्रोति यस्याभ्यासेन साधकः।              |    |
| वैष्णवं स्थान मासाच विविक्तं सुमनोरमम्॥            | 19 |
| भगवन्तं समाराध्य जपेन्मन्त्र मनारतम् ।             |    |
| भ्रुवं पश्च सहस्राणि तत ऊर्ध्वं यथारुचि ॥          | 20 |
| एवं जपेत् द्वादशाहं पुरश्चरणसिद्धये।               |    |
| आयुष्कामो घृताभ्यक्ता न्दूर्वीस्तु जुहुयान्नव॥     | 21 |
| आहुतीरयुतं हुत्वा हुतशेषेण सर्पिषा।                |    |
| चरून पार्य विद्युद्धात्मा द्याद्विप्राय काश्चनम्।। | 22 |

१. क. सर्वेदा.

| मृत्युस्थानेषु दुर्गेषु भये वा प्रत्युपस्थिते ।  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| इम मावर्तये नमन्त्रं नावसीदति साधकः॥             | 35 |
| रिक्तोऽपि सर्वतो मर्त्यो मन्त्र मावर्तय न्निमम्। |    |
| उद्योग मन्तरेणापि लभते सिद्धिमीप्सिताम्॥         | 36 |
| सुद्र्ञीनस्य मन्त्रस्य कथयन्त्य क्षराणि षेट् ।   |    |
| ऐश्वर्य मीप्सितं सर्वे तस्याभ्यासेन सिध्यति ॥    | 37 |
| राज्यकामः समावत्ये पर्वताग्रं जलान्वितम्।        |    |
| षडक्षरं जपे नमन्त्रं पूर्वसेवा भवेदियम् ॥        | 38 |
| पद्मानि जुहुया दग्नौ नित्यं विल्वेन वा नरः।      |    |
| अयुतं नियुतं वा पि ततः श्री रुपसपैति ॥           | 39 |
| अद्यक्तस्तु जपे देतत् दीर्घकालमतन्द्रितः।        |    |
| देवं सततमाराध्य राज्यमस्य भविष्यति॥              | 40 |
| शत्रुभि विध्यमानस्तु वैष्णवो जुहुया त्सदा।       |    |
| विभीतकसमिद्भिस्तु रात्रुपक्षोऽस्य र्शार्थते॥     | 41 |
| शात्रवान् जेतुकामश्च जुहुया त्साधकः स्वयम्।      |    |
| सहस्रपरमेतेन शत्रुं जयति निर्भयः॥                | 42 |
| षडक्षरं ब्रादशारं वाचं कृत्वा जपेदिमम्।          |    |
| सौवर्णमथवा ताम्रं निहितं सर्वतः शुभम्॥           | 43 |
| उपरि स्थापये देहे नित्य माराधयेच तम्।            |    |
| जपेच सततं मन्त्रं नास्य किंचि द्भयं भवेत् ॥      | 44 |
| जपे त्सुदर्शनं मन्त्रं नास्य किंचि द्भयं भवेत्।  |    |
| जपे त्सुद्र्शनं मन्त्रं सततं यो महामतिः॥         | 45 |
| तं सिह्ममिव मन्यन्ते प्रक्षीणमि शात्रवः।         |    |
| चकस्य नाभिमध्यस्थ मात्मानं भावयन् जपेत् ॥ 🕟      | 46 |

| काम्यो नाम षोडशोऽप्यायः।                          | १११ |
|---------------------------------------------------|-----|
| केवलोऽपि न सङ्घामे पराजय मवामुयात् ।              |     |
| धारयन् पाणिना चक्रं भ्रामयन् सततं जपेत्॥          | 47  |
| तस्यां दिशि मुखं कृत्वा शत्रुसेना निवर्तते।       |     |
| प्राप्ते जनपद्व्याधौ राक्षसै वी भयेकृते॥          | 48  |
| अपामार्गे समिद्धोमात् सर्वे सम्रुपद्याम्यति ।     |     |
| चक्रमध्यस्थ मात्मानं ध्यात्वा पश्ये द्वृहार्दितः॥ | 49  |
| अमर्षेण जपे नमन्त्रं सशीव्र मभिसपिति।             |     |
| योऽसावष्टाक्षरो मन्त्रः प्रोक्तो नारायणाश्रयः॥    | 50  |
| अचिन्त्याः सिद्धय स्तेन साध्यन्ते साधकोत्तमैः।    |     |
| अष्टाक्षरं जपेन्मन्त्रं पूर्वसेवा भवेदियम् ॥      | 51  |
| ततस्तु वैष्णवःस्वान्ते नित्यं मौनयुतो जपेत्।      |     |
| संवत्सरजपादेव साधको नियतेन्द्रियः॥                | 52  |
| निष्कामो देवदेवस्य लभते रूपदर्शनम्।               |     |
| यां देवता मनुध्याय धीमा न्मन्त्र मिदं जपेत्॥      | 53  |
| षण्मासादेव तस्याश्च रूपं पश्यति चक्षुषा।          |     |
| चातुर्मास्यजपादेव स्वरूपं पश्यति श्रियः॥          | 54  |
| यक्षाणां किंनराणांच मत्यानांच न संशयः।            |     |
| शापं वाऽनुग्रहं वाऽपि यस्य यः कर्तु मिच्छति ॥     | 55  |
| चातुर्मास्यजपादेव कुरुते सर्व मीप्सितम्।          |     |
| देवतानां वशीकारे रूपदर्शन एवच ॥                   | 56  |
| अष्टाक्षरं जपन्नेव लभते सिद्धि मीप्सिताम्।        |     |
| निष्कामोऽपि जपन्नेत द्वैष्णवः संयतेन्द्रियः॥      | 57  |

उपास्यते सर्वजनैः कालज्ञानंच विन्द्ति॥

58

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां काम्यो नाम षोडशोऽध्याय: ॥

# श्री: अथ सप्तद्शोऽध्याय:

| :(°): |
|-------|
|-------|

| राजानो राजमात्रा वा दुर्वेत्ता दुर्जनाश्रिता:।      |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| इच्छन्तो वैष्णवीं दीक्षां किं कुर्युः कायग्रुद्धये॥ | 1    |
| न हि तेषां तपः कर्तु मवकाशोऽस्ति कश्चन।             |      |
| न हि पापाभिभूतेन दीक्षा कार्या तु वैष्णवी ॥         | 2    |
| परमः                                                |      |
| ईश्वरस्य समृद्धस्य विष्णुभक्तस्य धीमतः।             |      |
| जन्मप्रभृति संस्कार: कार्यो दीक्षा प्रवेदाने ॥      | 3    |
| पुण्येन हि शुभे काले ब्राह्मणाना मनुज्ञ्या।         |      |
| कारयेत् काञ्चनमयौ द्रौ कटाहौ समौ तत:॥               | 4    |
| पूरियत्वा तयोरेकं दध्ना मधु घृतेन च।                | . ?  |
| एकान्ते निर्जने स्थाने शोभिते सर्वमङ्गलैः॥          | 5    |
| स्नातमीश्वर माचार्यः पाणा वालम्ब्य पाणिना ।         |      |
| देहं संहारमार्गेण चिन्तयित्वा यथा क्रमम्॥           | 6    |
| जीवकामस्तु तं ध्यात्वा हेमगर्भे प्रवेदायेत्।        |      |
| अपरेण कटाहेन छाद्येदुपरि स्वयम् ॥                   | 7    |
| जीवं प्रकृति मापन्नं मत्वाऽसीन स्ततोगुरुः।          |      |
| आत्मानमपि संहृत्य पुनरुत्पाद्य सर्वतः॥              | 8    |
| जीवस्य देहनिर्माणं कृत्वा मन्त्रै र्यथाक्रमम्।      |      |
| हेमगर्भा त्क्रमेणैव मुपस्थाप्य पुनरानयेत्।।         | 9    |
| कर्तु जन्म भवेदस्य मन्त्रवद्देव निर्मितम्।          |      |
| ततोऽस्य जातकर्माणि सकलं कर्म कारयेत् ॥              | . 10 |
| ३५ पा.                                              |      |

| नामधेयं च कर्तन्यं देवानामस्य किचन ।              |    |
|---------------------------------------------------|----|
| जातिक्रीलानुरूप्येण वैष्णवाना मनुज्ञ्या ॥         | 11 |
| चौलोपनयने चास्य कारये द्विधिपूर्वकम्।             |    |
| ततस्तु हेमगर्भ तं ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत् ॥      | 12 |
| वैष्णवेभ्यो विशेषेण विद्वद्भि[द्भ्य?]श्च विशेषत:। |    |
| त्रैवर्णिकं स्वकैर्मन्त्रै: सर्वकर्माणि कारयेत्॥  | 13 |
| शूद्रंतु तन्त्रजैमेन्त्रै दीसान्तं नामच स्पृतम्।  |    |
| उपवीतं च वस्त्रं च गुणमन्त्रेण योजयेत्॥           | 14 |
| उत्तरीयोपवीते च पूजाकाले तु नान्यदा ।             |    |
| न ज्ञूद्रस्य परं वीजं जपे ध्याने च कल्पयेत् ॥     | 15 |
| न मन्त्रोचारणा दोषः कर्मयोगस्य सम्मतः।            |    |
| तीव्रभक्तो भवे च स्तु विद्या धर्मरतः ग्रुचिः॥     | 16 |
| तं शूद्रमपि सर्वेत्र योजये दप्रमादनम् ।           |    |
| तस्यापि नाचार्य पदं दीक्षासु स्थापनेऽपिवा ॥       | 17 |
| कल्पये त्पङ्किमध्येच यजने याजनेऽपिवा ।            |    |
| अन्येन वैष्णवेनैव देवं शूद्रः प्रपूजयेत्॥         | 18 |
| शुश्रुषेत खयं तत्र पूजया तोषये त्तथा।             |    |
| एवं द्वादश वर्षाणि पूजायित्वा दिनेदिने ॥          | 19 |
| खयं पूजां पुनः कुर्या त्रैवं भवति किल्बिषी।       |    |
| उपनीत मथाचार्यः अद्यासहित मीश्वरम् ॥              | 20 |
| दीक्षये द्विधिना सर्वे शिक्षयित्वा यथाविधि।       |    |
| सौवर्ण राजतं वापि पात्रं सर्वत्र योजयेत्॥         | 21 |
| तत्राधिवास्य तं भ्य स्तुलाभारं प्रपूरयेत्।        |    |
| आत्ममान समो मानः कृत्वा काश्रनमुत्तमम् ॥          | 22 |

| विद्वद्भयो दक्षिणां दत्वा शुद्धो भवति सर्वतः।        |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| तं पुन दीक्षये दिद्वान् मन्त्रमुद्राश्च शिक्षयेत्॥   | 23         |
| कल्पये दुपदेशांश्च समयाचारमेव च।                     |            |
| आचाराणां तु वैकल्य मर्थदानेन पूरयेत्॥                | 24         |
| नैमित्तिकानि कर्माणि महादानेन सर्वदाः।               |            |
| वर्षे वर्षे तुलाभारं यो द्दाति महाधनः॥               | <b>2</b> 5 |
| संवत्सर प्रयोगात् स विष्णोः सायुज्यमृच्छति ।         |            |
| शक्तिमन्तं च भक्तं च ब्राद्इयां मासि मासि च॥         | 26         |
| स्नात्वा प्राङ्क्षमाचार्य[:?] चर्ममध्ये निवेदायेत्।  |            |
| कुष्णसाराजिने विद्यं व्याघचर्मणि भूमिपम्॥            | 27         |
| अजिने रौरवे वैद्यं द्यूद्रं तिसम्ब चर्मणि।           |            |
| तन्नोपवेदय कलदौ रत्नवद्भि हिरण्मयै:॥                 | 28         |
| तीर्थतोयेन संपूर्णैं: खय मेवाभिषेचयेत्।              |            |
| पूर्व संदृत्य चोत्पाद्य सर्वमन्त्रै रनुक्रमात्॥      | <b>2</b> 9 |
| मूर्तिमन्त्रै: क्रमादेव सृष्टिमार्गेण सर्वदा।        |            |
| अभिषिच्यच कुर्वीत मन्त्रै रस्य विभूषणम्॥             | 30         |
| सुखासीनं तमाचार्यः शिक्षये देव मग्रतः।               |            |
| वैष्णवोऽसि भजेथा स्त्वं विष्णुमेवाग्र[श्र]या धिया॥   | 31         |
| श्रद्धया परयोपेत स्तद्गुणानेव कीर्तयेत्।             |            |
| नच दाक्यं तपोभि वी पापं नादायितुं त्वया॥             | 32         |
| यदि दानेऽप्यशक्य स्त्व मन्धे तमसि मज्ञसि ।           |            |
| यइदाति विशिष्टेभ्यो यचा[च] भुक्के भवार्थनम् [र्जितम् | ]33        |

|          | तावद्व तव व्यक्त शेष त[कः]स्याप रक्षास ।                    |       |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
|          | नी[दी]यमानंतु विप्रेभ्यो हने[हवने] विधिवर्तनम्॥             | 34    |
|          | वैष्णवे चरणे साक्षा त्पुष्पन्यास मनुस्मरेत्।                |       |
|          | न विश्वास स्त्वया कार्यः पुत्र दार धनादिषु ॥                | 35    |
|          | कार्य एवतु विश्वासः पुरुषोत्तमपादयोः।                       |       |
|          | यु[बु]द्धकाले तथा स्त्रप्ते विषमेष्वविषमेषुच ॥              | 36    |
|          | तव नान्यं प्रपद्यामि तं विना पुरुषोत्तमम्।                  |       |
|          | तस्मा त्समय माचारं व्रतानि नियमां स्तथा॥                    | 37    |
|          | पूजनं वैष्णवानां च नापद्यपि परित्यज ।                       |       |
|          | इत्युक्तो गुणवान् खामी प्रणिपत्य कृताञ्जलिः॥                | 38    |
|          | सर्वमेवं करोमीति गुरवे विनिवेदयेत्।                         |       |
|          | धनदानेन मानेन पूजयेच ततो गुरुम्॥                            | 39    |
|          | सर्वकार्ये पुरस्कुर्या द्वौरवेण च वर्तयेत्।                 |       |
|          | सहायानिव तच्छिष्यानन्यानिप समाचरेत्॥                        | 40    |
|          | विष्णुभक्ता न्विशिष्टांश्च दृरादेव विचारयेत्।               |       |
| <u>(</u> | आगतानां प्रियः कार्ये अञ्चनाच्छादनादिषु ॥                   | 41    |
|          | विश्वासा च्छ्रुणुयाचैनां ग्रहस्यप्रित्य[नान् ग्राहयस्व प्रि | ]यां- |
|          | स्तथा।                                                      |       |
|          | सततंच जपेन्मन्त्र मेकान्ते वैष्णवं परम्॥                    | 42    |
| 3.5      | अर्चयेच खयं देवं शक्तः खामीतु दीक्षितः।                     |       |
|          | प्रतिमां लक्षणोपेतां कारियत्वा हिरण्मयीम्॥                  | 43    |
| \$ ,     | सौवर्णानि च पात्राणि राङ्कमुक्तिमयानिच।                     |       |
|          | दीक्षितानेव कुर्वीत पूजायां परिचारकान्॥                     | . 44  |
|          |                                                             |       |

| ईश्वरा नाम सप्तद्शोऽध्यायः।                   | ११७        |
|-----------------------------------------------|------------|
| पूजान्ते नित्यदानंच कुर्या दहरहर्न्टपः।       |            |
| हिरण्य मन्नपानं च मुखवासाम्बराणिच ॥           | 45         |
| अन्येन पूजयेदेव मशक्तः खय मर्चने ।            |            |
| अर्चनान्ते हिरण्यंच तस्मै देयमसंशयम्॥         | 46         |
| अन्यथा पूजकस्यैव देवपूजाफलं भवेत्।            |            |
| वैष्णवे ष्वधिवासेषु पूजाद्रव्यं च दापयेत्॥    | 47         |
| देवभोगांश्च संरक्षे हुष्टनिग्रहतत्परः।        |            |
| विष्णुपादाश्रयं कृत्वा दापथं कारणे कचित् ॥    | 48         |
| न व्याज माचरेत् किंचित् कामंतु द्रापथान्तरे । |            |
| कार्यं जानाति रिक्तेति नित्यनैमित्तिकेऽपिवा ॥ | 49         |
| आचार्यविहितं दानं कृत्वा त त्परिपूजयेत्।      |            |
| दानेन पापं विनुदे दानेनारोग्यमानयेत् ॥        | 5 <b>0</b> |
| दानेनाचार्य मन्विच्छेत् दानेन पर मर्चयेत्।    |            |
| राजा वा राजतुल्यो वा कुर्वन्नेवं दिने दिने ॥  | 51         |
| इहलोकसुखं भुङा विष्णुलोके महीयते ॥<br>क<br>व  | 52         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां              |            |
| ईश्वरो नाम                                    |            |
| सप्तद्द्योऽध्यायः                             |            |

## अथाष्टादशोऽध्यायः

| ये नरा धन धान्येन समृद्धा ज्ञानवर्जिताः।        |   |
|-------------------------------------------------|---|
| भक्तिमन्तो महोत्साहाः किं तेषां संसृतिभेवेत् ?॥ | 1 |
| नहि ते परमं देवं कर्मणा मनसा गिरा।              |   |
| शक्ताः पूजयितुं तस्मात् ब्रूहि तेषां मह दितम्॥  | 2 |
| पर्मः                                           |   |
| पुंसा मकृतविद्यानां भक्तानां धनिनां तथा।        |   |
| स्थापना देवदेवस्य विहितं सिद्धिरुत्तमम्॥        | 3 |
| विदुषामपि मुख्यानां पुरुषाणां फलार्थिनाम्।      |   |
| भवत्येव परा सिद्धिः स्थापना त्परमेष्ठिनः॥       | 4 |
| ये स्थापयन्ति देवेशं प्रासादे विधिपूर्वकम्।     |   |
| राजान स्ते भविष्यन्ति भूमिपाना मधीश्वराः॥       | 5 |
| अथवा गुणसम्पूर्णे वंशे श्रेष्ठे महात्मनाम्।     |   |
| जायन्ते कृतविद्याश्च सुवृत्ता दीर्घजीविन:॥      | 6 |
| अथवा कामितां सिद्धिं लभन्ते नात्रसंदायः।        |   |
| नतु देवं प्रतिष्ठाप्य न फलं विन्दते नरः॥        | 7 |
| इष्टका दारु पाषाणान् स्थापनार्थे समाहृतान्।     |   |
| पूजाद्रव्याणि देवस्य तान्यवै[वे]हि पितामह!॥     | 8 |
| प्रयतन्ते तु ये तत्र स्थापनार्थे यथाबलम्।       |   |
| प्रासादकारणार्थे वा स तेषां याग उच्यते ॥        | 9 |

१. ख. मुकृतं । २. ख. कामिना सिद्धिरुभते ।

| अधिवासनं नाम अष्टादशोऽघ्यायः                        | ११९ |
|-----------------------------------------------------|-----|
| उपकुर्वन्ति ये श <del>ास</del> या वचसा योजयन्ति ये। |     |
| तेषामपि फलं ब्रह्मन् स्थापना दुपजायते ॥             | 10  |
| त्रह्मा                                             |     |
| कथं स परमो देव: स्थाप्यते भुवि मानुषै:।             |     |
| संसारीव कुदुम्बीव सर्वदा गृहमाश्रिताः॥              | 11  |
| परम:                                                |     |
| न केन चिद्सौ देव: स्थाप्यते रक्ष्यतेऽपि वा।         |     |
| भक्ताना मनुगृह्णाति पूजामात्रं स केवलम् ॥           | 12  |
| किंकरास्तु वसन्त्येषु स्थानेषु विविधाः पृथक् ।      |     |
| योगसिडिमनुप्राप्ता ये नराः पुण्यकर्मभिः॥            | 13  |
| भगवानेव तान् सर्वान् निवेशयति सद्मसु।               |     |
| भक्ताना मनुकम्पार्थे नानाशीलगुणोदयान्॥              | 14  |
| तेषां तु पृजना त्प्रीतो भगवान् भूतभावनः।            |     |
| नराणां कुरुते सिर्द्धि यथाचारं यथागुणम् ॥           | 15  |
| तस्मा त्ते कथयिष्यामि स्थापनस्य परं क्रमम्।         |     |
| यज्ञा द्वा लभते सिर्द्धि वैष्णवः परमं हितम् ॥       | 16  |
| प्रासादो भवनं चेति द्विविधं स्थानमुच्यते।           |     |
| यत्रासौ स्थापितो देवः पुरुषाणां प्रसीदति॥           | 17  |
| प्रासादे स्थापितः सर्वो ननुगृह्णाति पूजकान्।        |     |
| स्थापितो भवने तेषु पोषयत्यात्मनः कुलम् ॥            | 18  |
| इष्टका दारुपाषाणैः कारयेदेवमन्दिरम् ।               |     |
| गर्भागारं च तन्मध्ये स्थापये त्तत्र माधवम् ॥        | 19  |
| प्रासादा विविधाः प्रोक्ताः शिल्पविद्याविशारदैः।     |     |
| चतुरश्राश्च वृत्ताश्च साम्येन विषमेणच ॥             | 20  |

|                  | तषु नित्या ध्रुवाश्चाप ज्ञया ब्रह्म[न् ११] महावलाः। |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|----|
|                  | मध्यमा श्राधमाश्चैव स्थितिकालेन कीर्तिताः॥          | 21 |
|                  | दारुभ्य इष्टकाः पका इष्टकाभ्यो घनाः शिलाः।          |    |
|                  | तिष्ठन्ति सुचिरं कालं फलमेषां क्रमात् स्थितम्॥      | 22 |
|                  | प्रतिमां तु विधानेन कारियत्वा सलक्षणाम्।            |    |
|                  | स्थापयेत् फलसिध्यर्थे काले प्राप्ते सुशोभने ॥       | 23 |
|                  | सुवर्णे रजतं ताम्रं काष्ठपाषाणमृत्तिका ।            |    |
|                  | द्रव्याणि प्रतिमायास्तु पूर्व पूर्ववदेव वा ॥        | 24 |
|                  | साधको रचयित्वादौ सालंकारं समंततः।                   |    |
|                  | पूर्वतो गरुडस्यापि भवनं कारये द्रुधः॥               | 25 |
|                  | मातणां मण्टपं चापि दक्षिणेन प्रकल्पयेत्।            |    |
|                  | दिशासु लोकपालानां शिलापीठानि कारयेत्॥               | 26 |
|                  | ईशान सोमयो र्मध्ये विष्वक्सेनस्य मण्डपम्।           |    |
|                  | प्राकारंतु बहिः कृत्वा द्वारदेशे च गोपुरम्॥         | 27 |
|                  | आचार्घ वरये त्पश्चा त्सुवृत्तं तन्त्रपारगम् ।       |    |
|                  | एतत्सर्वे क्रमा त्कृत्वा मूर्तिपान् परिगृहचच ॥      | 28 |
|                  | नक्षत्राणि परीक्षेत तिथि राशि ग्रहास्तथा।           |    |
|                  | यद्येते यजमानस्य संभवन्ति शुभावहाः॥                 | 29 |
|                  | तदा भागवताचार्यः प्रारभेता धिवासनम्।                |    |
| 1                | बहवो यजमाना श्चे त्स्थापकस्य पुरःसराः॥              | 30 |
|                  | तत्रापि जातयोगेन ग्रुभवृद्धिं निरूपयेत्।            |    |
|                  | बिलनो राज्ञयो ग्राह्याः शुभग्रहबलस्थिताः॥           | 31 |
|                  | अविष्ठगरिक्ता स्तिथयो नक्षत्राणि स्थिराणि च।        |    |
| $Q_{\infty}^{0}$ | निमित्तानि परीक्ष्याये शकुनानि शुभा गिरः॥           | 32 |

| गृह्णीयात् धनदानेन प्रतिमां लक्षणान्विताम् । 💎      |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| प्रासाद्स्या ग्रतः कुर्या द्धिवासनमण्डपम् ॥         | 33         |
| शुभं सर्वत्र विहितं स्नानपीठसमन्वितम्।              |            |
| जलाधिवासनांथे च स्थान मन्य त्प्रकल्पयेत्॥           | 34         |
| तोयपूर्णेन पात्रेण संयुतं सर्वतोवृतम्।              |            |
| नदीषु देवखातेषु तडागे निर्झरे हूदे॥                 | 35         |
| संभवे सति कुर्वीत जलावासं यथाविधि।                  |            |
| प्रासाद द्वारमानेन विम्बमानं प्रकल्पयेत्॥           | 3 <b>6</b> |
| विम्बमानानुरूपं वा प्रासादं कारयेद्धः।              |            |
| विप्रान् दाद्श वा ष्टी वा चतुरो वा गुणान्वितान्॥    | 3 <b>7</b> |
| वैष्णवान् मूर्तिपान् कुर्या दाचार्यवचने स्थितान्।   |            |
| प्रत्येकमेव सर्वेषां होमद्रव्याणि कल्पयेत्॥         | 38         |
| एवं कृत्वा तु विंवस्य जलावासं प्रकल्पयेत्।          |            |
| त्रिरात्र मेकरात्रं[वा] पुरस्ता दिधवासयेत्॥         | 39         |
| आचार्यो मूर्तिपै: सार्धे वस्त्रालंकार भूषितम्।      |            |
| स्थापनस्य तु पूर्वेद्यु रुपवासपरो भवेत्॥            | 40         |
| अपराह्णे तु संप्राप्ते विंवं प्रक्षाल्य वारिणा।     |            |
| परीक्ष्य लक्षणं सम्यक् ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य च॥ | 41         |
| सदभें रहतैर्वस्त्रैः सर्वतः छादयेद्गुरः।            |            |
| स्थानं जलाधिवासस्य नीत्वा सहमूर्तिपैः॥              | 42         |
| आत्मन्यासं कमा त्कृत्वा सकलीकरणं तथा।               |            |
| लोकपालान बहि र्घृत्वा स्थानस्य तु समन्ततः॥          | 43         |

१. ख. स्थानं । १६ पा.

· .

|               | अचा सहारमागण नद्या स्ताय प्रवशयत्।                   |            |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|
|               | पश्च मन्त्रै: क्रमादेवं रक्षां कुर्याच सर्वत:॥       | 44         |
|               | अथ राज्यां व्यतीतायां सर्वमङ्गल संयुतम्।             |            |
|               | कुर्या तोरण विन्यासं मण्डपस्य दिशां मुखे ॥           | 45         |
|               | कलञान बारपार्श्वेषु परि[वारि]पूर्णो न्निधापयेत् ।    |            |
|               | आलिसपल्लवैर्युक्ता न्वारिमन्त्रेण सर्वेदाः॥          | 46         |
|               | पताका ध्वज विन्यासं वायुमन्त्रेण कल्पयेत् ।          |            |
|               | एवं कृत्वा समानीय विंबं सलिलमध्यत:॥                  | 47         |
|               | तूर्य वादित्र निर्घोषैः प्राविशे त्स्नानमण्डपम्।     |            |
|               | स्थापित्वातु शय्याया मर्चा प्राक्छिरसां गुरुः॥       | 48         |
|               | दृष्टि मुद्धाटये त्पूर्वे सूच्याऽचार्यः शितानया ।    |            |
|               | पश्चात्तु पूजित: शिल्पी कुर्या च्छस्त्रेण शिल्पवित्॥ | 49         |
| Č.            | उन्मील्य नयने सम्यक् घृतेन मधुना तथा।                |            |
|               | समभ्यर्च्य विद्युध्चर्थे कारयेत् स्नानमंभसा ॥        | 50         |
| (             | प्राङ्क्ष्वं स्नानपीठस्थं स्नापये त्त सुदङ्क्षः ।    |            |
|               | सिद्धार्थतण्डुलै: पिष्टै: पश्चगव्यै: क्रमेणच ॥       | 51         |
|               | आच्छाच स्नापये त्पश्चात् पञ्चमन्त्रैः समन्ततः।       |            |
| 1 ,           | सरित्तीर्थ नगाग्रेभ्यो वल्मीक वृषशृङ्गतः॥            | 52         |
| : 1           | वराहगजद्नताभ्यां खाता मादाय मृतिकाम्।                |            |
|               | यथासंभवतो वापि कृत्वा तन्मात्रमन्त्रिताम्॥           | <b>5</b> 3 |
|               | मृद्मालिप्य कुर्वीत स्नानं सलिलविद्यया।              |            |
|               | ततो गन्घोद्कैः स्नानं कारयेत् क्षितिविद्यया॥         | 54         |
| <b>S</b> 1 17 | तीर्थीभसा च तोयेन तोयैश्चैव तु तेजसा।                |            |
|               | वायूनां दिव्यतु [त्याच?] स्नापयित्वा समंततः ॥        | 55         |

| आधवासन नाम अष्टाद्शाऽच्यायः ।                          | र्यस       |
|--------------------------------------------------------|------------|
| स्नापयित्वा समभ्यच्ये गन्धेरपि नवै: शुभै:।             |            |
| स्पर्शमन्त्रेण वस्त्रे हे द्या यज्ञोपवीतिकम् ॥         | 56         |
| दया दाभरणं सर्वे मजनं पुरुषात्मना।                     |            |
| विश्वमन्त्रेण माल्यां च प्रावारं गुणविद्यया ॥          | 5 <b>7</b> |
| दीपं च तेजसा दत्वा छत्रं च क्षितिविद्यया।              |            |
| द्त्वोपरि वितानं च चामरााणि च वायुना ॥                 | 58         |
| एवं कृत्वा नये द्विंब मधिवासनमण्डपम् ।                 |            |
| मृदुराय्या समायुक्तं धूपदीप समन्वितम्॥                 | 59         |
| यागोपकरणाद्यं च वैष्णवै रूपशोभितम्।                    |            |
| स्थापयित्वा ततो विंवं श्राय्यायां दक्षिणामुखम्॥        | 60         |
| मन्त्रन्यासं प्रकुर्वीत प्रलयोदयसंयुतम् ।              |            |
| आत्मनिर्वृतिमायांच सर्वमन्त्रसमन्विताम्॥               | 61         |
| कार्येश्च कारणैश्चैव संयुक्तं विधिपूर्वकम्।            |            |
| शङ्ं चक्रं गदापद्मं कल्पयित्वा च मुद्रया ॥<br>ख        | 62         |
| कुर्या दावाहनं विष्णोः पश्च मन्त्रैः कृताञ्चलिः।       |            |
| सान्निघ्यं सर्वकालेषु संप्रार्थ्यं प्रतिपूजयेत्॥       | <b>6</b> 3 |
| अर्घ्य पाद्य निवेद्यानि दत्वा मन्त्रै र्यथाविधि।       |            |
| पूजियत्वा ततो देवं परिहोमं समाचरेत्॥                   | 64         |
| कृत्वातु त्रीणि कुण्डानि दिक्षु कृत्वा तु मूर्तिपान् । |            |
| जुहुयात् द्वाद्या श्रेष्ठान् अष्टौ चत्वार एववा ॥       | 65         |
| वृत्तं वा चतुरश्चं वा कुण्डं सर्वत्र कारयेत्।          |            |
| कृत्वा तु मध्यतः कुण्ड माचार्यो जुहुया त्युनः ॥        | 66         |
| कुशानास्तीर्य पात्रणि साधियत्वा यथाविधि ।              | بد ر       |
| हविराज्यं च संस्कृत्य जुहूयः सर्वदेवताः ॥              | 67         |

| पक्कतु मूर्तिपापा[ला]नां द्वाद्द्यानां विधीयते ।     |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| मध्येतु देवदेवस्य मन्त्रेण जुहुयाद्वविः॥             | 68         |
| सर्वेषां सदृशः कल्पो भेदो दिग्देवतावशात्।            |            |
| अग्निमध्ये महापद्मं ध्यात्वा केसरपत्रिणम् ॥          | 69         |
| तत्रस्थां देवतां ध्यात्वा होमं कुर्यु स्ततो द्विजाः। |            |
| प्राङ्क्ष्वा जुहुयुः सर्वे सोत्तरीयं समाहिताः॥       | 70         |
| ततो होमावसाने तु तेभ्यो दत्वा तु दक्षिणाम्।          |            |
| अर्घ्य दत्वा च देवाय छादये द्वसनै: शुभै:॥            | 71         |
| कृत्वोपरि वितानंच बहिः सर्वे परिश्रयेत् ।            |            |
| पीठं ब्रह्मिशिलां चापि पूजियत्वाऽधिवासयेत्॥          | 72         |
| नृत्तगीतादिभि स्तत्र कुर्या ज्ञागरणं निशि।           |            |
| रक्षांच सर्वतः कुर्या द्धिवासनमण्डपे ॥               | 73         |
| आचार्य स्तूपवासेन देवपार्श्वे निञां नयेत्॥           | 74         |
| इति ते सर्वमाख्यात मधिवासन मुत्तमम्।                 |            |
| अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि स्थापनं विधिचोदितम्॥          | <b>7</b> 5 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां अधिवासनं नाम        |            |
| अबाटको क्याग्र                                       |            |

# <sup>श्रीः</sup> अथेकोनविंशोऽध्यायः

#### ब्रह्मा

| स्थापितोऽपि कथं देवः स्थानेषु विधिना नरैः।      |   |
|-------------------------------------------------|---|
| कचि त्कथंचि दैश्वर्यं सान्निध्यं च करिष्यति॥    | 1 |
| परमः                                            |   |
| देशस्य गुणदोषाभ्यां कालस्य पुरुषस्य च।          |   |
| प्रासादस्य च विंबस्य स्थापनं विद्यते भुवि॥      | 2 |
| एतेषु दोषयुक्तेषु देवस्य स्थापने मते।           |   |
| शून्यं भवति सर्वत्र राक्षसै वी ऽभिभूयते॥        | 3 |
| देशे दुर्जनभूयिष्ठे विप्रकृष्टजलेऽपिच।          |   |
| नाना व्याधिसमाकीर्णे न देवं स्थापयेहुधः॥        | 4 |
| न रात्रौ स्थापये देवं पापग्रहबले तथा।           |   |
| उग्रेच तिथिनक्षत्रे सूर्ये चादष्टमण्डले ॥       | 5 |
| नागृहस्थो नचाविद्यान् नावित्रो नोपजीविकः।       |   |
| नच न्यूनाङ्गरिक्ताङ्गः स्थापये त्युरुषोत्तमम् ॥ | 6 |
| कृतपर्युषिते जीर्णे मानहीनोपजीविकम् ।           |   |
| कर्मान्तरेण भूयिष्ठे नागारे स्थापये द्धरिम्॥    | 7 |
| नोहासितं न भग्नंच न प्रमाण विवर्जितम्।          |   |
| न गर्भयुक्तं जीर्णे वा स्थापयेद् बिंब माचरेत्॥  | 8 |
| एवमेतेषु दुष्टेषु देवस्य स्थापने कृते। 🖟 🧊 🤫    |   |
| यक्षरक्षःपिशाचानां सन्निवासो भविष्यति ॥ हार क   | ģ |

| यद्कृह्व द्वस्य प्रसाद् मववारयत् ।                        |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| तदा तद् दोषयुक्तंच गुणयुक्तं भविष्यति ॥                   | 10 |
| एतेषु गुणयुक्तेषु स्थापकः प्रातरुत्थितः।                  |    |
| स्नात्वाचम्य ग्रुचिर्भूत्वा वस्त्रा <b>लंकार</b> ्भूषितः॥ | 11 |
| मूर्तिपै: सार्धमागत्य मण्डपस्य प्रदक्षिणम् ।              |    |
| आसीनो दक्षिणे पार्श्वे देवस्य प्राङ्कुखः ग्रुचिः॥         | 12 |
| न्यासमार्गे प्रयुक्षीत खदारीरे समन्त्रकम् ।               |    |
| प्रासादं शोधये त्पश्चात् बहिरन्तश्च सर्वशः॥               | 13 |
| तोरण ध्वज विन्यासं सपताकं प्रयोजयेत्।                     |    |
| कलज्ञान् स्थापयेत्पश्चात् द्वारदेजोषु सर्वतः॥             | 14 |
| द्रव्याणि पूजनार्थानि होमार्थानिच संहरेत्।                |    |
| रत्नानि घातुबीजानि समुचित्य पृथक् पृथक् ॥                 | 15 |
| तूर्यवादित्र हस्तांश्च संहरेत्कुशलान् नरान्।              |    |
| एतत्सर्वे समानीय निमित्ता न्युपलक्ष्य च ॥                 | 16 |
| स्थानानि देवतानांच प्रतिपूज्य यथातथम्।                    |    |
| स्थापनस्य विधिं कुर्या दाचार्यः सह मूर्तिपैः॥             | 17 |
| दु:स्वप्रदर्शने जाते दुर्निमित्तागमे तथा।                 |    |
| मण्डपे वह्निमादीप्य प्रायश्चित्तानि कारयेत्॥              | 18 |
| जुहुया त्पश्च मन्त्रैस्तु आज्यमेव क्रमात्कमात्।           |    |
| द्शकुत्वः शतंवापि सहस्रंवा यथाक्रमम्॥                     | 19 |
| पुण्याह जयघोषैश्च चिप्राणां ध्वनिभिस्तथा।                 |    |
| ऊनं वा व्यतिरिक्तं वा व्यस्तं वा प्रतिपूरयेत्॥            | 20 |
| ततः प्रदक्षिणं कृत्वा देवदेवं कुताश्चिः।                  |    |
| लन्धानुज्ञो बहिः कुर्यात्पासादंच प्रदक्षिणम् 🛭            | 21 |

| स्थापनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः।                           | १२७    |
|---------------------------------------------------------|--------|
| आन्त्रदृष्ट्या समालोक्य गर्भागारं पुनस्तद्ा।            |        |
| सर्वे वाऽक्षतदूर्वाभिः समन्तात् विकिरेत्पुनः॥           | 22     |
| अस्त्रमन्त्रेण भूयश्च मार्जये द्वायु विद्यया।           |        |
| कारियत्वा कुदौरेव मार्जनं मूर्तिपै: ग्रुभै:॥            | 23     |
| निरस्य मार्जनीं पाणिं प्रक्षाल्य सलिलै: ग्रुभै:।        |        |
| नवपात्रोपनीतेन प्रासाद्स्य समन्ततः॥                     | 24     |
| लेपये द्रव्यतोयेन दीक्षितै: परिचारकै:।                  |        |
| अस्त्राभिमन्त्रितैः स्तोयैस्तद्गृहं प्रोक्षयेत्स्वयम् ॥ | 25     |
| कुशाग्राक्षत दूर्वाभि विकिरे त्पश्रशक्तिभिः।            |        |
| अष्टाक्षरेण मन्त्रेण धूपं सर्वत्र योजयेत् ॥             | 26     |
| दीपंच तेजसा कुर्यात् दिश्च सर्वासु साधकः।               |        |
| गर्भागारान्तरे चैवं कृत्वा मुद्रां प्रकारयच ॥           | 27     |
| दक्षिणेन वहिर्द्वारं सैकते स्थण्डिले गुरुः।             |        |
| अग्निमादीप्य जुहुया त्पश्चोपनिषदा घृतम्॥                | 28     |
| सहस्रं रातकृत्वो वा सततं वास्तु शान्तये।                |        |
| अपामार्गस्य समिधः शम्यायाः खदिरस्य च॥                   | 29     |
| यक्षरक्षः पिशाचानां शान्त्यैतज्जुहुयात्पुनः।            |        |
| मुखमन्त्रै स्त्रिभि श्चापि हुत्वा शेषं समाप्यच ॥        | 30     |
| न[च?]न्दनस्य रसेनाक्तं गृह्णीया त्सूत्र मञ्जसा।         |        |
| गर्भागारान्तरे तेन दिङ्गानं विधिना चरेत्॥               | 31     |
| पातियत्वा दिशां सूत्रं विदिशांच सहानुगैः।               |        |
| सोमेशानन्तरे सूत्रं याम्यनैर्ऋतयोः क्षिपेत् ॥           | 32     |
| विंबवृत्त मवृत्तस्य पश्चविंदाति भागदाः।                 | a<br>Č |
| स्त्रयोगपदं ऋस्य निर्दिशे त्स्थापनास्पदम् 🚻 🚟           | 33     |

,ι

10

1 4 2 1

7.0

| एवमृद्धिकरं प्राहुः स्थापनात् वैष्णवा नराः।            |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| सूत्रयोगे तु वाञ्छन्ति मध्यमां सिद्धि मीप्सिताम् ॥     | 34 |
| न्यूने वाऽप्यधिके वापि प्रमाणे स्थापने कृते।           |    |
| स्थापन[क?]स्य विनादाः स्यात् यजमानस्य चा न्वहम् ॥      | 35 |
| पश्चिमाभिमुखस्यापि देवस्या य मवः क्रमः।                |    |
| तेनैव सूत्रपातेन कल्पनीयं प्रयत्नतः॥                   | 36 |
| कृत्वैवं स्थापनक्षेत्रं विंव वृत्तं प्रमायच ।          |    |
| देवतानांच बाह्यानां स्थापनास्पदमुद्दिशेत्॥             | 37 |
| देवपार्श्व ततो गत्वा दत्वा पुष्पाञ्जलिं पदे।           |    |
| पीठं ब्रह्मशिलावीतिं दीक्षितैरानयेद्गृहम् ॥            | 38 |
| वेइमप्रदक्षिणं नीत्वा गर्भागारंच सर्वतः।               |    |
| सर्वे प्रवेदायेत् द्रव्यं नान्यथा स्थापने[नं?] हरे: ॥  | 39 |
| खयं प्रत्यङ्खो भूत्वा तांतु ब्रह्ममर्थी शिलाम् ।<br>मु |    |
| स्थापनास्पद्मध्ये तु स्थापयेत्त्रिगुणात्मना ॥          | 40 |
| तां पूजियत्वा गन्धाचै रत्नबीजानि निक्षिपेत्।           |    |
| दिश्च सर्वासु मध्ये च गर्तेषु नवसु खयम्॥               | 41 |
| स्थापकोनिक्षिपेद् द्रव्यं मन्त्रेणादाय पाणिना।         |    |
| निक्षिपेत्सर्वगर्तेषु तेजोरु[क्म] मथाग्रतः॥            | 42 |
| वज्रंच पद्मरागंच वैड्यं नीलमेवच।                       |    |
| मौक्तिकं पुष्परागंच दाङ्कं मरतकं तथा॥                  | 43 |
| स्फटिकं चानुपूर्व्येण दिक्षु मध्येच निक्षिपेत्।        |    |
| अष्टाक्षरैश्च वर्णेस्तु समस्तेनच निक्षिपेत् ॥          | 44 |

| स्थापनं नाम एकोनविंशोऽघ्यायः।                         | १२६        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| तालं शिलामअनंच कासीसं पातरं[रदं?] तथा।                |            |
| सौराष्ट्रं रोचनं चापि माक्षिपं विद्रुमं तथा॥          | 45         |
| व्रीहि माषगवीभिश्च तिलान् गोधूमकान् यवान्।            |            |
| [तृण?] त्रियङ्गु मुद्गाश्च निक्षिपे त्पूर्ववत्कमात् ॥ | 46         |
| नगर्ताद्धिकं द्रव्यं नचोनं कल्पये त्कचित्।            | ,          |
| शिलातल प्रमाणेन निक्षिपे त्कुशलो गुरु:॥               | 47         |
| सर्वद्रव्यगणं मध्ये केचि दाहु विभूतये।                |            |
| नच वै वैष्णवः कुर्यात् पश्चरात्र विचक्षणः॥            | 48         |
| आरण्यानां च बीजानां निक्षेपो न प्रशस्यते ।            |            |
| ग्रामवृद्धि स्तथा न स्यात् वनवासेन निक्षिपेत्॥        | 49         |
| शिलाभि रिष्टकाभि वी कृत्वा पीठस्य गोचरम्।             |            |
| साम्येन स्थापये त्पीठं पीठमन्त्रै र्यथाकमम्॥          | 50         |
| स[अन?]न्तास्तरणादीनि तत्र ध्यात्वा समन्त्रक           | म् ।       |
| पूजावारिपथं कृत्वा सोमदिङ्खपूर्वतः॥                   | 51         |
| अर्चियत्वा च गन्धाचै रेवं पीठम वस्थितम्।              |            |
| छाद्यित्वाऽहतैर्वस्त्रे रक्षां कृत्वाच सर्वतः॥        | 52         |
| स्थापकस्तु बहि र्गत्वा सह भागवतै नेरै:।               |            |
| विव्वेदास्य शिवस्यापि पूजये दास्पदं शुभम् ॥           | <b>5</b> 3 |
| दक्षिणस्यां दिशि तयोः पूर्व पश्चिम संस्थयोः।          |            |
| प्रासाद द्वारसांत्रिध्ये गरुडस्यापि कल्पयेत् ॥        | 54         |
| पृष्टभागे त्वनन्तस्य मातृणां दक्षिणेन च।              |            |
| दिक्पतीनां दिशास्वेव स्थानानि परिकल्पयेत्॥            | 55         |
| प्राकार वेश्मनो र्मध्ये गन्धपुष्पेश्च पूजयेत्।        | ť Z        |
| सोमेशानान्तरे कुर्याद्विष्वक्सेनस्य चास्पदम् 🖟 🗀      | 56         |

| प्राकारस्याविदूरेण देवनिर्माल्य घारिणम् ।             |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| ु प्राकारस्य बहि:पीठं बिल दानार्थमेव च ॥              | 57         |
| पूजापीठसमंकुर्या देवस्य पुरतः स्थितम् ।               |            |
| देवतानां विधायैवं स्थानानि सुसमाहितः॥                 | 58         |
| देवपार्श्व समासाच पूजां कुर्या द्वरीयसीम्।            |            |
| पूर्व कृतवाऽत्मनि न्यासं पश्चा देवे समाचरेत्॥         | 5 <b>9</b> |
| तत्रैनं सकलं कृत्यमन्त्रेणा वाह्य पूजयेत्।            |            |
| अक्षते र्गन्धपूष्पेश्च धूपदीपविभूषणैः॥                | 60         |
| भक्ष्य भोज्य निवेदौश्च संपूज्य विधिवद्धरिम्।          |            |
| अइतै वसनै: द्रलक्ष्णै: समन्ता त्परिवेष्टयेत् ॥        | 61         |
| ततो देवस्य महतो [पुरतो?] यन्त्रमेकं विधाय च।          |            |
| दि दिक्षितैमूर्तिपैर्जुष्टां शिबिकां तोरणान्विताम्॥   | 62         |
| अभ्यनुज्ञां च याचित्वा यन्त्र मारोपये द्धरिम्।        |            |
| ततः स्तोत्राणि संकीर्त्य वेश्म कुर्या त्प्रदक्षिणम् ॥ | 63         |
| चामरै: कलरो: छत्रैर्वितानै ध्वेजयष्टिभि:।             |            |
| दीपिकाभिश्च धूपैश्च राङ्कदुन्दुभि नि:स्वनै: ॥         | 64         |
| नृत्तगीतादृहासैश्च विशालं कुर्यु रुत्सवम्।            |            |
| आचार्यो वाग्यतो गच्छेत् यानमालम्ब्य पाणिना ॥          | 65         |
| देवानेव घिया ध्याये देवस्य परिचारकान्।                |            |
| आदित्यान मरुतान साध्यान वसूत्रुद्रान् ऋभूंस्तथा ॥     | 66         |
| अश्विनाबुरगान् सिद्धान् ग्रहनक्षत्र तारकान्।          |            |
| एवं ध्यात्वाऽप्रमादेन वेश्म नीत्वा प्रदक्षिणम्।।      | 67         |
| े १ स. विधाचैवं ।                                     |            |

| स्थापनं नाम एकोनविशोऽध्यायः १                         | <b>३</b> १ |
|-------------------------------------------------------|------------|
| बारदेशेतु संप्राप्ते द्याद्घ्ये यथाविधि।              |            |
| पादुकेच नवे द्यात् पुरतः स्पर्दा विद्यया ॥ 🧪 🦥        | 68         |
| गर्भागारस्य द्वारेतु दत्वार्ध्य मन्त्रपूर्वकम्।       |            |
| अतः[अन्तः?]प्रवेदायेद्देवं दीक्षितैव्यीमविद्यया ॥ 🥕   | 69         |
| दिङ्गात्रेण परिक्रम्य देवपीठं प्रदक्षिणम्।            |            |
| अवतार्य दानैर्घ न्त्रस्थापने यत्नमाचरेत्॥             | 70         |
| मुहुर्ते शोभने प्राप्ते ब्राह्मणानामनुज्ञया।          |            |
| ः तूर्यवादित्रनिर्घोषै धूपदीपैश्च संकुर्तः॥           | 71         |
| आचार्यः पुरतः स्थित्वा पूर्वेण स्थापये द्धरिम् ।      |            |
| पीठमध्यगते गर्ते विम्बद्याङ्ग्यथास्थितम्॥<br>कु       | 72         |
| ऊर्ध्वलम्बितसूत्रेण स्थितिश्चान्यसमा यथा।             |            |
| 🤲 स्थापयित्वा तथा देवं मुद्राभेदं प्रदर्श 🖘 🗎 💮       | 73         |
| सांनिध्यमर्थयेद्ध्या सर्वकालं प्रणम्य च ।             |            |
| अष्टाक्षरेण द्याचु मालामस्मै कृताञ्चलिः॥              | 74         |
| आसनं पीठमुद्दिश्य पाद्याचमनपूर्वकम् ।                 |            |
| अर्ध्य दत्वा विधानेन प्रद्यान्मुखवासकम्॥              | 75         |
| चामरेच वितानं च द्या त्पुष्पाञ्जलिं तथा।              |            |
| ि ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रीतिदानानि दापयेत्॥           | 76         |
| पूजाद्रव्या ण्यलंकारान् वाहनं भूमिमेव च ।             |            |
| 🧀 प्रीतिदानंतु यो दद्यात् वैष्णवे स्थापने कृते॥ 🦈     | 77         |
| देवस्य बहुसाहस्रं परजन्मनि जायते । 💛 💯 👸              |            |
| ा ततः प्रच्छाच देवेशं दुक्तल क्षौम पटकै। पार्वा विकास | 78         |

|       | संवृत्य पुरतो द्वारं निष्कम्य सह दीक्षितैः।      |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
|       | आचार्यः परिवारांश्च स्थापये दस्य सर्वतः॥         | 79 |
|       | वैनतेयमनन्तंच पीठस्थौ वैष्णवावुभौ ।              |    |
|       | तां तां प्रतिकृतिं कृत्वा देवपादकृताननौ ॥        | 80 |
|       | हस्तिवक्कं गणपतिं लिङ्गमूर्तिच राङ्करम्।         |    |
|       | स्थापये दिशि याम्यायां दक्षिणाभिमुखा बुभौ ॥      | 81 |
|       | सर्वे पीठिशालाः स्थाप्या निश्चलाः सर्वतः समाः।   |    |
|       | गन्धमाला विभूषाभिः पूजनीयाश्च यत्नतः॥            | 82 |
|       | वस्त्रैराच्छाच सर्वोश्च प्रागादिक्रममास्थितान् । |    |
|       | शिलाभिरिष्टकाभि वी स्थापये दिश्च दिक्पतीन्॥      | 83 |
|       | वीरभद्रंच विव्नंच स्थापयित्वान्त पार्श्वयोः।     |    |
| Š     | स्थापये त्पङ्किरूपेण मातृः सप्त यथाविधि॥         | 84 |
|       | अभ्यर्च्य बलिपीठं च शिष्टा बाह्याश्च देवताः।     |    |
| ,<br> | आवाहयमनसाऽचार्यो यजमानं समादिशेत्॥               | 85 |
| ,     | वैष्णवान् पण्डितांश्चापि प्रीतिदानेन तोषयेत्।    |    |
|       | भक्ष्यभोज्यान्नपानैश्च सर्वमेव महाजनम्॥          | 86 |
|       | वासांसि मुखवासांश्च यथोत्साहं प्रदापयेत्।        |    |
|       | सर्व परिजनं चापि यत्नेन परितोषयेत्॥              | 87 |
|       | यजमानोऽपि तत्सर्व मेव माचार्य चोदितम्।           |    |
|       | देव भक्तयाच कुर्वीत दिवारात्रंच सन्ततम् ॥        | 88 |
|       | संवृत्य साधको द्वारं रक्षां कृत्वाच पुष्पकलाम्।  |    |
| 3\$   | बहिर्गत्वाऽन्नपानानि दक्षिणांच प्रदापयेत्॥       | 89 |

| स्थापनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ।               | १३३        |
|----------------------------------------------|------------|
| त्रिरात्रं देवदेवस्य स्थापितस्य नवास्पदे ।   |            |
| पूजनं नाचरे दिद्यान् दक्षिणा तत्र चोद्यते ॥  | 90         |
| यद्दाति धना न्येषः पात्रापात्र परीक्षया।     |            |
| सामान्येना न्नपानेन तेनास्य प्रीयते हरि:॥    | 91         |
| यस्तु दानै विना कुर्या त्स्थापनं परमेष्ठिनः। |            |
| तस्य रोगा भविष्यन्ति बन्धूनां च महद्भयम्॥    | 92         |
| तस्मा दन्नाच भूयिष्ठं दक्षिणाभि विराजितम्।   | ;          |
| स्थापनं कारये दिद्या नच्युतस्य विवृद्धये ॥   | 93         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां             | \$ \$ \$   |
| स्थापनं नाम                                  | . <b>*</b> |
| गकोजविंत्रोदध्यामः                           | . 13%      |

Ó

23

### श्री:

## अथ विंशोऽध्यायः

#### ब्रह्मा

| अग्निकार्यविधि ब्रूहि सर्वत्र पुरुषोत्तम !।              |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| पूजनेनच संबन्धं तस्योपकरणानिच ॥                          | 1 |
| <b>परमः</b>                                              |   |
| अग्निकार्ये प्रवक्ष्यामि सामान्येन पितामह !।             |   |
| दीक्षायां स्थापने चापि नित्यनैमित्तिके तथा॥              | 2 |
| आज्यपात्रं चरुस्थाली प्रोक्षणीः समिधः कुद्यान् ।         |   |
| सिकता स्तण्डुलं तोयं द्वींपरिधयः स्रुवः ॥                | 3 |
| अङ्गारं व्यजनं कूर्चे शुष्ककाष्ठानि मेक्षणम्।            |   |
| गन्धपुष्पादि चै तस्य द्रव्योपकरणक्रमम् ॥                 | 4 |
| एवं द्रव्याण्युपानीय वह्निस्थानस्य पार्श्वतः।            |   |
| आरभेत हरे: पूजां तन्त्रमार्गेण साधक:॥                    | 5 |
| देवमावाहय दत्वाऽर्घ्यं मुखवासं प्रदायच ।                 |   |
| लञ्घानुज्ञः परावृत्य गत्वा दक्षिणतो हरेः॥                | 6 |
| आभिमुख्येन कुर्वीत वहेः स्थानं मनोहरम्।                  |   |
| मण्डलं वहिकुण्डंतु दीक्षायां हस्तसम्मितम्॥               | 7 |
| क्कंर्यात् स्थण्डिलमन्यत्र सैकतं चतुरश्रकम् ।            |   |
| अस्त्रेणोद्ध्य तां भूमिं शुष्के[देन?]ण प्रोक्ष्य वारिणा॥ | 8 |
| विस्तार्य सिकता दिश्च पृथिव्यां सर्वतः समाः।             |   |
| अहंकारै र्लिखित्वा प्राक् गुणै रुत्तरतो लिखेत्॥          | 9 |

|                        | पाणि प्रक्षाल्य तोयेन विह्नमादाय तेजसा ।            |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                        | दत्वा पृथिव्याः काष्ठानि दीपये द्वायुविचया ॥        | 10        |
|                        | समन्ताचैन मभ्युक्ष्य तोयमादाय पाणिना                |           |
| 2"                     | वासुदेवादिभि र्मन्त्रैः कुशान् दिश्च निधापयेत्।।    | 11        |
|                        | अग्ने रुत्तरतोह्येनं निक्षिप्य स्पर्शविद्यया ।      |           |
| 10<br>No. 42           | तत्र द्रव्याणि सर्वाणि दन्द्ररूपेण साध्येत्॥        | 12        |
|                        | चरुस्थाने च तत्स्थाल्यौ दवींच सुवमेवच ।             |           |
| ,3 <u>`</u>            | आज्यस्थालीं समित्पुष्पं तण्डुलं मेक्षणं तथा॥        | 13        |
|                        | बन्बरूपाणि संभृत्य साधये चमसां पृथक्।               |           |
|                        | कूचे दक्षिणतो वहे निंदचा दुह्मविचया॥                | 14        |
|                        | उत्तरेण च संपूर्ण निवृत्त्या तोय भाजनम्।            |           |
| 13 <sup>-4</sup>       | कृत्वा पवित्रं विखेन [विलिखेत्] बध्वा साग्रं कुर    | <b>T-</b> |
| · · ·                  | ह्रयम् ॥                                            | 15        |
|                        | तोयपात्रे जलं सिक्का तेनोत्पूय गुणै स्त्रिभिः।      |           |
|                        | उत्तानीकृत्य पात्राणि प्रोक्षये तेन वारिणा ॥        | 16        |
| 2.7%                   | चरुपात्रं समादाय तण्डुलान् मुष्टिना क्षिपेत्।       |           |
| O L                    | चतुरेव तु धर्माचै जीलं सिक्ताच पाणिना ॥             | 17        |
|                        | मन्त्रेणान्न[ग्नाव?]मधिश्रित्य वीजयेत् व्यजनेन तु । |           |
| 2                      | यन्त्रेणाग्नावधिश्रित्य वीजयेत् व्यजनानिलैः।        |           |
|                        | आज्यपात्रे निषिच्याज्यं सपवित्रेण तेजसा ॥           | 18        |
| 30                     | निधायोत्तरतो वहेर्दभीनादीप्य स्पर्शयत्।             |           |
|                        | कुशाग्रे देच तत्रैव निक्षिपे त्परमिष्ठिना ॥         | 19        |
| . (%)<br>2. + <b>a</b> | प्रदीप्य तेजसा भूयो वेष्ट्ये त्रद्धविद्वेष्रम्। 🕬   |           |
|                        | द्ग्धानपि विधायाग्रौ गुणैरूत्पूयतद्घृतम् ॥ 🔠 🖘 🕫    | .20       |

|            | पवित्र मग्ना विस्नस्य निक्षिप्य परमध्विना ।         |            |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. n       | द्वीसुवं कुशायाणि वहावादीप्य तेजसा॥                 | 21         |
|            | स्पर्शमन्त्रेण संमृज्य ध्रुव[स्रुच?]मन्तर्बहिस्तथा। |            |
|            | प्रक्षाल्य स्रुवमप्येवं दर्भानग्रौ विनिक्षिपेत्॥    | 22         |
|            | स्रुवेणाज्यं चरौ सिक्ता चरु मुद्रासयेदुदक्।         |            |
|            | तन्नापि कार्यविच्छेदरक्षां कुर्यात्समंततः॥          | 23         |
|            | देवपार्श्वे समासाद्य पूजनाक्रममाचरेत्।              |            |
| ٤.         | तोयं प्रदाय चमसा दन्तकाष्ठं समर्पयेत्॥              | 24         |
| ,          | जलं दत्वा च तेनैव गन्धामलक[माल्यक?]मादिशेत्।        |            |
| . <u>.</u> | निर्माल्यमानं ध्यात्वाच विष्वक्सेनाय पार्श्वतः॥     | 25         |
|            | पीठा दुत्थाप्य देवेशं पादुकाभ्या मुपासकः।           |            |
|            | स्नानभूमि मुपानीय मनसा स्नानमर्पयेत्॥               | <b>2</b> 6 |
| ž.         | अभिषिश्चे द्रजःशक्तया दद्यात् स्पर्शेन कञ्चुकम् ।   |            |
|            | तमसाच्छाद्नं द्याद्गन्घकल्कं समंततः।।               | 27         |
|            | अभिषिच्य तथा भूयः कलशै र्हादशापरैः।                 |            |
|            | पञ्चोपनिषदा शान्ति पञ्चकृत्वः समाचरेत्॥             | 28         |
|            | पाद्यमाचमनीयं च दृत्वा स्थाप्यं प्रतिग्रहे ।        |            |
|            | अष्टाभिः कलकौ रेन मभिषिच्य समंततः॥                  | 29         |
|            | मूलमन्त्रेसिभः पश्चात् शानितं कृत्वा चतुःशतम्।      |            |
|            | वस्त्रै राच्छाद्ये सस्य स्पर्जनाङ्गानि सर्वशः ॥     | 30         |
|            | उपवीतं ततो द्या त्रिगुणेन त्रिवृत्कृतम्।            |            |
|            | उत्तरीयं ततः पीतं प्रदचा त्स्यर्राविचया 🕊           | 31         |
| ه ال       | . स. चतुः।                                          |            |

| अप्निकायं नाम विशोऽध्यायः।                        | १३७ |
|---------------------------------------------------|-----|
| पाद्यादि दत्वा शिरसः स्नानगन्धेन योजयेत्।         |     |
| तोयं दत्वाऽ ङ्गरागेण देहं तेनैव लेपयेत्॥          | 32  |
| वारि दत्वा नवे वस्त्रे पुनर्दचा चथा पुरा।         |     |
| छन्नवीरं ततो द्यात् त्रिगुणे नैककाश्चनम् ॥        | 33  |
| कुण्डले कर्णमुद्रेच नीवीबन्धनमङ्गदे ।             |     |
| वलये कटके चोभे अङ्गुलीयानि च क्रमात् ॥            | 34  |
| कुक्षिबन्धं गुल्फबन्धं बाहुबन्धं शिखामणिम् ।      |     |
| उष्णीषं च ततो दयात् लंबसूत्रं च वासिकाम्॥         | 35  |
| कुसुमानि स्रजं मालां सर्वे रूपस्य विद्यया।        |     |
| श्रीवत्सं कौस्तुभं चास्य वनमालांच द्याश्वतीम्॥    | 36  |
| तथैव द्या न्मनसा राङ्क चक्रादि मुद्रया ।          |     |
| आदर्श रूपमन्त्रेण नयनाञ्जनमेव च ॥                 | 37  |
| धूपं दीपंच दत्वाऽस्मै पाद्याचमन मर्पयेत्।         |     |
| समर्प्य पादुके चैनं पीठदेशं समानयेत्॥             | 38  |
| अर्घ्यं द्या चथान्यायं पुनराचमनं तथा।             |     |
| माक्षिकां शर्करा सर्पिः द्धिक्षीरं च पश्चमम्॥     | 39  |
| परमेष्ठचादिभि र्मन्त्रै र्मिश्रयित्वा समंततः।     |     |
| मधुपर्कं रसेनास्मै पाणिभ्यां प्रतिपाद्येत्॥       | 40  |
| वारि दत्वा नवे पात्रे कृतोपस्तरणे शुचौ ।          |     |
| चरो स्त्रिभाग मादाय सिक्ताऽज्येन निवेदयेत्॥       | 41  |
| वारि दत्वाऽपरैः पात्रैः भक्ष्य भोज्यादिकं पृथक् । |     |
| कालपकंच तेनैव पूर्वव त्प्रतिपाद्येत् ॥            | 42  |

| किंचि त्तूपरमे त्तत्र पश्च मन्त्रान् जपन् वुधः।        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| वारि दत्वाऽपरैः पात्रै र्मुखावासं समर्पयेत्॥           | 43 |
| स्तोत्रं कृत्वा प्रणम्यैनं दिशि कृत्वा प्रदक्षिणम्।    |    |
| भीतवत्पूजयित्वैवं राजवत्पुरुषोत्तमम् ॥                 | 44 |
| आज्ञांच सत्वमन्त्रेण याचित्वाऽस्त्रेण गोपयेत्।         |    |
| अग्निपात्र मुपासाच याचयित्वा क्रमात्पुन:॥              | 45 |
| गुणै स्त्रिपरिधीन् नयस्य पृथिव्यां दक्षिणोत्तरे।       |    |
| गन्धपुष्पै रलंकुत्य दिक्पतीन् दिक्षु संगतान् ॥         | 46 |
| युगलै: स्वै र्नमस्कारै रभ्यनुज्ञापयेत् द्विजान् ।      |    |
| पञ्जविंदाति मादाय समिधः सर्पिषोक्षिताः॥                | 47 |
| अष्टाक्षरेण मन्त्रेण खाहान्तेन सकृत्क्षिपेत्।          |    |
| अहंकारै स्त्रिभिः कृत्वा परिषेकं गुणेन च ॥             | 48 |
| तस्मिन् रत्नौ[न्नग्नौ?]पदीसेच ध्यात्वा पद्मं सकर्णिकम् | ı  |
| पूर्वोदितेन मार्गेण देवमावाहये त्परम् ॥                | 49 |
| अर्घ्य प्रदाय मनसा स्रुवेण जुहुयाद् घृतम्।             |    |
| पीठमन्त्रैः क्रमेणैव स्वाहाकार समन्वितैः॥              | 50 |
| ततो दर्व्या मुपस्तीर्थ चरोः पिण्डं निधायच ।            |    |
| अभिधार्या थ मन्त्रेण जुहुया दविकम्पितम् ॥              | 51 |
| स्रुवाहुतीश्च तेनैव जुहुयात् द्वाद्श कमात्।            |    |
| वासुदेवेन चाप्येव मष्टा वष्टाक्षरेण च ॥                | 52 |
| पुनस्तु दुर्ब्या जुहुया चरोः पिण्डं घृतान्वितम्।       |    |
| रुद्रमन्त्रेण दर्वी तु प्रक्षाल्य विसृजे त्पुन: ॥      | 53 |

| अग्निकार्ये नाम विंशीऽध्याय: ।                                                                                                                                                                                                   | १३९        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| एकां समीधमादाय स्रुवेण जुहुयाद् घृतम् ।                                                                                                                                                                                          |            |
| मूर्ति <del>रात्त</del> यादिभि मेन्त्रै र्लोकपालावसानिकै:॥                                                                                                                                                                       | 54         |
| प्रायश्चित्तानि जुहुया त्पञ्चोपनिषदा पुनः।                                                                                                                                                                                       |            |
| पश्चकृत्वस्तद्न्तेन घृतघारां निघापयेत् ॥                                                                                                                                                                                         | 55         |
| अग्निकार्यमिदं विद्वान् ब्राह्मणः कर्तुमहैति ।                                                                                                                                                                                   |            |
| क्षत्रियो वा गुणैर्युक्तो वैरुयो वाऽपि बहुश्रुतः॥                                                                                                                                                                                | 56         |
| नाग्निकार्यं प्रयुक्षीत शूद्रो विद्वानपि कचित्।                                                                                                                                                                                  |            |
| दीक्षितः पण्डितो विद्वान् काम मन्येन कारयेत्॥                                                                                                                                                                                    | 57         |
| ब्राह्मणोऽपि दुराचारः क्षत्रियोऽपि तथाविधः।                                                                                                                                                                                      |            |
| अग्निकार्थे प्रयुञ्जानः प्राप्तोति पर मापदम् ॥                                                                                                                                                                                   | 58         |
| नैमित्तिकेषु काम्येषु दीक्षासु स्थापनेषु च।                                                                                                                                                                                      |            |
| अग्निकार्थे प्रयुक्षीत नान्यत्र यदि न प्रभुः॥                                                                                                                                                                                    | 59         |
| परिहोमेषु सर्वेषा मयमेव विधिर्मतः।                                                                                                                                                                                               |            |
| दिक्पतीनां तु जुहुयान्नामभिः स्वै र्घृताहुतीः॥                                                                                                                                                                                   | 60         |
| दीक्षिता एव जुहुयुः परिहोमं द्विजोत्तमाः ।                                                                                                                                                                                       |            |
| आचार्यपदमारूढा दक्षिणाभिश्च तोषिताः॥                                                                                                                                                                                             | 61         |
| आचार्येण नियोक्तव्या स्त एव परिचारकाः।                                                                                                                                                                                           |            |
| दीक्षायां स्थापने चापि नान्ये तन्त्रेषु दूषणात् ॥                                                                                                                                                                                | 62         |
| अनिशं विधिना कुर्वे न्नग्निकार्य मुपासकः।                                                                                                                                                                                        |            |
| विनाशयति पापानि सिद्धि मष्टौ च गच्छति ॥                                                                                                                                                                                          | 63         |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                                                                                                                                                                                                 |            |
| अग्निकार्ध नाम विंशोऽध्यायः                                                                                                                                                                                                      | - <u>w</u> |
| ه ۱۹ ه هم ده ه<br>ما ده هم ده ده هم ده هم ده هم ده هم ده هم ده |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | -2         |

# अथैकविंशोऽध्यायः



#### ब्रह्मा

| स्थापितस्य मुकुन्दस्य ात्ररात्र कि विधायत ।            |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| तदन्तेच कथं पूजा कर्तव्या तां ब्रवीहिमे॥               | 1 |
| परमः                                                   |   |
| स्थापयित्वा तथा देवं परिहोमं विधायच ।                  |   |
| अन्नपान धनादीनि प्रदद्यात्सच[ दद्यादुत्सव? ] पूर्वकम्॥ | 2 |
| बहिश्च विकिरेदन्नं सर्वेभ्यः सर्वसन्धिषु ।             |   |
| त्रिरात्रापगमे यत्नं स्नपनाय समाचरेत्॥                 | 3 |
| उभयो द्वीरयोर्मध्ये वेदिं कुर्या चतुष्करीम् ।          |   |
| सर्वत्र सिकताकीणी वितानेनोपशोभिताम् ॥                  | 4 |
| तस्यां कुंभान् प्रति द्रव्य माचार्यः साधये न्नवान्।    |   |
| सौवर्णान् राजतान् ताम्रा न्मण्मया न्वा विभूषितान्॥     | 5 |
| वेद्यां वस्त्राणि विस्तीर्थ तेषु पात्राणि साधयेत्।     |   |
| साद्यित्वा पवित्रेण तोय मुत्पूय ता न्युन:॥             | 6 |
| उत्तानान् प्रोक्षये त्कुंभान् त्रिरेव परमेष्ठिना ।     |   |
| ततस्तु द्रव्यैः स्नपनै र्वस्त्रपूतैः परीक्षितैः॥       | 7 |
| आचार्यः पूरये त्सर्वा नावाद्यावाहय मूर्तिपै:।          |   |
| पश्चादौ पश्चगव्येन पश्चोपनिषदा क्रमात्॥                | 8 |
| सर्वे रेकं पुनः कुम्भं कुशतोयेन चापरम्।                |   |
| मधु तैलेक्षुतोयैश्च गर्भभेदैः प्रपूरयेत्॥              | 9 |
|                                                        |   |

|       | आचार्यः सकलं कुर्या दग्निकार्येण संयुतम्।         |            |
|-------|---------------------------------------------------|------------|
|       | भूतानां बलिदानार्थे हविरन्यं तु पाचयेत्॥          | 22         |
|       | लौकिकाग्रौ विना मन्त्रै स्तेन बाह्यबलिः स्मृतः।   |            |
|       | अग्निकार्येण संयुक्तं पूजाद्रव्यै र्मनोहरै:॥      | 23         |
|       | आराधनं प्रयुक्षीत यथाविभव कल्पितम्।               |            |
|       | भक्ष्य भोज्य निवेद्यादि गन्धपुष्पादिकानि च ॥      | 24         |
|       | उज्वलानि प्रयुञ्जीत स्नपने परमेष्ठिन:।            |            |
|       | तस्यावसाने कुर्वीत बलिदानं विधानतः॥               | <b>2</b> 5 |
| rice. | काश्चनं राजतं ताम्रं पात्रमादाय मण्डलम् ।         |            |
|       | सादितं प्रोक्षितं वेद्यां सपवित्रेण वारिणा ॥      | 26         |
|       | कृत्वा तस्मिन् द्वितीयेन कुर्वीत हविषासनम्।       |            |
|       | तस्मि न्निष्ठापये द्विंबं देवस्य परमेष्ठिनः॥      | 27         |
|       | अलाभे[आचार्यः?] काश्चनं द्युद्धं रत्नं रजतमेव वा। |            |
|       | गन्धपुष्पादिभिस्तस्य पूजां कृत्वा मनोरमाम्॥       | 28         |
| *, ;  | दीक्षितस्यतु तत्पात्रं शिरसि स्थापये द्वुरुः।     |            |
|       | पूरयेदपरे पात्रे हविः शेषं जलपुतम् ॥              | 29         |
|       | धूपमुष्टिंट ध्वजं छत्रं गृह्णीयु रपरे तथा।        |            |
|       | शङ्दुन्दुभिघोषेण गर्भगेहं प्रदक्षिणम्॥            | 30         |
|       | प्रक्रम्य देवतास्थाने पाणिना विकिरे द्वलिम्।      |            |
| ξές.  | प्रासादस्य बहिश्चैव प्राकारस्य बहि स्तथा॥         | 31         |
|       | एवमेवं परिक्रम्य बलिपीठं प्रदक्षिणम्।             |            |
| 22    | भूतेभ्यो नम इत्येव तस्मिश्च विकिरेद् बलिम्॥       | 3 <b>2</b> |
|       |                                                   |            |

| स्नपनं नाम एकविंशोऽध्याय: ।                                                          | १४३   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा गर्भागारं प्रविक्य च ।                                        |       |
| पूजापीठै कदेशेतु तर्द्विब मुपपादयेत् ॥                                               | 33    |
| अनेन बलिदानेन पूजये द्वाह्यदेवता:।                                                   |       |
| त्रिसन्ध्य मेकसन्ध्यं वा नितवदं व्यतिपाद्येत् ॥                                      | 34    |
| स्थापितस्य हरेर्यत्र बलिदानं विहन्यते ।                                              |       |
| तत्र स्थाने न भुञ्जीत वैष्णवे संभवे सति ॥                                            | 35    |
| बिलदानस्य ये विघ्नं कुर्वन्ति पुरुषाधमाः।                                            |       |
| गोवधेन समानंते लभन्ते पापसश्चयम् ॥                                                   | 36    |
| स्थापितस्य तु देवस्य बलिदानान्तमर्चनम् ।                                             |       |
| नोपहन्या द्यथाशक्ति स्नपनंतु निमित्तत:॥                                              | 37    |
| स्थापितस्य चतुर्थेऽहि ब्राद्इयां विषुवदिने ।                                         |       |
| यात्रान्ते राहुयोगेच दुर्निमित्तोद्ये तथा॥                                           | 38    |
| प्राप्ते जनपद्व्याधौ दुर्भिक्षे शत्रुपीडने।                                          |       |
| उत्सवे चार्घ वृत्तौच [थ वृद्धौतु?] चिरलुप्तेच पूजने॥                                 | 39    |
| चोर पातिक चण्डाल कुतिसत स्पर्शनेषु च।                                                |       |
| प्रासादस्थस्य मरणे दुर्घशः सा भवेत्तथा[संभवे तथा?]                                   | 11 40 |
| एवमादिषु चान्येषु निमित्तेषु यथायथम् ।                                               | a d   |
| स्नपनं देवदेवस्य कारयेद्विधिपूर्वकम् ॥                                               | 41    |
| सर्वशान्तिकरं हथेत त्सर्वपापप्रणाशनम् ।<br>स्नपनं पद्मनाभस्य कर्तव्यं कुशलार्थिभिः ॥ | 42    |
| पात्र वस्त्रादिकं सर्व माचार्याय समर्पयेत्।                                          | .72   |
| यथा संभवमन्यच वैष्णवेभ्यश्च दक्षिणे[णाम्]॥                                           | 43    |
| चतुर्था दिवसादूर्ध्व नित्यमाराधयेद्धरिम्।                                            |       |
| अग्निकार्यं च क्रवीत [बलिदानं च देशिक:]॥                                             | 44    |

| यत्रस्थाने हरिर्नित्यं विष्णुभक्तैरुपास्यते ।   |    |
|-------------------------------------------------|----|
| तत्र नैवोपगच्छन्ति पिशाचग्रहराक्षसाः॥           | 45 |
| यत्रोपकरणै: शुद्धै र्नित्य माराध्यते हरि:।      |    |
| सुकुमाराः प्रजास्तत्र जायन्ते रोगवर्जिताः॥      | 46 |
| व्याधिता ये प्रपद्यन्ते तत्स्थानं वैष्णवा नराः। |    |
| तेऽपिरोगाद्विमुच्यन्ते सभन्ते भेषजानिव ॥        | 47 |
| प्रासादे स्थापितं देवं सर्वदा न प्रकाशयेत्।     |    |
| अन्यत्रार्चनवेलाया नहि तत्प्रीयते हरि:॥         | 48 |
| अद्युचिद्रव्यसंसर्गे जनसंसर्गमेवच[वा ?] ।       |    |
| प्रासादे वर्जयेद्विष्णो र्लोकोपकरणानिच ॥        | 49 |
| नित्यमाराध्य संरक्षेत् पूजाद्रव्याणि वैष्णवः।   |    |
| प्रासादद्वारमावृत्य निर्गच्छेदिच्छया बहि:॥      | 50 |
| स एवं स्थापयेद्विष्णुं प्रासादे विधिपूर्वकम् ।  |    |
| वर्गात्प्राक्च्यवते नासौ यावत्तं नापि नइयति॥    | 51 |
| कर्तारो यदि भूयांसः प्रासादस्य स्युरञ्जसा ।     |    |
| [कार्याणामपि] बाहुल्यात् तत्रापि फलमेधते ॥      | 52 |
| एतत्ते सर्व माख्यातं स्थापनं परमेष्ठिनः।        |    |
| अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि यात्रामस्य पितामह !॥     | 53 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                |    |
| स्नपनं नाम एकविंशोऽध्याय:                       |    |

### <sub>औः</sub> अथ द्वाविंशोऽध्यायः

### परम:

| 1  | स्थापितस्यापि देवस्य यात्राविधि मतःपरम् ।             |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| :  | श्रुणु ब्रह्म न्यथान्यायं निमित्तं दाकुनान्वितम्॥     | 1  |
| 1  | द्धि प्रकारा स्मृता यात्रा देवस्य कमलोद्भव !।         |    |
| 7  | आद्या तीर्थाभिषेकार्था द्वितीया वास्तुसिद्धये॥        | 2  |
| 7  | स्थापित: पुण्डरीकाक्षः प्रासादे वैष्णवै नेरै: ।       |    |
| į  | तीर्थस्नानाय नेतव्यः संभवेचत्र निम्नगा॥               | 3  |
| ;  | स्थापितो प्युत्सवान् प्राप्य तीर्थे स्नात्वा गृहंगतः। |    |
| 3  | प्रसीद्ति परोदेवो नान्यथा पद्मसंभव!॥                  | 4  |
| 7  | जलाधिवासादारभ्य यज्ञोऽयं विधिचोदितः।                  |    |
| 1  | विज्ञेयो वैष्णवो नाम तीर्थयात्रावसानिकः॥              | 5  |
| 7  | तत्रादावेव कुर्वीत रुत्त गीत समन्वितम्।               |    |
| •  | उत्सर्व द्वादशाहानि काम मूर्ध्वेतु कारयेत् ॥          | 6  |
|    | उपश्रुतिरु[मु?]पश्रुत्य राकुनान्युपलक्ष्य च।          |    |
| ţ  | निमित्तानि विदित्वा च यात्रारंभं प्रयोजयेत्॥          | 7  |
|    | तिथिनक्षत्रहोराश्च लभ्यन्ते सहुणा यदा।                |    |
| ;  | यजमानानुलोम्ये[कूल्ये]न दिङ्क्लस्य च सर्वतः॥          | 8  |
| ;  | यदैतानि द्युभान्येव संभवन्ति कदाचन ।                  |    |
|    | तदा यात्रां प्रयुक्षीत विधिमार्गेण द्यार्ङ्गिण:॥      | 9  |
| ;  | यस्मिन् जपति[भवति] नक्षत्रे सर्वमेत द्गुणान्वितम्।    |    |
| 7  | तस्य कुर्वीत पूर्वेद्यु रुत्सवं बहुविस्तरम् ॥         | 10 |
| 98 | ्षा.                                                  |    |

| छत्रै ध्वेजपटै: ग्रुम्रै: केतुयष्टिशिराधृतै: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तोरणै दींपिकास्तंभै र्दिङ्कषानि विभूषयेत्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| सर्वासां देवतानांच तस्मिन् स्थाने विशेषतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| कारये नमहतीं पूजां चरुभि बीलिभिस्तथा॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 |
| तत्र सायं प्रकुर्वीत ग्रामान्ते च महाबलिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| शङ्कदुन्दुभि निर्घोषै महाजन पुरस्कृतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| भक्ष्यभोज्यात्रपानानि विकिरेत्सर्ववर्त्मसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| आरामेषु वनान्तेषु देवतायतनेषु च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| एवं महाबिलं दत्वा कृत्वा रात्रौ महोत्सवम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| आचार्यः प्रात रुत्थाय स्नात्वा देवं समर्चयेत्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| तस्यावसाने देवस्य यात्रार्थ बिंब मानयेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| काश्चनं राजतं ताम्नं न त्वन्य त्तत्र चोयते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| राङ्कचक्रसमायुक्त मल्पकायं मनोरमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| रथं वा कुञ्जरं वाऽस्य यात्रावहन मानयेत्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| नाना वादित्रकुरालान् वहूंश्च परिचारकान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| छत्रध्वज वितानांश्च भेरीपटहतालकान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 |
| शिल्पिनः सेवकांश्चापि गणिका देवदासिकाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| एवमेत त्समानीय मुहूर्ते शोभने गुरुः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 |
| शिष्यै श्रुतुर्भिः संयुक्तः प्राप्तानुज्ञो द्विजोत्तमैः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| देवं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य पुरःस्थितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| तिर्थयात्रां कुरुष्वेति कार्यं विज्ञापये च्छनै:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ततः संहृत्य तिद्वंब मुत्पाच विधिपूर्वेकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 |
| तस्म भावहये देवं पूजाकाले यथोदितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| आवाहित मनुसमृत्य दत्वाऽर्घ्यं विधिपूर्वेकम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
| and the second of the second o |    |

| यात्रा नाम द्वाविंशोऽध्यायः।                                                                   | (৪৩        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| छाद्येद्ंग्रुकेनैव महतेन द्ञावता ।                                                             |            |
| दक्षिणेन तमादाय पाणिना वाग्यतः खयम् ॥                                                          | 23         |
| चिष्यै: परिवृतो गच्छे द्गर्भागारा द्वहि: पुन:।                                                 |            |
| उद् <b>पात्रं वहेदेकं छत्रमेकः समु</b> च्छ्रितम् ॥                                             | 24         |
| यागोपकरणान्येको हविरेकश्च धारयेत्।                                                             |            |
| बहिर्निष्क्रम्य घोषेण महतावाग्यतः स्वयम् ॥                                                     | 25         |
| सन्निधानं समासाच कुञ्जरस्य रथस्य वा।                                                           |            |
| गरुडं वाहयित्वैन मारोहेयुरनाकुलाः॥                                                             | 26         |
| तत्र ते वाग्यताः सर्वे सोत्तरीयाः खलंकृताः।                                                    |            |
| महाजनेन संवीता गच्छेयु येत्र निम्नगाः॥                                                         | 27         |
| दिङ्न्त्रेण बहिर्ग्रामं कृत्वा पूर्व प्रदक्षिणम्।                                              |            |
| निर्गच्छे द्योजना दर्वा गत ऊर्ध्वतु वर्जयेत्॥                                                  | 28         |
| अन्तराले महाघोष गीत नृत्त प्रणादितैः।                                                          |            |
| वाहनै विविधे आपि कुर्वीर न्देवतुष्ट्ये॥                                                        | 29         |
| तीर्थपार्श्व समासाच वेदिं पूर्वेतु कारयेत्।                                                    | _          |
| वाहना दवतार्थैनं तस्यामेव निवेशयेत्॥                                                           | 3 <b>0</b> |
| हविश्च श्र[दा?]पयेत्तत्र पायसं विजने कचित्।                                                    | 21         |
| पाद्य माचमनं चा स्मै दत्वाऽर्ध्य प्रतिपाद्यच ॥                                                 | 31         |
| सर्वेणादाय मातङ्ग मारोप्य सरितं नयेत्। वारिमन्त्रेण तीर्थानि तत्रावाद्य समंततः॥                | 32         |
|                                                                                                | 34         |
| परमेष्ठित्यात्मना मञ्जेत् तं गृहीत्वा त्रिरंभिस ।<br>निवृत्य वेद्यां द्द्याच पाद्यमाचमनं तथा ॥ | 3 <b>3</b> |
| प्रोक्षयेत्पश्चभिर्मन्त्रैः कुशपाणिः समाहितः।                                                  |            |
| पुन रप्येन मादाय तीये कृत्वाडघमर्षणम् [णान्!] ग                                                | 34         |

| प्रचार्य देव मानीय गन्धपुष्पैः समर्चयेत् ॥ 35 पाद्यमध्ये निवेद्यंच दत्वाऽस्मै विधिपूर्वकम् । तस्मादन्ते तमादाय पूर्ववद्वाहनं नयेत् ॥ 36 तमारुह्य यथा पूर्व निवर्नेताविल्लिवतम् । यात्रादिवस एवैनं प्रासादं हरिमानयेत् ॥ 37 अन्यथाहि महान् दोषो कर्तृणां भवति ध्रुवम् । आगत्य पूर्ववद्गित्कृ]त्वा गत्वा गर्भगृहान्तरे ॥ 38 म्लिबम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत् । गन्धपुष्पोद्कै देवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम् ॥ 39 स्नापये त्तेन तिद्वं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः । अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्यं प्रणिपत्यच ॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः ॥ 41 आश्वाषे वाचये द्विपै रन्नदानेन तोषितैः । आश्वाषे सिशाह्याय दत्वा तन्नैव दक्षिणाम् ॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव । द्वितीयामि ते यात्रां कथयिष्यामि शार्क्षिणः ॥ 43 यस्यां निमित्तसुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्राग्रुद्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरशं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | महाजनैः सहस्नायात् ब्राह्मणानां तु वाङ्यान् [वाञ्छय | ן [ו |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| तस्मादन्ते तमादाय पूर्ववद्वाहनं नयेत् ॥ 36 तमारुह्य यथा पूर्व निवर्तेताविलम्बतम् । यात्रादिवस एवैनं प्रासादं हरिमानयेत् ॥ 37 अन्यथाहि महान् दोषो कर्तृणां भवति ध्रुवम् । आगत्य पूर्ववद्ग[त्कृ]त्वा गत्वा गर्भगृहान्तरे ॥ 38 म्लबम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत् । गन्धपुष्पोदकै दैवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम् ॥ 39 स्नापये त्तेन तिंद्वं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः । अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽद्यं प्रणिपत्यच ॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः ॥ 41 आद्राषो वाचये द्विमे रन्नदानेन तोषितैः । आचार्याय सद्दा तन्नैव दक्षिणाम् ॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव । द्वितीयामपि ते यात्रां कथयिष्यामि द्यार्ङ्गिणः ॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे दिशियले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा विम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्राग्रदण्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 प्रेस्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्रं मनोरमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |      |
| तमारु य यथा पूर्व निवर्तेताविलिम्बतम् । यात्रादिवस एवैनं प्रासादं हरिमानयेत् ॥ 37 अन्यथाहि महान् दोषो कर्तृणां भवति ध्रुवम् । आगत्य पूर्ववह [त्कृ]त्वा गत्वा गभेगृहान्तरे ॥ 38 मूलविम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत् । गन्धपुष्पोदकै दैंवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम् ॥ 39 स्नापये त्तेन तिंबं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः । अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्यं प्रणिपत्यच ॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः ॥ 41 आशिषो वाचये विभै रत्नदानेन तोषितैः । आचार्याय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम् ॥ 42 विसृजे देवमाल्यातं तीर्थस्नानं मया तव । बितीयामपि ते यात्रां कथिष्यामि शार्ङ्गिणः ॥ 43 यस्यां निमित्तमुदिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुरं चतुरश्रं मनोरमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पाद्यमर्घ्यं निवेद्यंच दत्वाऽस्मै विधिपूर्वकम् ।    |      |
| यात्रादिवस एवैनं प्रासादं हरिमानयेत्॥ 37 अन्यथाहि महान् दोषो कर्तृणां भवति ध्रुवम्। आगत्य पूर्ववद्ग[त्कृ]त्वा गत्वा गर्भगृहान्तरे॥ 38 मूलविम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत्। गन्धपुष्पोदकै दैंवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम् ॥ 39 स्नापये त्तेन तिद्वं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः। अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्यं प्रणिपत्यच॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः। भश्यभोष्यात्रपानैश्च ब्राह्मणांस्तर्पये द्वहिः॥ 41 आश्चाषो वाचये द्विप्ते रत्नदानेन तोषितैः। आचार्याय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथयिष्यामि शार्क्षिणः॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जिणेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्राग्रदग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवै: शुभैः॥ 45 प्रेस्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्चं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तस्माद्नते तमाद्य पूर्ववद्वाहनं नयेत्॥              | 36   |
| अन्यथाहि महान् दोषो कर्नृणां भवति ध्रुवम् । आगत्य पूर्ववद्ग[त्कृ]त्वा गत्वा गर्भगृहान्तरे ॥ 38 मूलिबम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत् । गन्धपुष्पोदकै देंवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम् ॥ 39 स्नापये त्तेन तिद्वें यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः । अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्ये प्रणिपत्यच ॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः । भश्यभोज्यान्नपानैश्च ब्राह्मणांस्तर्पये द्वहिः ॥ 41 आदिषो वाचये विप्रै रन्नदानेन तोषितैः । आचार्षाय सिद्याय्य दत्वा तन्नैव दक्षिणाम् ॥ 42 विसृत्ते देवमाख्यातं तिर्थस्नानं मया तव । वितीयामपि ते यात्रां कथयिष्यामि द्याङ्गिणः ॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे दिश्यिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा विम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्बा काष्टेरभिनवैः द्युभैः ॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्चं मनोरमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |      |
| आगत्य पूर्ववद्ग[त्कृ]त्वा गत्वा गर्भगृहान्तरे ॥  म्लिबम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत् । गन्धपुष्पोद्के देवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम् ॥  अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य द्त्वाऽध्ये प्रणिपत्यच ॥  गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते हृहिः । भक्ष्यभोज्यात्रपानैश्च ब्राह्मणांस्तर्पये हृहिः ॥  आद्याचे वाच्ये द्विपे रन्नदानेन तोषितैः । आचार्यय स्विष्याय दत्वा तन्नैव दक्षणाम् ॥  42 विसृजे देवमाष्यातं तीर्थस्नानं मया तव । द्वितीयामपि ते यात्रां कथिष्यामि शार्ङ्गिणः ॥  43 यस्यां निमत्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे शिथले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥  44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा विम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्राग्रुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥  45 प्रेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्चं मनोरमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यात्रादिवस एवैनं प्रासादं हरिमानयेत्॥               | 37   |
| म्लिबम्बे परं देवं सर्वेण प्रतिरोपयेत्। गन्धपुष्पोद्कै देवं बुध्यावाद्य समन्त्रकम्॥ 39 स्नापये त्तेम तिद्वं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः। अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्ये प्रणिपत्यच॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः। भक्ष्यभोज्यात्रपानैश्च ब्राह्मणांस्तर्पये द्वहिः॥ 41 आश्चिषे वाच्ये द्विपै रत्नदानेन तोषितैः। आचार्यय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथिष्यामि शार्क्षिणः॥ 43 यस्यां निमत्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जिणेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्रवा गृहं कृत्वा काष्टेरिननवैः शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुप्तं चतुरश्चं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अन्यथाहि महान् दोषो कर्तॄणां भवति ध्रुवम्।          |      |
| गन्धपुष्पोदकै देंवं बुध्यावाह्य समन्त्रकम् ॥ 39 स्नापये त्तेन तिद्वं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः । अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्ये प्रणिपत्यच ॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः । भक्ष्यभोज्यान्नपानश्च ब्राह्मणांस्तपेये द्वहिः ॥ 41 आशिषो वाच्ये द्विपै रन्नदानेन तोषितैः । आचार्याय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम् ॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव । द्वितीयामपि ते यात्रां कथिष्यामि शार्ङ्गिणः ॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा विम्वे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्राग्रद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरमिनवैः शुभैः ॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुतं चतुरश्चं मनोरमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आगत्य पूर्ववद्ग[त्कृ]त्वा गत्वा गर्भगृहान्तरे ॥     | 38   |
| स्नापये त्तेन तिंदुंवं यात्राभावं [दावन्तत]ततस्ततः। अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्ये प्रणिपत्यच॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः। भश्यभोष्यान्नपानैश्च ब्राह्मणांस्तर्पये द्वहिः॥ 41 आशिषो वाचये द्विप्तै रत्नदानेन तोषितैः। आचार्याय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृष्णे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथिष्यामि शार्ङ्गिणः॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादं शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा विम्वे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुतं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |      |
| अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्ये प्रणिपत्यच॥ 40 गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः॥ भध्यभोज्यान्नपानेश्च ब्राह्मणांस्तर्पये द्वहिः॥ 41 आशिषो वाच्ये ब्रिप्ते रन्नदानेन तोषितैः। आचार्याय सशिष्याय दत्वा तन्नैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथयिष्यामि शार्ङ्गिणः॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 39   |
| गर्भागारं समावृत्य स्वेच्छ्या निष्पते द्वहिः। भक्ष्यभोज्यान्नपानेश्च ब्राह्मणांस्तर्पये द्वहिः॥ 41 आशिषो वाच्ये ब्रिप्तै रन्नदानेन तोषितैः। आचार्याय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथयिष्यामि शार्ङ्गिणः॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 पेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |      |
| भक्ष्यभोज्यात्रपानैश्च ब्राह्मणांस्तर्पय द्वहिः॥ 41 आशिषो वाच्ये द्विपै रत्नदानेन तोषितैः। आचार्याय सशिष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथयिष्यामि शार्ङ्गिणः॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 पेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्चं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अलं[एवं] कृत्वा समाराध्य दत्वाऽध्ये प्रणिपत्यच॥     | 40   |
| आशिषो वाचये द्विपै रत्नदानेन तोषितैः। आचार्याय सिशाष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम्॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तीर्थस्नानं मया तव। द्वितीयामपि ते यात्रां कथिष्यामि शार्क्षिणः॥ 43 यस्यां निमित्तसुदिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 पेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |      |
| आचार्याय सिद्दाष्याय दत्वा तत्रैव दक्षिणाम् ॥ 42 विसृजे देवमाख्यातं तिर्थस्नानं मया तव । द्वितीयामपि ते यात्रां कथिष्ट्यामि द्यार्ङ्गिणः ॥ 43 यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः । प्रासादे दिाथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवैः शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुसं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 41   |
| विसृजं देवमाख्यातं तिर्थस्नानं मया तव।  द्वितीयामिष ते यात्रां कथिष्यामि शार्क्षिणः॥ 43  यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः।  प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44  छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्।  प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवै: शुभैः॥ 45  प्रेत्य द्वारं सु संगुतं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |      |
| दितीयामिष ते यात्रां कथिष्यामि शार्क्षिणः॥ 43 यस्यां निमित्तमुहिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽषि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽषिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्ठेरभिनवै: शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुतं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                   | 42   |
| यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं वास्तुनिर्माणमादितः। प्रासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरेः॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्। प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरभिनवै: शुभैः॥ 45 प्रेत्य द्वारं सु संगुतं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>La</b>                                           |      |
| पासादे शिथिले भग्ने गर्भागारेऽपि वा हरे: ॥ 44 छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत् । पागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्ठेरभिनवै: शुभै: ॥ 45 प्रेस हारं सु संगुतं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 43   |
| छिन्ने जीर्णेऽपिवा बिम्बे यात्रां देवस्य कारयेत्।<br>प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्ठेरिभनवै: शुभै:॥ 45<br>प्रेत्य द्वारं सु संगुतं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 4.4  |
| प्रागुद्ग्वा गृहं कृत्वा काष्टेरिमनवै: शुभै:॥ 45<br>प्रेत्य द्वारं सु संगुप्तं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 44   |
| प्रेत्य द्वारं सु संगुप्तं चतुरश्रं मनोरमम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 45   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | ,    |
| in the Bartistan company of the first of the first of the Bartist of the first of | पीठं काष्ट्रमयं तस्य मध्यदेशे निधापयेत्॥            | 46   |

| यात्रा नाम द्वाविशोऽध्याय:।                       | १४९        |
|---------------------------------------------------|------------|
| तस्मिन् लोहमयं विंव मल्पकायं चतुर्भुजम्।          |            |
| चित्रं कृत्वा समास्थाय निश्चलं कारयेत्पुन:॥       | 47         |
| अथ पुण्येऽहनि प्राप्ते पूजियत्वा बिजोत्तमान् ।    |            |
| पुण्याहं वाचियत्वा च शानित कृत्वा विशुद्धये।      | 48         |
| आद्दीत महत्पात्रं सौवर्ण राजतं तथा।               |            |
| ताम्रं वा तत्र निक्षिप्य हेमरत्नानि शक्तितः॥      | 49         |
| गन्ध पुष्पाक्षतादीनि पवित्राणि च सर्वतः।          |            |
| शुद्धेन वारिणा पूर्वे कृत्वाऽलंकृत्य सर्वतः॥      | 50         |
| देवस्याराधनं कुर्या चत्नेन महता पुनः।             |            |
| तस्यावसाने निर्गच्छे दाचार्यो भवनं नवम्॥          | 51         |
| सर्वत स्तद्लंकृत्य गन्ध पुष्पाङ्करादिभि:।         |            |
| अन्तःप्रविद्य कुर्वीत शारीरं ध्यान मात्मनः ॥      | 52         |
| तत्र योगमयं पीठं ध्यात्वा बिंबं च पूर्ववत्।       |            |
| अर्वा गावाहनं कृत्वा रक्षां कृत्वा बहि र्वजेत्॥   | 53         |
| प्रासाद बार मासाच प्रष्ठव्या स्तस्य कारकाः।       |            |
| कियन्तं काल मेतस्मि न्नल्पगेहे जनार्दनः॥          | 54         |
| किष्टवासे निवसति कोघं नेच्छे त्तथा बुधः।          |            |
| ततोऽवीगपि निर्देश्यः तस्मात्कालोऽपि तै नेरैः।     | 55         |
| मासा दृध्वं तु निर्देश्य ततोऽवीगि[ति?] नेष्यते    | 1          |
| अथ तं पात्र मादाय गर्भागारं प्रविद्य च॥           | <b>5</b> 6 |
| तस्मि न्नावाहये देवं सर्वेण पुरुषोत्तमम्।         |            |
| तै रुक्तं मनसा ध्यात्वा काल निर्देश मञ्जसा॥       | 57         |
| तत्पात्रं मूर्धि विन्यस्य शङ्क दुन्दुभि निःस्वनैः |            |
| ः प्रदक्षिणं परिक्रम्य गच्छे दिभिनवं गृहम्।।      | 58         |

| तच प्रदाक्षण कृत्वा गच्छ द्न्तः समाहितः।            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ब्राह्मणा नप्यनुज्ञाप्य काल मुक्ता पुरोदितम् ॥      | 59         |
| पश्चोपनिषदान् [दा] ध्यात्वा सर्वेण ध्याययेद्धरिम् । |            |
| सान्निध्य मर्थियत्वा च पाद्यदानानि पूर्ववत्॥        | 60         |
| कुर्वीत सक्तं मन्त्रै रग्निकार्यसमन्वितम् ।         |            |
| तस्यावसाने सर्वेषा मन्नपानानि दापयेत्॥              | 61         |
| दक्षिणांच यथा शक्ति वाचये दाशिषस्तथा।               |            |
| रत्न धातु निधानादि नात्र कुर्वीत मन्त्रवित्।।       | 62         |
| स्थापनं मुख्यमेव स्यात् यत्कृतं तेन वर्त्मना ।      |            |
| तस्मा न्निधान रहितं श्चद्रोपकरणान्वितम् ॥           | 63         |
| केशवासमिव प्राप्तं कल्पये त्कार्यसिद्धये ।          |            |
| प्रासादे गर्भगेहे वा पुन रुत्पादिते शुभे ॥          | 64         |
| उद्पात्रे तथैवैन मावाद्य स्थापयेत्पुनः।             |            |
| प्रतिमायां तु नष्टायां ब्राह्मणाना मनुज्ञया ॥       | 65         |
| आचार्यः प्राङ्क्वो भृत्वा विष्वक्सेनमनाः खयम्।      |            |
| गत्वा तूत्थापये द्विंबं परिचारक संवृतम् ॥           | 6 <b>6</b> |
| खयमेव तु गृह्णीया न्मूलरत्नानि सर्वेशः।             |            |
| यानमारोप्य तद्धिंबं नीत्वा सह जलाशये॥               | 67         |
| तस्य मध्येतु विसृजे द्विष्वक्सेन मनु समरन्।         |            |
| कारियत्वा नवा मन्यां प्रतिमां लक्षणान्विताम् ॥      | 68         |
| जलाधिवासनाचेव तन्त्रचोदित माचरेत्।                  |            |
| विंव संस्कार माचार्यः सर्व मावाहना द्विना ॥         | <b>6</b> 9 |
| कृत्वा पीठंच कुर्वीत रत्नधातु निधापनः।              |            |
| तत्र बिंबं प्रतिष्ठाप्य निश्चलं कार्ये स्पुनः ॥     | 70         |

| यात्रा नाम द्वाविंशोऽध्यायः।                      | १५१ |
|---------------------------------------------------|-----|
| योगपीठं ततो ध्यात्वा देव विग्रहमेव च।             |     |
| बाह्यागारा त्ततो देव मुद्पात्रे समाह्रयेत्॥       | 71  |
| मुहूर्ते शोभने प्राप्ते तिहेवं नतु शोधयेत्।       |     |
| अनष्टे मूल बिंबेतु वास्तु निर्माय सर्वत:॥         | 72  |
| पश्चगव्यादिभि द्रव्यै: क्षालयित्वा समंततः।        |     |
| तस्मि न्नेवोदपात्रे तु देवमाहृय योजयेत्॥          | 73  |
| विंवानां भग्न जीणीनां दृषितानां च कइमलै:।         |     |
| उद्यासनं प्रयुञ्जीत नान्यथा बिम्ब मुद्धरेत्॥      | 74  |
| इत्येवं द्विः प्रकारापि यात्रा देवस्य कीर्तिता।   |     |
| आनुपूर्व्येण ते ब्रह्मन् किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ | 75  |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                  |     |
| यात्रा नाम दाविंशोऽध्यायः                         |     |

# अथ त्रयोविंशोऽध्यायः

#### ब्रह्मा

| विम्वानां लक्षणं ब्रूहि प्रमाणैः सकलैः सह।           |   |
|------------------------------------------------------|---|
| अङ्ग प्रत्यङ्ग विन्यासं पीठ लक्षणसंयुतम् ॥           | ř |
| परम:                                                 |   |
| सुवर्णादीनि विम्बस्य द्रव्याणि कथितानि ते।           |   |
| शोधयित्वाऽग्रतस्तानि शिल्पिभः कारयेद् दृहम् ॥        | 2 |
| द्रावियत्वा सकृत्सिक्तं (क्थं?) सुवर्णे सर्वतो घनम्। |   |
| देवबिम्ब मुपादेय मन्यथा न शुभावहम् ॥                 | 3 |
| खदिरः पनसश्चापि मधूक श्चन्दनं तथा।                   |   |
| सरलो देवदारुश्च जातीकाष्ठा स्तथाऽसनः॥                | 4 |
| तिमिश्च अन्दनश्चेति प्रशस्ता वृक्षजातयः।             |   |
| ऋजु स्निग्ध समाकारा न शिखा निर्वृणा घना: ॥           | 5 |
| परिपका नवा ग्रुष्का वृक्षछेदाः ग्रुभावहाः।           |   |
| सुप्रशस्ते शुचौ देशे खनित्वा भूमि मुद्धृता॥          | 6 |
| शीतलातु शिलाग्राह्या दुष्टलक्षण वर्जिता।             |   |
| इष्ट्रा[दुष्टा?] गर्भवती ज्ञेया भिद्यते शिथिलध्वनिः॥ | 7 |
| मण्डलैश्च त्रिधाह्यव नानावणी च कीर्त्यते।            |   |
| काक गृध कपि श्वान सर्पवृश्चिकमूषिकाः॥                | 8 |
| यदि चिह्नेन लक्ष्यन्ते तलायां सा न शोभनम्।           |   |
| अन्येन दृषिता भावात् लक्ष्यन्ते यदि कुत्र चित्॥      | 9 |

| विम्बलक्षणं नाम त्रयोविंशोऽध्याय:।                                                       | १५३ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अष्टगर्भातु सा ज्ञेया कुलक्षयकरी शिला।                                                   |     |
| राङ्चक गदापद्म छत्र तोरण वारणाः॥                                                         | 10  |
| सिह्य सूकर सारङ्ग श्रीवत्साङ्कृ श कुण्डिका:।                                             |     |
| हरूयन्ते यदि पाषाणे तद्भविष्यति शोभने[नः?]॥                                              | 11  |
| अन्यानि च शुभान्येव अशुभा न्यशुभानि च।                                                   |     |
| शिलायां क्षालितायां तु यदि किंचित्रलभ्यते ॥                                              | 12  |
| मध्यमा सा शिला ज्ञेया सर्वत्र सुष[स?]मा घना।                                             |     |
| रूपतो यदि लक्ष्यन्ते तिलतण्डुलवालुकाः॥                                                   | 13  |
| नच रेखाप्रदेशेषु विज्ञेया साऽपिमध्यमा।                                                   |     |
| शिल्पीनांच प्रमादेन वातातपवदोन च ॥                                                       | 14  |
| दिालाकाष्ठानि वालूका दारुणै रपि ताडनै: ।<br>गन्धे वर्णे तथा स्पर्शे दाब्दे च यदि किंचन ॥ | 15  |
| लक्ष्यन्ते न कचिद् द्रष्टुं सर्व वर्णेषु सा शुभा।                                        | 13  |
| मृत्तिकाप्येवमेव स्या दुक्तकर्म यथा भवेत्॥                                               | 16  |
| अकुत्सिता दायतना दुड्ता सातु द्योभना।                                                    |     |
| एवमेभि: शुभैद्रव्ये रूपं देवस्य यत्कृतम्॥                                                | 17  |
| तन्त्रे यं विम्यमर्चेति वेरंच प्रतिमेति च।                                               |     |
| प्रासादे भवने चापि प्रमाणं तस्य भिचते ॥                                                  | 18  |
| जङ्गमस्यापि सर्वस्य चित्रे लेखार्पितस्य च।                                               |     |
| प्रमाणं त्रिविधं प्रोक्तं तस्य शास्त्रे पितामह ! ॥                                       | 19  |
| अर्ध्व तिर्यक् समन्ताच तर्दिंबं येन मीयते।                                               |     |
| उन्मानं प्रथमं प्रोक्तं विमानं तदनन्तरम् ॥                                               | 20  |
| तृतीयं परिमाणं तु शास्त्रेऽस्मिन् कसलोज्ञव ।।                                            |     |
| त्रिभिरेतै: प्रमाणैस्तु यत्परिच्छिन्न मञ्जसा ॥<br>२० पा.                                 | 21  |

|           | तिचत्रमिति विज्ञेयं पूजनीयं च पण्डितै:।        |            |
|-----------|------------------------------------------------|------------|
|           | परिमाणार्ध निष्पन्न मचित्रं वन्य मिष्यते ॥     | 22         |
|           | चित्राभासमितिप्राहुः परिमाण विवर्जितम्।        |            |
| 22.       | भक्तानां दर्शनाथीय क्रियते यन्मनोरमम्॥         | 23         |
|           | वर्णकै: पटकुड्यादी तदाहुर्भक्तिवर्धनाम्।       |            |
|           | वर्धनां अर्भकाणां च स्त्रीणां च हृद्यंगमम्॥    | 24         |
|           | अचित्रं स्थापये त्कृत्वा काष्ठेन शिलयापि वा।   |            |
|           | प्रासादे स्थापये चित्रं भवने वा विभूतये॥       | 25         |
|           | जङ्गमं वा ऽर्चयेन्नित्य मावाह्यच विसृज्य च।    |            |
|           | वातायनपर्थं गत्वा ये भान्ति रविरद्मयः॥         | <b>2</b> 6 |
|           | तत्र सूक्ष्मं विसर्पन्तो रेणवः परमाणवः।        |            |
|           | परमाण्वष्टकं केशो लिख्या केशाष्टकं भवेत्॥      | 27         |
|           | लिख्याष्टकं भवेद्यूका तथा यकाष्टकं यवा।        |            |
| ,         | अङ्गुलं प्राहुरष्टाभिर्यवैः प्रमितमञ्जसा ॥     | 28         |
|           | तालं वितस्तिमप्याहु द्वीदशङ्कुल सम्मितम्।      |            |
| ις τ<br>Ε | ताले बेहस्तमिच्छन्ति पश्चहस्तं तु पूरुषम्॥     | <b>2</b> 9 |
|           | पश्चहस्त प्रमाणात्तु नायि[धि?]कं विंवमिष्यते । |            |
|           | एकहस्ता न्नच न्यूनं प्रासादे स्थाप्यते हि मे ॥ | 30         |
|           | भवने स्थाप्यमानं तु नैकहस्ता त्परं भवेत्।      |            |
|           | विन्ध्यायां च                                  | 31         |
|           | शरीर न्यासकाले च नमस्कारे च तर्पणे।            |            |
| • •       | मौनं कुर्या त्ययत्नेन नाप्तोति फलमन्यथा॥       | 32         |
|           | [ सौवर्णो राजतस्ताम्रो खादिरोवा स्रुवो भवेत्।  |            |
| ·<br>-    | आद्यमैश्वर्य सिध्यर्थ राजतं क्रीतिवर्धनम्॥     | 33         |

भुक्ता तोयं पिवे त्तेन हस्तशुद्धिं च कारयेत्। व अर्चियत्वा परं देवं नित्य मञ्यग्रया घिया॥

م. عني في المنظم إلى الشف إلى

| स्तुतिकाले तु संप्राप्ते स्तोत्रमेतदुदाहरेत्॥                        | 45 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन !।                             |    |
| नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वज !॥                               | 46 |
| देवानां दानवानांच सामान्य मधिदैवतम्।                                 |    |
| सर्वदा चरणद्रन्द्रं व्रजामि शरणं तव ॥                                | 47 |
| एकस्त्वमिस लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा।                               |    |
| अध्यक्षा चानुमन्ताच गुणमाया समावृत:॥                                 | 48 |
| संसार सागरं घोरमनन्त क्लेश भाजनम्।                                   |    |
| त्वामेव द्यारणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिण: ॥]                        |    |
| [ मनस्विन: ॥ ]                                                       | 49 |
| [ इत: प्रभृति ग्रन्थपातान्तो भाग: एकोनत्रिंशे अध्याये कर्मशेषप्रकरणे |    |
| परिदृश्यते. बिम्बलक्षणाध्याये अस्य अनौचित्यमिव भाति,                 |    |
| अतः तत्रैव द्रष्टव्यः । ]                                            |    |
| न ते रूपं नचाकारो नायुधानि नचास्पदम्।                                |    |
| तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे॥                             | 50 |
| नैव किंचित्परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽपि न कस्य चित्।                     |    |
| नैव किंचिद्सिद्धं ते नच सिद्धोऽसि कस्यचित्॥                          | 51 |
| कार्याणां कारणं पूर्वे वचसां वाच[च्य?]मुत्तमम् ।                     |    |
| योगिनां परमासिद्धि नेपरं ते परं विदुः॥                               | 52 |
| अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे।                            |    |
| पाहि मां पुण्डरीकाक्ष ! न जाने द्वारणं परम् ॥                        | 53 |
| कालेष्वपिच सर्वेषु दिक्षु सर्वासु वाऽच्युत!।                         |    |
| इारीरे च गती चापि वर्धते मे महद्भयम्॥                                | 54 |

१. अध्यक्षश्वानु ।

| बिम्बलक्षणं नाम त्रयोविंशोऽध्याय:।                | १५७ |
|---------------------------------------------------|-----|
| त्वत्पाद्कमलाद्न्यं नमे जन्मान्तरेष्वपि ।         |     |
| निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्॥       | 55  |
| विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं स्थान मार्जितम् ।   |     |
| जन्मान्तरेऽपि मे देव मा भृदस्य परिक्षयः॥          | 56  |
| दुर्गतावपि जातायां त्वद्गतो मे मनोरथः।            |     |
| यदि नाज्ञं न विन्देत तावताऽस्मि कृती सदा॥         | 57  |
| न काम कलुषं चित्तं मम ते पादयोः स्थितम्।          |     |
| कामये वैष्णवत्वं तु सर्वजन्मसु केवलम् ॥           | 58  |
| इत्येव मनयास्तुत्या स्तुत्वा देवं दिने दिने।      |     |
| किंकरोऽस्मीति चात्मानं देवायैवं निवेदयेत्॥        | 59  |
| पूजाद्रव्यावद्येषेण पूजये दात्मनस्तनुम् ।         |     |
| पूजापीठोपकण्ठे तु खयमासीत विष्टरे ॥               | 60  |
| यथा नराणा भुत्कृष्टं यथा वा परमं गुरुम्।          |     |
| आराधयति यत्नेन तथा देवं त[स?]मर्चयेत्॥            | 61  |
| अग्निकार्ये तु होमस्य त्रीणि द्रव्याणि पद्मज !।   |     |
| समिधो हवि राज्यंच तै र्नित्यं होममाचरेत्॥         | 62  |
| पुष्पाणि लोकपालानां दिशासु विदिशासु च।            |     |
| पूजा द्रव्याणि योज्यानि सर्वदा होममाचरेत्॥        | 63  |
| काम्ये नैमित्तिके चापि पकहोमो विधीयते ।           |     |
| अतः।परं ग्रन्थपातः                                |     |
| इति श्री पाश्चरात्रे परमसंहितायां विम्बलक्षणं नाम | T   |

त्रयोविंद्योऽध्यायः।

### अथ चतुर्विशोऽध्यायः ।

| ;0;                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| निद्रया पीड्यते यद्वा गर्चे वा प्रतिपद्यते।                  |    |
| यथैत''''न यात्रेण सिध्यतीभीप्सितं मम ॥                       | 1  |
| स्वेच्छया कृतमप्येवं हन्तुं शक्तोति किल्बिषम्।               |    |
| एवं चिन्तयत स्तस्य नाधर्मे वर्तते मति:॥                      | 2  |
| इन्द्रियाणां स्वभावेन सुस्वमेवानुधावति ।                     |    |
| तस्मा बिद्धा नुपासीत न रूपं पारमार्थिकम् ॥                   | 3  |
| अच्युतस्य परोक्षं त दिति किं त(चि?)द्नुस्मरेत्।              |    |
| औपकारिक मेवास्य रूप माराधयेडुधः॥                             | 4  |
| अनुध्यायन् वदेचापि तथास्यु रमिते मती (यथास्य<br>रमते मतिः?)। | 7  |
| तस्मा दाकार मुद्दिष्टं न परित्यज्य पण्डित:॥                  | 5  |
| परं देव मुपासीत मुक्तयैव फलाय वा ।                           |    |
| खरूपं चास्य तन्त्रेऽस्मिन् कथितं यन्मया तव ॥                 | 6  |
| तदेव पृजये न्नित्यं नतु बुद्धिविकल्पितम् ।                   |    |
| अभिषेके खदेहस्य शान्ति माज्ञा [मन्त्रान्?] प्रयोजयेत् ॥      | 7  |
| गुप्त्यर्थ मात्मरक्षायां द्रव्य शुद्धौ च पावनात्।            |    |
| समिदाज्यं न होमेषु योजये देवताश्रयात्॥                       | 8  |
| कथितेनैव रूपेण ध्यायेत तमहर्निशम्।                           |    |
| यथा प्रसाद मार्काक्षन सेवेत सततं ध्रुवम् ॥                   | 9  |
| अभ्यासाच भवन्त्येते न कदा प्यविचिन्तयेत्।                    |    |
| ध्यानेनैव हरेरूपे कुर्यात्परिचयं सदा॥                        | 10 |

| विद्वत्पूजा नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।                   | १५९  |
|------------------------------------------------------|------|
| ततोऽस्य वर्धते भक्ति स्ततः स्नेहोऽस्य जायते।         |      |
| अनपायी भवत्येव देवदेवस्य पाद्योः॥                    | 11   |
| पूजकः सर्वकालेषु च्यवते स्थानतोऽन्यथा।               |      |
| मन्त्रै रावर्त्यमानैस्तु विष्णुपाद् समाश्रितैः॥      | 12   |
| खरूपं लक्ष्यते बुद्धौ भक्तिरस्य तथा[तो?] भवेत् ।     |      |
| भक्तयर्थाः सर्वमन्त्रास्तु भक्तयर्थे नित्यमर्चनम् ॥  | 13   |
| ध्यानं च प्रणिधानं च सर्वं भक्तयर्थमिष्यते।          |      |
| यद्यस्य हृद्यं तीव्रं सहसा भजते हरिम्॥               | 14   |
| अप्रिये वा प्रिये वापि स भक्त इति कीर्त्यते।         |      |
| प्रियाणि चिन्तये चस्तु देवदत्तानि मानवः॥             | 15   |
| न खशक्तयैव लब्धानि स भक्तः परमेष्ठिनः।               |      |
| मम पूर्वकृतैः पापै रेतद्त्रिय मागतम् ॥               | 16   |
| इत्यप्रियेषु यः पश्ये द्विष्णुभक्तः ससम्मतः।         |      |
| एवं भक्ति निवृत्त्यर्थे [विवृद्धचर्थः?] विद्वांसोऽपि |      |
| र्दनम् ॥                                             | 17   |
| रूपवन्त मुपासीरन् नान्यथा सिद्धिकाम्यया [मामु        | _    |
| अव्यक्ताचाश्च ये भावा देहान्ताः कथिता मया॥           | . 18 |
| तानतीत्य स्थितोप्येषो देव श्चिन्त्य शरीरवान् ।       | 10   |
| तस्य योगमयं विद्या दाकारं सर्व वस्तुकम्॥             | 19   |
| भक्तानामनुकम्पार्थे नतु सत्येन निष्ठितम् ।           | 20   |
| आयुधाभरणोपेतं सांग्रुकं दोर्भिरुज्वलैः॥              | 20   |
| सत्यरूप मिव ध्याये त्प्रथमं पुरुषोत्तमम्।            |      |
| कर्ममध्ये विद्योषेण वर्तमानस्य देहिनः॥               | 21   |

## अथ चतुर्विद्योऽध्यायः ।

---:0:---

| निद्रया पीड्यते यद्वा गर्वे वा प्रतिपद्यते ।                 |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| यथैत''''न यात्रेण सिध्यतीभीप्सितं मम ॥                       | 1 |
| स्वेच्छ्या कृतमप्येवं हन्तुं शक्तोति किल्बिषम्।              |   |
| एवं चिन्तयत स्तस्य नाधर्मे वर्तते मति:॥                      | 2 |
| इन्द्रियाणां स्वभावेन सुखमेवानुधावति ।                       |   |
| तस्मा द्विद्वा नुपासीत न रूपं पारमार्थिकम् ॥                 | 3 |
| अच्युतस्य परोक्षं त दिति किं त(चि?)दनुस्मरेत्।               |   |
| औपकारिक मेवास्य रूप माराधयेद्वुध:॥                           | 4 |
| अनुष्यायन् वदेचापि तथास्यु रमिते मती (यथास्य<br>रमते मतिः?)। | • |
| तस्मा दाकार मुद्दिष्टं न परित्यज्य पण्डितः॥                  | 5 |
| परं देव मुपासीत मुक्तयैव फलाय वा ।                           |   |
| स्ररूपं चास्य तन्त्रेऽस्मिन् कथितं यन्मया तव ॥               | 6 |
| तदेव पृजये न्नित्यं नतु बुद्धिविकल्पितम् ।                   |   |
| अभिषेके खदेहस्य शान्ति माज्ञा [मन्त्रान्?] प्रयोजयेत् ॥      | 7 |
| गुप्त्यर्थ मात्मरक्षायां द्रव्य शुद्धौ च पावनात्।            |   |
| समिदाज्यं न होमेषु योजये देवताश्रयात् ॥                      | 8 |

|          | विद्वत्पूजा नाम चतुविशाऽध्यायः।                        | १५९   |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|
|          | ततोऽस्य वर्धते भक्ति स्ततः स्नेहोऽस्य जायते ।          | 4.1   |
|          | अनपायी भवत्येव देवदेवस्य पादयोः॥                       | 11    |
|          | पूजकः सर्वकालेषु च्यवते स्थानतोऽन्यथा ।                |       |
|          | मन्त्रे रावर्त्यमानैस्तु विष्णुपाद समाश्रितैः॥         | 12    |
|          | सरूपं लक्ष्यते बुडौ भक्तिरस्य तथा[तो?] भवेत्।          |       |
|          | भक्तयर्थाः सर्वमन्त्रास्तु भक्तयर्थे नित्यमर्चनम् ॥    | 13    |
|          | ध्यानं च प्रणिधानं च सर्वे भक्तयर्थमिष्यते।            |       |
| :<br>51: | यद्यस्य हृद्यं तीव्रं सहसा भजते हरिम्॥                 | 14    |
|          | अप्रिये वा प्रिये वापि स भक्त इति कीर्त्यते।           |       |
|          | प्रियाणि चिन्तये चस्तु देवदत्तानि मानवः॥               | 15    |
|          | न खशक्तयैव लब्धानि स भक्तः परमेष्ठिनः।                 |       |
| V,       | मम पूर्वकृतैः पापै रेतद्त्रिय मागतम् ॥                 | 16    |
|          | इत्यप्रियेषु यः पश्ये द्विष्णुभक्तः ससम्मतः।           |       |
|          | एवं भक्ति निवृत्त्यर्थे [विवृद्धचर्थं?] विद्वांसोऽपि ज | ना-   |
|          | र्दनम् ॥                                               | 17    |
|          | रूपवन्त मुपासीरन् नान्यथा सिद्धिकाम्यया [माप्रुयु      | :?] । |
|          | अव्यक्ताद्याश्च ये भावा देहान्ताः कथिता मया ॥          | 18    |
|          | तानतीत्य स्थितोप्येषो देव श्चिन्त्य शारीरवान्।         |       |
|          | तस्य योगमयं विद्या दाकारं सर्व वस्तुकम् ॥              | 19    |
|          | भक्तानामनुकम्पार्थं नतु सत्येन निष्ठितम् ।             |       |
|          | आयुधाभरणोपेतं सांशुकं दोभिरुज्वलै:॥                    | 20    |
|          | सत्यरूप मिव ध्याये त्यथमं पुरुषोत्तमम्।                |       |
|          | कर्ममध्ये विद्योषेण वर्तमानस्य देहिनः ॥                | 21    |

| इदमेव हरेरूपं ध्यातव्यं नान्य दन्वहम् ।                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| यद्वा निवृत्तः कर्मभ्यः संयते रमते मनः॥                                           | 22 |
| तदा सूक्ष्मशारीरंतु पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ।                                         |    |
| र्यक्तयः साधुकारो[वा] विज्ञेया बाहवो दिशः॥                                        | 23 |
| चौ रुत्तमाङ्ग माकाञां जठरं पृथिवी पदम्।                                           |    |
| दृष्टिः सूर्यो मन श्चन्द्रः प्राणं चास्य शरीरिणः॥                                 | 24 |
| अच्छेचोऽयमदास्रोऽयमक्रेचोऽद्योष्य एवच ।                                           |    |
| नित्यः सर्वगतः स्थाणुः पूजनीयो मनीषिभिः॥                                          | 25 |
| यत्कृतं परमं रूप मनिर्देश्य मलक्षणम्।                                             |    |
| न तस्य पुरुषः पूजा मिच्छेद्विबुघोऽपि सन् ॥ 🕞                                      | 26 |
| देवं ध्यात्वा परो[रं?] धर्म:[र्म?] प्रणवाद्यै: परै: परै: ।                        |    |
| ध्यायन् परोक्षं तदिति आवृत्तेत स पण्डितः॥                                         | 27 |
| यदा यदातु लभते प्रसादं बुद्धिगोचरम्।                                              |    |
| तदा तदा वपुः सूक्ष्मं घ्याये देवस्य संयतः॥                                        | 28 |
| वेद वेदाङ्ग विद्यानां पारगः सुबहुश्रुतः।                                          |    |
| संशयेनैव कार्येषु ध्रुवं सीद्ति पद्मज ।॥                                          | 29 |
| आगमार्थे दृढं कुर्या त्सर्वेविचाभि रात्मवान्।                                     |    |
| विवेकेन च शुद्धेन नागमस्यैव विष्ठवम् ॥                                            | 30 |
| विनिध्तागमोहयेष देहयन्त्रवद्यो स्थितः।                                            |    |
| अप्राप्य शरणं किंचित् कावसीदति बुद्धिमान ॥                                        | 31 |
| स्क्ष्मात्स्थूलिमदं जातं शरीरं हथस्य साधनम्।                                      |    |
| देवोऽपि सद्द्य स्तस्य साध्यो भवितु मईति ॥                                         | 32 |
| 1、 斯勒克米、连 化光度 南海南部 经有效的过去式与过去分词 "一句话,我们要,萧蒙曼,没有"蒙蒙 <del>"""</del> "(这个人事,"这一一个人"。 |    |

१. शक्तयस्त्वायुधा

| विद्वत्पूजा नाम चतुर्विशोऽभ्यायः              | १६१ |
|-----------------------------------------------|-----|
| ततःस्थूल क्रमेणैव सूक्ष्ममर्थे हरेः कथम्।     |     |
| तथाहि वपुरप्यस्य जायते जन्मभि: शुभै: ॥        | 33  |
| यस्तुविद्वानुपासीत श्रीकामं परमेष्ठिनः।       |     |
| विधानं तस्य वक्ष्यामि संक्षेपेण पितामह !॥     | 34  |
| हेम प्राकार संवीतं प्रासादं हेमनिर्मितम्।     |     |
| ध्यात्वा रत्नमयीं भूमिं देवताभि रिधिष्ठिताम्॥ | 35  |
| तस्य मध्येतु वैकुण्ठं रक्त पद्मे सुखासितम्।   | •   |
| चतुर्भुजमनुध्याये त्सुप्रसन्न मृदुस्थितम्॥    | 36  |
| द्वारपालास्थितेद्वीरं चतुर्भिस्तोरणोज्वलैः।   |     |
| आसन्नाननुगृह्णन्तं कामदानेन पूजकान् ॥         | 37  |
| पूजकान् परिवारांस्तु पूर्वमेव मयेरितान्।      |     |
| अचिरेणैव कालेन श्रियं प्राप्नोति सुस्थिराम्॥  | 38  |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां              |     |
| विद्यतपूजा नाम                                | 2   |
| चतर्विद्योऽध्यायः                             |     |

, **š** 

### श्रीः

### अथ पञ्चविंशोऽध्यायः

| ये नरा ज्ञानयोगेन न शक्या स्त्वा मुपासितुम्।      |      |   |
|---------------------------------------------------|------|---|
| सर्वदा भक्तियुक्ताश्च किं तेषां परमं हितम्॥       |      | 1 |
| परम:                                              |      |   |
| तेषामधिगमो धर्मो विहितः कमलासन !।                 |      |   |
| तीर्थानां ग्रुद्धिहेतूनां वैष्णवानां च वत्र्मना ॥ |      | 2 |
| ज्ञानिना मवियुक्ताना मिच्छतां धर्ममुत्तमम्।       |      |   |
| अभिगम्यानि तीर्थानि पावनानि समंततः॥               |      | 3 |
| यत्र देशे प्रसीदन्ति करणा न्यस्य देहिन:।          |      |   |
| त त्तीर्थमिति विज्ञेयं नराणां पापनाशनम्॥          |      | 4 |
| यथा तेषामभिगमाद् धर्मवृद्धिर्भविष्यति।            |      |   |
| तथा ते कथयिष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया॥              |      | 5 |
| तीर्था न्येकाहसाध्यानि इत्यहःसाध्यानि वा नच       | Į.   |   |
| पावनानि भविष्यन्ति त्र्यहात्प्रभृति पावनम्॥       |      | 6 |
| दशभ्यो योजनेभ्योर्वाऽङ्क तीर्थ सफलं भवेत्।        |      |   |
| काले देशेऽपि वृध्यैव फलवृद्धि र्विधीयते ॥         |      | 7 |
| देशेकालेतु दीर्घेऽपि यदि कार्यान्तरेच्छया।        |      |   |
| क्रीडया वा भवेत्तीर्थं न मोहा द्वहुमन्यते॥        |      | 8 |
| प्रसङ्गानुप्रसङ्गेन गच्छेदन्येन वा भृत:।          |      |   |
| यस्तीर्थानि नरोमूढः तस्यापि न फलं भवेत्॥          |      | 9 |
|                                                   | 13 E |   |

१. ख. मृतिकाम् ।

| योगपीठं जले ध्यात्वा देवमावाद्य चेतसा।                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| पाद्यमाचमनं चार्घ्यं दत्वा तेनैव वारिणा॥                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22             |
| तत्पादान्निःसृतां धारां ध्यात्वा मूर्धनि चात्मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| अवगाहेत मौनेन तीर्थ भागवतो नरः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23             |
| पञ्चोपनिषदा प्रोक्ष्य सहस्रं शतमेववा ।                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| कृत्वा स्नानविधिं सर्वे तर्पयित्वा च देवताः॥                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24             |
| दत्वा द्रव्यं यथाशक्ति गृह्णीया त्तीर्थ मुद्रिकाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| तयामृत्तिकया नित्यं देहमालिप्य ग्रुध्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> 5     |
| तीर्थतोयंच संहृत्य प्रोक्षये दात्मन स्ततुम्।                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| एकरात्रं त्रिरात्रं वा वैष्णवः ग्रुद्धिकाम्यया॥                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26             |
| इतिहासांश्च तीर्थेषु यत्नतः श्रृणुयाद्वधः।                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| पारंपर्येण ये तत्र वर्तन्ते भक्तिहेतवः॥                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27             |
| पारंपर्येण ये तत्र वर्तन्ते भक्तिहेतवः॥<br>सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्।                                                                                                                                                                                                                             | 27             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27<br>28       |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्।<br>देवतानां मुनीनां च चरितान्यद्भुतानि च॥                                                                                                                                                                                                                              |                |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्।<br>देवतानां मुनीनां च चरितान्यद्भुतानि च॥<br>आत्मनोऽन्तर्वहिस्तत्र चिन्तयेत्तीर्थ देवताः।                                                                                                                                                                              | 28             |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्।<br>देवतानां मुनीनां च चरितान्यद्भुतानि च॥<br>आत्मनोऽन्तर्बहिस्तत्र चिन्तयेत्तीर्थ देवताः।<br>स्वकर्मदृष्ट्या तिष्ठन्ति नान्यथा वैष्णवा बुधाः॥                                                                                                                          | 28             |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्।<br>देवतानां मुनीनां च चितान्यद्भुतानि च॥<br>आत्मनोऽन्तर्विहस्तत्र चिन्तयेत्तीर्थ देवताः।<br>स्वकर्मदृष्ट्या तिष्ठन्ति नान्यथा वैष्णवा बुधाः॥<br>येन कल्पेन तत्तीर्थं सेवनीय मुपागतैः।                                                                                  | 28<br>29       |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्। देवतानां मुनीनां च चिरतान्यद्भुतानि च॥ आत्मनोऽन्तर्वहिस्तत्र चिन्तयेत्तीर्थं देवताः। खकर्मदृष्ट्या तिष्ठन्ति नान्यथा वैष्णवा बुधाः॥ येन कल्पेन तत्तीर्थं सेवनीय मुपागतैः। प्राहु स्तीर्थविधानंच त्रस्तं कल्पं न चिन्तयेत्॥                                             | 28<br>29       |
| सिद्धानां चापि पूर्वेषां लक्षणान्युपलक्षयेत्। देवतानां मुनीनां च चितान्यद्भुतानि च॥ आत्मनोऽन्तर्बहिस्तन्न चिन्तयेत्तीर्थं देवताः। स्वकमेदष्ट्या तिष्ठन्ति नान्यथा वैष्णवा बुधाः॥ येन कल्पेन तत्तीर्थं सेवनीय मुपागतैः। प्राहु स्तीर्थविधानंच त्रस्तं कल्पं न चिन्तयेत्॥ उत्तमान्वा समानान्वा कुर्यात्तीर्थं समं नरः। | 28<br>29<br>30 |

| महाजनस्य सम्मर्दे दुर्जनस्यच संगमे ।               |    |
|----------------------------------------------------|----|
| प्राणवाधासु चोग्रासु कथं चिट्टत्तिरिष्यते ॥        | 44 |
| जपन्नेव सदागच्छे दिद्यान् मन्त्रांस्तु वैष्णवान् । |    |
| कथं च वैष्णवीं कृत्वा सखीनां प्रियकाम्यया ॥        | 45 |
| सभास्थानानि संप्राप्य समृद्धानि वराण्यपि।          |    |
| यावत्प्रयोजनं तिष्ठेत् न चिरं सिद्धिकामुकः॥        | 46 |
| रममाणोऽपि तीर्थेषु क्रीडां परिहरेद्घः ।            |    |
| आस्फोट क्ष्वेलहासश्च चूतमैथुनमेव च ॥               | 47 |
| एवमादीनि यः कुर्या त्तीर्थयात्रा सुपागतः।          |    |
| तस्य तीर्थफलं सर्वे हरन्ति ब्रह्मराक्षसाः॥         | 48 |
| द्वावेव विपुर्लौ लाभौ नराणां तीर्थगामिनाम्।        |    |
| भक्तिप्रत्यय लाभं च योगज्ञानं च पुष्कलम्॥          | 49 |
| यस्तु प्रदक्षिणं कुर्यान्मेदिनीं तीर्थयात्रया।     |    |
| संप्राप्तोति परां सिद्धिं नच पापेन बाध्यते॥        | 50 |
| लभतेच महाज्ञानं जातिस्मरणमेवच।                     |    |
| विन्नानां मुपघातं च प्रसादं च सुरेश्वरात्॥         | 51 |
| तस्मा त्सर्वप्रयत्नेन वैष्णवः सिद्धिकाम्यया।       |    |
| तीर्थयात्रां निषेवेत तदेव परमं हितम् ॥             | 52 |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां                   |    |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायाँ यात्रा नाम

पश्चविंद्योऽध्याय:॥

ارد. الله عن المارد

### श्रीः

# अथ षड्विंशोऽध्यायः ॥

#### व्रह्मा

|                      | संसारस्य तु किं मूलं किमग्रं मध्य मस्य किम्।   |   |
|----------------------|------------------------------------------------|---|
|                      | विस्तरेण तदाचक्ष्व तथ्येन पुरुषोत्तम !॥        | 1 |
|                      | परमः                                           |   |
|                      | संसारस्य परं मूलं खमेव कमलोद्भव!।              |   |
|                      | ब्रह्मलोकं प्रतिष्ठाप्य ततोयः प्रथमे महान् ॥   | 2 |
|                      | तस्य मध्य मिमे लोका नरकं चाग्रमिष्यते।         |   |
|                      | ऊर्ध्वमूलिममं वृक्षं मध्यशाखा मधःशिरः॥         | 3 |
|                      | संसारविधियन्त्रैते[यत्रैते] संसरन्ति रारीरिण:। |   |
|                      | तस्य लोकाः स्मृताः शाखाः सप्तभूमिमयाः पृथक् ॥  | 4 |
|                      | पृथिवी चान्तरिक्षंच खर्महर्जनएव च।             |   |
|                      | तपः सत्यंच सप्तैते लोकास्ते कथिताः क्रमात्॥    | 5 |
|                      | अधस्तात्पुनरेतेषां प्रोक्ता नरकभूमयः।          |   |
|                      | तत्रपूर्वमिमां भूमिं वक्ष्ये तव पितामह !॥      | 6 |
|                      | आयाम विस्तारोपेतां लक्षणै र्विविधैर्युताम् ।   |   |
|                      | सप्तद्वीपाः स्मृता भूमे वेलयाकृतयः स्थिताः॥    | 7 |
|                      | द्विगुणं द्विगुणायामा नाना जन निकेतनाः।        |   |
|                      | समानायाम विस्तारै वेष्टिता वरुणालयै:॥          | 8 |
| <i>t</i> ,           | वर्षाणां पर्वतानांच भेदाभेदेन लक्षिताः।        |   |
| to contradent grants | जम्बूद्वीपः स्थितो मध्ये शाकद्वीप स्ततःपरम्॥   | 9 |
|                      |                                                |   |

| कुशकौश्रौ ततो द्वीपौ शल्मली द्वीप एवच।         |            |
|------------------------------------------------|------------|
| गोमेदः पुष्करं चेति सप्त द्वीपा इमे क्रमात् ॥  | 10         |
| क्षारोदः सागरः पूर्वे परत्रेक्षुरसोदकः।        |            |
| सुरा दिध घृतोदाश्च क्षीरसागर एवच ॥             | 11         |
| खादूदकंच सप्तैते सागराः द्वीपवत् स्थिताः।      |            |
| एषु ब्रीपेषु मध्यस्था नानाशृङ्गा महोच्छ्रयाः॥  | 12         |
| आसमुद्रायता शैला विज्ञेया वर्षपर्वताः।         |            |
| तेषां मध्येतु वर्षाणि नाना जनपदास्तथा॥         | 13         |
| नगरं ग्रामनचश्च शतशोऽथ सहस्रशः।                |            |
| जम्बूद्वीपस्य मध्येतु मेरुनीम महागिरिः॥        | 14         |
| नानारत्नमयै: शृङ्गै: स्थित: काश्चन विग्रह:।    |            |
| क्रीडा भूमिः सदेवाना मनेकाश्चर्य संयुतः॥       | <b>1</b> 5 |
| तस्य जम्बू नदीनाम मूलमावेष्ट्य तिष्ठति ।       |            |
| तस्य दक्षिणपार्श्वेषु जम्बूबृक्षो व्यवस्थितः॥  | 16         |
| अंत्युच्छृतः सुविस्तीर्णः सर्वेकाम फलप्रदः।    |            |
| मेरो: समन्ताबिस्तीर्ण विद्धि वर्ष मिलावृतम्॥   | 17         |
| तत्र जम्बू फलाहारा ज्ञेया स्तबर्ध वासिनः।      |            |
| मेरो रुत्तरतो ज्ञेया यत्रते वर्षपर्वताः॥       | 18         |
| नीलः श्वेत स्त्रिशृङ्गश्च किंचिद्नाः परस्परम्। |            |
| रम्यकं प्रथमं वर्षे हैरण्यं तद्नन्तरम्॥        | 19         |
| उत्तरा कुरवश्चेति त्रीणि वर्षाणि पद्मज !।      |            |
| मेरो दक्षिणतोऽप्येवं वर्षशैलास्त्रयःस्थिताः॥   | 20         |

| लोको नाम पर्ड्वि <u>चो</u> ऽध्यायः ।                                                | १६९        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| निषधो हेमकूटश्च हिमशैलश्च ते त्रयः।                                                 |            |
| हरिवर्ष किं पुरुषं भारतं वर्ष मेवच ॥                                                | 21         |
| स्थितानि त्रीणि वर्षाणि किंचिदूना न्यनुक्रमात्।                                     |            |
| पूर्वस्यां दिशि मेरोस्तु पर्वतो गन्धमादनः॥                                          | 22         |
| आनील निषधायाश्च पश्चिमायांतु माल्यवान् ।                                            |            |
| भद्राश्वः केतुमालश्च वर्षे द्वे परतस्तयोः॥                                          | <b>2</b> 3 |
| योजन प्रयुतायामो द्वीपोऽयं मध्यमो भवेत्।                                            |            |
| अस्य वर्षेषु जीवन्ति नाना भू[रू]पास्तु मानवाः॥                                      | <b>2</b> 4 |
| आयुःसत्वबलादीनि तेषां भिन्नानि पद्मज ।                                              |            |
| वर्षशैलेषु जीवन्ति यक्ष पन्नगराक्षसाः॥                                              | <b>2</b> 5 |
| भारतं दक्षिणं वर्षे नवधा खण्डितं स्थितम्।                                           |            |
| क्षारोदस्य समुद्रस्य तोयेना न्तःप्रसर्पिणा॥                                         | 26         |
| तेषामेव च भेदेन शैलाः सरित एवच।                                                     |            |
| न राक्याः परिसंख्यातुं ब्रह्मन् वर्षदातैरपि॥                                        | 27         |
| क्षाराणिवस्य मध्यस्था बहवः पक्षिणो नगाः।                                            |            |
| श्चद्र द्वीपाश्च भूयांस स्ते स्मृता म्लेच्छगोचराः॥                                  | 28         |
| त्राकिद्वीपादिषु पुनः षट्सु द्वीपेषु पर्वताः।                                       | 20         |
| वर्षाणि सरितश्चैव ज्ञातज्ञोऽथ सहस्रज्ञाः॥                                           | <b>2</b> 9 |
| तेषु जीवन्ति मनुजा धर्मशीलाः स्थिरायुषाः ।                                          | 30         |
| पदावः पक्षिणश्चैव कव्यादाश्च सरीसृपाः॥                                              | 50         |
| थार्मिका भूमिपालाश्च द्याद्यील समन्विताः।<br>नोपघातो मिथस्तेषां कामकोधादिभिः कचित्॥ | 31         |
| दानाध्ययनकीलाश्च [न पर्?] खनिरताः प्रजाः।                                           |            |
| नापकारेषु वर्तन्ते परेषां व्यसनेषु वा ।                                             |            |
| २२ पा.                                                                              | , •        |

| वृक्षौषध्या बहु फलाः सर्व काम समृद्ध्यः।             |    |
|------------------------------------------------------|----|
| तत्र गावः पयस्विन्यः प्रजा निर्व्यसनास्तथा ॥         | 33 |
| पुष्करद्वीपमध्येतु पर्वतो मानसोत्तरः।                |    |
| लोकपालाः स्थितास्तस्मिन् दिङ्क्षेष्विन्द्रपूर्वकाः ॥ | 34 |
| सागरेषु तु जीवन्ति सत्वाः सिललयोनयः।                 |    |
| मकरा स्तिमयो नकाः कूर्मा नागाश्च दन्तिनः॥            | 35 |
| सत्वेभ्यः स्थलचारिभ्यो भूयांसो जलचारिणः।             |    |
| समुद्रसिललाहारा जीवन्ति निरवग्रहा:॥                  | 36 |
| खादूदात्परतो ब्रह्म लोकालोकस्तु पर्वतः।              |    |
| वेष्टियत्वा महीं कृत्स्नां परितस्सोपतिष्ठते ॥        | 37 |
| अर्वाचीनेतु तस्यार्धे चरन्ति रविरदमयः।               |    |
| परार्घार्धकृतो नित्यं लोकालोक स्ततस्तु सः॥           | 38 |
| इत्येषा कथिता भूमि: प्रथिता घातुपेशला।               |    |
| द्युभाद्युभानि कर्माणि यत्र कुर्वन्ति देहिनः॥        | 39 |
| भुवनात्वन्तरिक्षाच वायवीयं प्रकुर्वितम्।             |    |
| उपर्युपरि तिष्ठन्ति मस्तस्तत्र सप्तधा ॥              | 40 |
| तत्रमेध्या गृहास्तारा नक्षत्राणि महर्षयः।            |    |
| तैजसेन दारीरेण तिष्ठन्ति निरुपष्ठवाः॥                | 41 |
| यक्ष विद्याधराश्चेव गन्धर्वाः किन्नरास्तथा।          |    |
| कामचारा निराबाधा स्तत्र जीवन्ति निर्वृताः॥           | 42 |
| सप्तस्कन्धं तु तत्तत्र वायुचकं समोन्नतम्।            |    |
| भ्रमयत्युपरि स्थित्वा ध्रुवोनाम महामुनि:॥            | 43 |
| तृतीयस्तेजसो लोक: खर्गलोक इति स्मृत:।                |    |
| वसन्ति विबुधा यत्र मोदमानाः सहस्रशः॥                 | 44 |

| लोको नाम षड्विंशोऽध्याय:।                                                                      | १७३  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विमानैः कामसंचारै रप्सरोभिः समन्विताः।                                                         |      |
| तत्र देवगणा ब्रह्मन् निवसन्ति सहस्रशः॥                                                         | 45   |
| आदित्या वसवो रुद्रा साध्या ऋभव एवच।                                                            |      |
| किंकराः कर्म देवाश्च पितरश्च पृथग्विधाः॥                                                       | 46   |
| चक्रमण्डल मध्यस्थं पिबन्तः परमामृतम् ।                                                         |      |
| जीवन्ति विविधास्तत्र वासवेनाभिरक्षिताः॥                                                        | 47   |
| तेजोमयेन वपुषा दीप्यमानाः समन्ततः।                                                             |      |
| कल्पमात्रायुषो देवा जीवन्ति स्थिर यौवना:॥                                                      | 48   |
| गावः कामदुधा स्तेषां कल्पवृक्षाश्च सर्वदा।                                                     |      |
| चिन्ताफलानि रत्नानि पूरयन्ति मनोरथान् ॥                                                        | 49   |
| एवमेते त्रयो लोका लभ्यन्ते कर्मभिः शुभैः।                                                      |      |
| कर्मक्षयेन जीर्यन्ते ये मया कीर्तिता स्तव॥                                                     | 50   |
| चत्वारस्तु परे लोका ज्ञानसाध्याः पितामह!।                                                      | _    |
| वसन्ति योगिनो यत्र योगाभ्यासेन निःसृताः॥                                                       | 51   |
| चतुर्थे महराख्ये तु द्शकल्पायुषो नराः।<br>सङ्कल्पसिद्धा स्तिष्ठन्ति विष्णुभक्ता जितेन्द्रियाः। | 1 52 |
|                                                                                                | 1 32 |
| पञ्चमेतु जने लोके शतकल्पायुषो नराः।<br>ध्यानाहाराः प्रमोदन्ते वशे सन्निहितेन्द्रियाः॥          | 53   |
| षष्ठे तपसि लोकेतु महाभूत जयैषिणः।                                                              |      |
| सहस्रकल्पायुषः सिद्धा निवसन्ति समाह(हि)ताः॥                                                    | 54   |
| सप्तमे सत्यलोके तु प्रधाना विद्यानो नराः।                                                      |      |
| अयुतकल्पायुषः सिद्धा निवसन्ति निरुत्सुकाः ॥                                                    | 55   |
| अत्रैव वसति ब्रह्मा लोकसृष्टि विचक्षणः।                                                        |      |
| तेनायं ब्रह्मलोकश्च यत्र त्वमधितिष्ठसि॥                                                        | 56   |
|                                                                                                |      |

43.2

| एते लोकास्तु गतयः ग्रुभकर्म विपाकजाः।           |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| पापस्य तु गति नींचै र्लोकानामिति निश्चयाः॥      | 5 <b>7</b> |
| अधस्तात् क्षितिलोकस्य महानरकभूमयः।              |            |
| नानारूपाः पिशाचानां षट्कास्तिष्ठन्ति दुष्कृताः॥ | 58         |
| रौरवः प्रथमस्तेषां महारौरवमेवच ।                |            |
| नरकं कालसूत्रंच पश्च कष्टमनन्तरम्॥              | 59         |
| तामिस्र मन्धतामिस्र मित्येतानि पितामह!।         |            |
| एतानि समनुप्राप्य तीत्र यात्रान्वितानि वै॥      | 60         |
| दुष्कृतानां फलं घोरं भुञ्जते सर्वदेहिन:।        |            |
| अथस्तात्पुनरेतेषा मवीचिनीम विश्रुता॥            | 61         |
| निवासो दानवेन्द्राणां नाशितानां गताहृता।        |            |
| एवसुद्देशतः प्रोक्ता सृष्टिरेषां पितामह !॥      | 62         |
| बहिरण्डकपात् वेधा रचयित्वैव तिष्ठति ।           |            |
| अण्डस्यापि बहियोंऽयं तस्य बुद्धि बहि:स्थिता॥    | 63         |
| बुद्धेस्तु वहिरव्यक्त मव्यक्तात्पुरुषः परः।     |            |
| पश्चराक्तिमयो विष्णु वीसुदेवः सनातनः॥           | 64         |
| नैव तस्मात्परं किंचिदास्तिकत्वं पितामह!।        |            |
| सत्वनादि रनन्तश्च परिमाणविवर्जितः॥              | 65         |
| तदिच्छया सृष्टिरयं विकास मधिगच्छति।             |            |
| तदिच्छया च संहारं कल्पान्ते प्रतिपद्यते ॥       | 66         |
| इति येयं तव प्रोक्ता लोकसृष्टिरदोषतः।           |            |
| एवमन्याश्च भूयश्च सृज्यन्ते तेन सृष्टयः॥        | 67         |
| परस्पर परोक्षास्ताः प्रत्यक्षास्तस्य योगिनः।    |            |
| असंख्येया स्थितालोकाः सर्वे लोकोद्यात्ययाः॥     | 68         |

| लोको नाम षाङ्विशोऽध्यायः                      | १७३        |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| नानाकारा विकाराश्च क्रीडार्थ तेन निर्मिता:।   |            |  |
| यथावृक्षस्य शाखासु फलानि सुबहून्यपि॥          | 69         |  |
| संभवन्ति तथा तस्मिन् भुवनानीति धारय।          |            |  |
| निर्विकारः परोदेवो विकारान्सृजति प्रभुः॥      | 70         |  |
| संसारस्य गतिं दृष्ट्वा क्रीडन्निव सतिष्ठति ।  |            |  |
| इत्येषा सृष्टिराख्याता संसारस्य मया तव ॥      | 71         |  |
| अस्यांतु परिवर्तन्ते संसारे देहिन: पुन:।      |            |  |
| कदाचिद्भुत्तमा भूत्वा जायन्ते मध्यमा पुनः॥    | 72         |  |
| भवन्ति चाधमाः पश्चात् कर्मपादौः खयंकृतैः।     |            |  |
| सर्वास्तु गतयो ब्रह्मन् पुंसः संसारगोचराः॥    | 73         |  |
| कर्मक्षयेन नइयन्ति सो[नो?]त्तरा नच निर्व्यथा। |            |  |
| तत्र देवकृताः सिद्धा मन्यमानाः खर्यकृताः॥     | 74         |  |
| आमूलनार्चा भुञ्जानो न किंचित्प्रतिपद्यते ।    |            |  |
| ततस्तु पुरतोद्दष्टा दु×रवानि विषमाणिच ॥       | <b>7</b> 5 |  |
| अवशो मन्यते देवं कर्तारं जगतः प्रभुम्।        |            |  |
| नावैष्णवस्य संसार द्विषदो विनिवर्तते ॥        | 76         |  |
| नावैष्णवस्य मर्त्यस्य संसारेऽपि स्थिरं सुखम्। |            |  |
| इन्द्रियाणां वदां गत्वा संसारान्नातिवर्तते ॥  | 77         |  |
| तेषामपि विरोधेन संसारमतिवर्तते।               |            |  |
| तेषामपि विरोधोत्थं देवदेवं जनादेनम् ॥         | 78         |  |
| सर्वकाल मुपासीत तेन सिडिभीविष्यति।            |            |  |
| पशूनां मनुजानांतु देवानां योगिनां तथा ॥       | <b>7</b> 9 |  |
| विष्णुभक्ता विशिष्यन्ते सर्वलोकेषु निश्चयः।   | _ 6        |  |
| मानवानां यथा देवा देवानांच यथा हरि:॥          | 80         |  |

| योगिनांच यथा सिद्धाः सिद्धानांच यथा हरिः।      |    |
|------------------------------------------------|----|
| लोकस्थितिमिमां दीर्घो विशालामतिदुस्तराम् ॥     | 81 |
| पद्यन्नास्ते परोदेवः परमन्योम्नि निर्वृतः।     |    |
| यथाहस्त स्थितानक्षान् पश्यन्ति पुरुषाः सुखम् ॥ | 82 |
| एवमेव परो देवः सप्तलोकान् स पश्यति।            |    |
| ब्राह्ममायुर्भवेत्तावद्यावत्तु जगतः स्थितिः॥   | 83 |
| तस्यायुषि समाप्तेतु जगत्सर्वे प्रलीयते ।       |    |
| स्वं स्वं कारणमृच्छन्ति सर्वोऽपि कृतयः सदा॥    | 84 |
| अव्यक्ते ता निलीयन्ते तत्पुनः परमात्मनि ।      |    |
| षड्किस्नं सहस्रंतु युगानां ब्रह्मणो दिनम्॥     | 85 |
| रात्रिश्च तावती तस्य संकल्प इति संज्ञित:।      |    |
| संवत्सरो नराणांतु देवानां नाधिका भवेत्॥        | 86 |
| द्वादशैव सहस्राणि तेन मानेन वत्सरः।            |    |
| युगे युगे प्रवर्तन्ते कल्पामन्वन्तराणि च॥      | 87 |
| यदातु तेन मानेन शतायुः सृष्टिकं भवेत्।         |    |
| तदा सृष्टिंतु संहृत्य खयमास्ते परः पुमान् ॥    | 88 |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां लोको नाम षड्विंकोोऽध्यायः॥

### अथ सप्तविंशोऽध्यायः॥

| :(°): |
|-------|
|-------|

| व्यामिश्रण त्वयांक्ताना तत्रतत्रतु कमेणाम्।        |   |
|----------------------------------------------------|---|
| संग्रहं मम देवेश वक्तुमईसि सर्वशः॥                 | 1 |
| परम:                                               |   |
| हन्त ते कथयिष्यामि कर्मणां संग्रहं तव।             |   |
| नित्यनैमित्तिकानांच काम्यानां चापि सर्वदाः॥        | 2 |
| चायनादुत्थितः पूर्वे मुक्ता नारायणं पुनः ।         |   |
| वाग्यतः प्राङ्कुखो भूत्वा कुर्याद्रक्षां तथात्मनः॥ | 3 |
| मनसा सृष्टिमार्गेण सर्वमेव विचिन्त्यच।             |   |
| बद्धयोगपुर्ट ध्यात्वा द्यारीरान्तं यथाक्रमम्॥      | 4 |
| पश्चा द्रूमि मवष्टभ्य बहिर्निष्कम्य पूर्ववत्।      |   |
| कृत्वोचारादिकं कर्म ग्रुडिमार्गक्रमेण च ॥          | 5 |
| कृत्वाद्गिश्च मृदाचापि हस्तपादमुखान्यपि ।          |   |
| शोधयित्वा यथान्यायं घ्राणाक्षिश्रवणानिच ॥          | 6 |
| संभक्ष्य दन्तकाष्ठं च कृत्वा निष्ठीवनानिच।         |   |
| आचम्य विधिवत्पश्चा त्पीत्वोन्मृज्य सकृन्मुखम् ॥    | 7 |
| भूयएव तथाचम्य प्रोक्ष्यात्मानं यथाविधि ।           |   |
| आत्मानं परिषिच्या थ विसृजेत्सिललाञ्जलिम् ॥         | 8 |
| सन्ध्या मुद्दिइय भूयोऽिव पाणी प्रक्षाल्य वारिणा।   |   |
| पश्चमन्त्रजपं कृत्वा देवस्यापि प्रदक्षिणम् ॥       | 9 |

| संभाष्य भूसुरै: पश्चा न्मौने दीक्षां विसर्जयेत्।    |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| मङ्गलान्यात्मनो नित्यं दरिद्रोऽपि नहापयेत्॥         | 10         |
| गन्धपुष्पाणि मन्त्रे द्वे शिखाबन्धं च पौष्टिकम्।    |            |
| आद्र्शमञ्जनं रक्षां मुखवासंच संभवात्॥               | 11         |
| आयुधाभरणादीनि तस्य तस्य यथोदितम् ।                  |            |
| एवमेतद्विधायादौ कार्य लौकिकमाचरेत्॥                 | 12         |
| आसीत क्षितिमन्त्रेण वायुमन्त्रेण च व्रजेत्।         |            |
| व्योम मन्त्रेण भाषेत रूपं पर्येच तेजसा॥             | 13         |
| जलंच जलमन्त्रेण सर्वकाल मुपरएशेत्।                  |            |
| लौकिकेष्वपि कार्येषु सिद्धि मिच्छन्नरो बुधः॥        | 14         |
| यागकाले तु संप्राप्ते द्रव्याणां संग्रहे कृते।      |            |
| मालां विसृज्य स्नात्वा च तर्पयित्वाच देवताः॥        | 15         |
| यागस्थानं समासाद्य भूत्वा मन्त्रमयः खयम्।           |            |
| स्थानं रत्नमयं ध्यात्वा पात्राणि विविधानिच ॥        | 16         |
| प्रासादं चापि सौवर्णे तीर्थजान्युदकानिच।            |            |
| निर्माल्य स्थानमुद्दिश्य बहिरावरणाद्हिः॥            | 17         |
| पूरियत्वा जलैरेकं पात्रमन्यच पूर्यत्।               |            |
| पाद्या[पानीया?]चमनमेकेन स्नानमन्येन कारयेत्॥        | 18         |
| अर्ध्य पाद्यं तथैवान्य दर्ध्यद्रव्येश्च पूरयेत्।    |            |
| सर्वार्थं त्वपरं पात्रं महत्तोयेन पूरयेत्॥          | <b>1</b> 9 |
| गन्धादीनिच पात्रेषु स्थापयेत्स्तंभनेनवा [त्संभवे नव | ?] 1       |
| वहेर्दक्षिणतः कृत्वा होमोपकरणानिच ॥                 | 20         |
| पीठं कृत्वा पुनः सम्यक् विहारावरणानिच।              |            |
| सगन्ध कसमं हस्ते संग्रह्माबाहये त्परम् ॥            | 21         |

| संग्रहं नाम सप्तविंशोऽध्याय:।                      | <i>१७७</i> |
|----------------------------------------------------|------------|
| पीठ मासनमुद्दिश्य सह पुष्पेण निक्षिपेत्।           |            |
| यागा द्यागावसानं त्वर्थसान्निध्यमर्थयेत्॥          | 22         |
| ततः पूजां यथायोगं कुर्या दात्मनिवेदनाम्।           |            |
| खःस्थान एव देवेशं प्रत्यर्प्य प्रत्यक्रमात् ॥      | 23         |
| स्थानं विद्योध्य पात्राणि बर्लि दत्वा बहिस्तथा।    |            |
| विष्वक्सेनाय नैर्माल्यं पूजियत्वा निवेदाच ॥        | 24         |
| आचम्य वैष्णवैः सार्धे भुक्षीतान्यैश्च शक्तितः।     |            |
| अग्निर्भृत्वान्नमश्रीया त्सोमरूपम्वस्थितम् ॥       | 25         |
| आचम्य हस्त पादेषु ग्रुष्केषु मनसा स्मरेत्।         |            |
| इन्द्रियाणिच भूतानि स्पृशेद्वा मन्त्रपूर्वकम् ॥    | 26         |
| स्पृत्रोद्न्यानि भूतानि नाशुचिद्रेव्यमेववा।        |            |
| देवस्यैव कथाभिस्तं दिनशेषं समापयेत्।।              | 27         |
| धर्मकर्माविरुद्धानि कृत्वा कर्माणि वा बुधः।        |            |
| सन्ध्याकालेतु संप्राप्ते सन्ध्योपासन माचरेत्।।     | 28         |
| स्तोत्राणिच जपेदिद्वान् भुक्ताचम्य यथानिशि ।       |            |
| हृद्याकाञ्चो प्रतिष्ठाप्य पूजियत्वा परं पुनः॥      | 29         |
| प्रलयक्रममास्थाय रायीत रायने सुखम्।                |            |
| एवं भागवतानां हि गृहस्थानां विधिर्मतम्॥            | 30         |
| अन्येषामपि तुल्योऽयं संग्रहः संभवः स्मृतः।         |            |
| नाग्निकार्ये तु शूद्रस्य नसन्ध्योपासनं तथा॥        | 31         |
| केवलं पुष्पयागस्य संग्रहः कथितस्तव ।               |            |
| अन्येषामपि वक्ष्यामि संग्रहं तव पद्मज !॥           | 32         |
| दीक्षाकामस्तु तन्त्रज्ञं साधुमन्यं द्यान्वितम्।    |            |
| अभिगम्याचियित्वाच श्रावयेत्कार्यमीप्सितम्॥<br>२३ प | 33         |
| 17. 11                                             |            |

| आचार्योऽपि विदित्वा च इीलमाचारमेव च ।                 |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| समयं आवयेत्पूर्वे लिखित्वा चक्रमण्डलम् ॥              | 34 |
| एकान्ते विमले स्थाने तत्रावाद्य परं प्रभुम्।          |    |
| कृत्वा यागंच मनसा ततः शिष्यं च संहरेत्॥               | 35 |
| पुनर्मन्त्रमयं कृत्वा सृष्टिमार्गेण मन्त्रवित्।       |    |
| मण्डलं दर्शयित्वाच श्रावयेत् भक्तिमग्रतः॥             | 36 |
| आचार्य समयं चापि धर्मे च विविधं पुनः।                 |    |
| श्रावयेच पुनर्मन्त्रं गुरुः पूर्वे क्रमागतम् ॥        | 37 |
| श्राव[लेख?]यित्वा रजोभिस्तु ग्रन्थदीक्षां प्रयोजयेत्। |    |
| उपदेशं ततो द्या द्चेनाक्रममेवच ॥                      | 38 |
| कारये त्पुष्पयागंच जपंच नियमांस्तथा।                  |    |
| तत्र दीक्षां प्रयुञ्जीत मन्त्रहोमसमन्विताम्॥          | 39 |
| भूय: शब्दैश्च कर्माणि होमेनापि समाचरेत्।              |    |
| दीक्षाधिवासने होमे पूर्व संरक्षणः स्मृतः॥             | 40 |
| द्वि[तृ?]तीया विस्तरेणैव विसर्गेच सकृत् सकृत्।        |    |
| एवं दीक्षां त्रिधा भिन्ना मुत्तरोत्तरभ्यसीम्॥         | 41 |
| प्रयुज्य लभते सिर्डि वैष्णवः सुसमाहितः।               |    |
| स्थापनं कर्तुकामस्तु सार्वकालिकमुत्तमम्॥              | 42 |
| प्रासादं कारयेद्ग्रे यथाविभव विस्तरम्।                |    |
| शिलाभिरिष्टकाभिर्वा काष्ठेर्वा लक्षणान्वितम्॥         | 43 |
| स्थापनस्यतु नक्षत्र मासन्न मवधार्यच ।                 |    |
| सत्कृत्य शिल्पिनोऽर्थेन कृत्वा प्रसादमात्मनः॥         | 44 |
| द्रव्याणां संग्रहं कुर्यात्स्थापनार्थीय सर्वेदाः।     |    |
| आदौ त्रिलिप सकात्रात्तु गृह्णीयात्प्रतिमां नवाम् ॥    | 45 |

| संग्रहं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ।                 | १७९ |
|------------------------------------------------|-----|
| धनदानेन सत्कृत्य प्रीतिदानेनच खयम्।            |     |
| आचार्यं वरयेचैव सुवृत्तं तन्त्रपारगम् ॥        | 46  |
| कुशलं भक्तिमन्तंच पालयित्वा धनादिभिः।          |     |
| अन्यानिच नवानि स्यु द्रैव्याणि विविधानिच ॥     | 47  |
| तानि सर्वाणि संहृत्य शोधियत्वा च मेदिनीम्।     |     |
| नयनोन्मीलनं कुर्यो त्प्रतिमाया विधानतः॥        | 48  |
| जलेषु शाययेत्पश्चा द्रक्षयेच समंततः ।          |     |
| अथाधिवासनं कुर्या चथाव द्विधिपूर्वकम्॥         | 49  |
| स्थापयेच ततो विद्यान्नक्षत्रे शोभने हरिम्।     |     |
| स्थापियत्वा तु सर्वेषामर्थिनामविद्योषतः॥       | 50  |
| वस्त्राणि भोजनंचैव दद्यादहरहः क्रमात्।         |     |
| वैष्णवानांच सर्वेषां पण्डितानां च सर्वतः॥      | 51  |
| भृत्यानां शिल्पिनां चैव पूजां कुर्याचथाक्रमम्। |     |
| योजकानां च कर्तुश्च याजकानां च सर्वदाः॥        | 52  |
| अन्यथाहि महान् दोषः स्थापकस्य भविष्यति।        |     |
| चतुर्थे दिवसे प्राप्ते कृत्वा रूपनमुत्तमम्॥    | 53  |
| तीर्थयात्रां ततः कुर्या देवस्योत्सव संयुताम्।  |     |
| समाप्य-प्रतिष्ठाप्य कारयेत्रित्यमर्चनम् ॥      | 54  |
| त्रिकालमेककालंवा बलिं कुर्यादिनेदिने।          |     |
| अवसानमिदं विद्धि स्थापनस्य पितामह!॥            | 55  |
| एवंतु स्थापनं कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यति ॥      | 56  |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां               |     |
| संग्रहं नाम                                    | . • |
| सप्तविंद्योऽध्यायः                             |     |

### अथाष्ट्रविंशोऽध्यायः

#### -:0:-

| आपत्काल तु सप्राप्त । नत्ययागस्य या ।वाधः ।       |   |
|---------------------------------------------------|---|
| नैमित्तिकस्य काम्यस्य सर्वमेतद्वीहि मे ॥          | 1 |
| परमः                                              |   |
| द्यक्तिभिर्मुक्तिपालैश्च संयुतः पीठमन्त्रकैः।     |   |
| विज्ञेयः कृतयागोऽयं नित्ययागः स उत्तमः॥           | 2 |
| पीठेनैव समस्तेन बहिरावरणैर्विना।                  |   |
| मन्त्रपूर्वे कृतोयागो नित्ययागः स मध्यमः॥         | 3 |
| केवलेनैव पद्मेन महा भूतमयो नय:।                   |   |
| कार्येण हविषा चैव भूषणैश्च समन्वितम्॥             | 4 |
| द्रव्यग्जुद्धिसमायुक्त मुत्तमं पूजनं भवेत्।       |   |
| अग्निकार्घ विना यत्तु कालपकं निवेद्यच ॥           | 5 |
| उपचारैर्युतं सर्वैर्मध्यमं पूजनं भवेत्।           |   |
| वस्त्रालंकारकोभादि वर्जियित्वा पृथग्विधम्॥        | 6 |
| केवलं पुष्पयागस्तु कनिष्ठं पूजनं स्मृतम् ।        |   |
| धारणादिसमायुक्तः प्रलयोदयसंयुतः ॥                 | 7 |
| सर्वमन्त्रकृतो ज्ञेयो देहन्यासः स उत्तमः।         |   |
| प्रलयोद्यमात्रेण मध्यमः परिकीर्तितः॥              | 8 |
| पडङ्गन्यासेन कनिष्ठो न्यास उच्यते।                |   |
| पूर्व पूर्व प्रधानं स्या त्सर्वेष्वेव यथाक्रमम् ॥ | 9 |
|                                                   |   |

| अनुग्रहं नाम अष्टविंशोऽध्याय: ।                     | १८१           |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| शक्ति भक्ति समायोगा त्प्रयोगस्त्वपरिस्मृतः।         |               |
| पुण्यदेशेच काले च यागो नैमित्तिक: स्मृत:॥           | 10            |
| सपुनस्त्रिविधो ज्ञेय उत्तमाधममध्यमाः।               |               |
| कृतोपवास स्तेषु स्यात् व्रतचारीच यत्नत:॥            | 11            |
| मध्यमस्तु पयोभक्षः फलमूलाञानोऽपरः।                  |               |
| अन्नपानादिसंयुक्तं मुख्यनैमित्तिकं भवेत्॥           | 12            |
| यागसाकल्यमात्रेण मध्यमं परिकीर्तितम् ।              |               |
| व्रतोपवासरहितं कनिष्ठं परिकीर्तितम् ॥               | 13            |
| अन्येन याजन'''''ंव्याप्तौ वा सङ्कटेऽपिवा।           |               |
| याजकस्य गुणं दृष्ट्वा याजनं मध्यमं भवेत् ॥          | 14            |
| ऐश्वर्यादात्मनों यं कनिष्ठं याजनं क्रमात्।          |               |
| उपवासंच यागश्च भोजनं दानमेवच ॥                      | 15            |
| एतस्मिन्नेव दिवसे मोक्षकामस्य दास्यते।              |               |
| कृत्वोपवासं पूर्वेद्युरर्चये ॥                      | 16            |
| च भोजयेचापि फलकामः पितामह!।                         |               |
| महान्तं यत्न माचरेत्॥                               | 17            |
| कालेन महता                                          |               |
| परिमाणमवेक्षेव कर्मणा ॥                             | 18            |
| णः क्रमाद्योगः काम्यया ।                            | 19            |
| गतिर्यत्तस्य कृशत्वमधमस्त सः॥                       | 19            |
| ं यागस्य कैवल्यमीप्सितम् ।                          | 20            |
| द्न्यैस्तत्र विद्भियंथाक्रमम् ॥                     | 20            |
| ं प्रयोगचा । अर्थ दातु?] मराक्तोऽपि कारयेद्देवपूजनम | <b>z</b> 1121 |
| अय बातु [अय दातुः] भराक्ताअप कारपद्वपूर्णन          | र् ॥″⁴        |

| शुश्रूषा प्रयवाक्यश्च तत्सव पारपूरयत्।                  |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| पूजामार्गमजानंस्तु पूजकात् पूजये॥                       | 22 |
| ···············षाभिः प्रयुक्ताभिः पूजाद्रव्यं प्रजायच । |    |
| देवा स्थानाय धनशोधनै: ॥                                 | 23 |
| गन्धपुष्पादि <sup></sup> नैः कान्तिकर्मभिः ।            |    |
| उत्सवा'''''रान्तिकर्मभिरेवच ॥                           | 24 |
| देवे यागः''''परः स्मृतः ।                               |    |
| असामान्यत नवः॥                                          | 25 |
| वैष्णवः श्रुणुयात्तत्र तस्यापि वि।                      |    |
| ·····वश्चियत्वाच चोरयित्वाचपुष्कलः ॥                    | 26 |
| तत्र पा विष्णु धर्मबहिष्कृतः।                           |    |
| तस्मादीप्सित सिध्यर्थे तस्मिन्कालेऽपि साधकः॥            | 27 |
| आचार्यमिधगम्यैव तन्त्र मादातु मई।                       |    |
| उत्तमः परिचर्याभि रर्थदानैस्तु मध्यमः॥                  | 28 |
| आचार्यं तोषयेत् "" प्रियक्रमभिः।                        |    |
| आपत्काले विनाचार्यः'''' ॥                               | 29 |
| प्रद्यात्परमं तन्त्रं विद्या                            |    |
| भक्तिमान् धर्मशीलश्च परोपद्रवनिस्पृहः॥                  | 30 |
| ज्ञानार्थे सिद्धिकामश्च शिष्याः पात्र                   |    |
| पात्रे विद्यांतु निक्षिप्य केवलं धर्मकारणात् ॥          | 31 |
| प्राप्नोति महतीं सिद्धिमाचार्यो नान्यथा कचित्।          |    |
| सिद्धिकामः परः शिष्यः श्रीकामो मध्यमः स्मृतः॥           | 32 |
| क्षुद्रकामो जघन्यस्तु यत्र शिष्याः प्रकीर्तिताः।        |    |
| आपचपितु कष्टायां भी'''''दुर्गतोऽपि वा ॥                 | 33 |

| अनुप्रहं नाम अष्टविंशोऽध्याय: ।               | १८३ |
|-----------------------------------------------|-----|
| पूजयेन्नैव वृ[त्यर्थे?] देवदेवं कदाचन ।       |     |
| पर्वताग्रं परं स्थानं नदीतीरं तु मध्यमम्॥     | 34  |
| अधमं ग्रामध्यस्थं स्थानमेवं त्रिलक्षणम् ।     |     |
| संगृह्य गुरुविद्यांश्च मनुं निषु दृढव्रत:॥    | 35  |
| अन्तरायै रघृष्यश्च साधकों''''''उच्यते ।       |     |
| अनुतिष्ठन् परिक्रेशं मध्यमः साधकस्तु सः॥      | 36  |
| एवमेवतु विज्ञेया सर्वेषां त्रिविधा गति:।      |     |
| शक्तानामुत्तमास्तस्य                          | 37  |
| रा पकां परा बुभौ।                             |     |
| कनिष्ठं सर्वेदा पक्षं न समर्थः समाचरेत्॥      | 38  |
| भक्ति रहमप्यत्र भक्तैभैवति लाघवम्।            |     |
| आपत्काले सकृत्कृत्वा प्रमादे संकटेऽपिवा ॥     | 39  |
| ब्रितीयं न पुनः कुर्या देषशास्त्रस्य निर्णयः। |     |
| यत्कृतं गुरुवाक्येन यत्कृतं व्याधिपीडया ॥     | 40  |
| नतद्दोषकरं ज्ञेयं पुनश्चेच्छुभमाचरेत्।        |     |
| एतदुद्देशमात्रेण विधानं प्रोक्तमापदि ॥        | 41  |
| आपदां बहुलत्वात्तु विस्तारो नान्तमृच्छति ।    |     |
| दुर्भिक्षं राजवाघा च व्याघि रग्निभयं तथा॥     | 42  |
| दस्युपीडापहारश्च विज्ञेयाः परमापदः ।          |     |
| एतासामापदां योगे समयं लङ्क्यन्नपि॥            | 43  |
| न दुष्यति पुनः कृत्वा किंचिदेव शुभान्वितम्॥   | 44  |
| इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां              |     |
| अनुग्रहं नाम                                  |     |
| अष्टविंद्योऽध्याय: ॥                          |     |

### अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः



| कर्मशेषा स्तवयानोक्ता स्तन्त्रेऽस्मिन् सन्ति[यदि]केचन | ı |
|-------------------------------------------------------|---|
| तदिदानीं समाचक्ष्व परं कौतूहलं हि मे ॥                | 1 |
| परमः                                                  |   |
| अथातःसंप्रवक्ष्यामि कर्मशेषानशेषतः।                   |   |
| सतेषां कर्मणामेव यथायोगं पितामह!॥                     | 2 |
| योगपीठं विना कुर्या नमुद्रया पद्ममासनम्।              |   |
| दाक्तिश्च पैद्ममालांश्च केसरेषु दलेषुच ॥              | 3 |
| कल्पयित्वा पुनः कुर्यात् दिक्पाला न्वहिराश्रयात्।     |   |
| बीजस्थाने तु ये वीजे देवतानामनाम्निच ॥                | 4 |
| मूलमन्त्रे तु विन्यस्य तेन यागं समाचरेत्।             |   |
| आमनः [त्मनः] कार्यमुक्ता तु मूलमन्त्रः समाप्यते ॥     | 5 |
| प्रधान देवतामेव हृद्यादिषु कल्पयेत्।                  |   |
| षडङ्ग न्यास सिध्यर्थे काम्ययागे ष्वयं विधि:॥          | 6 |
| पूजारंभे भयस्थाने कान्तारेषु नदीषुच ।                 |   |
| प्राणान्तिकेषु दुर्गेषु घडङ्गन्यास माचरेत्॥           | 7 |
| अर्चने भोजने स्तुत्ये स्नाने चाचमने हुते।             |   |
| मूत्रोचारविसर्गे च सन्ध्यायांच प्रपूजने ॥             | 8 |
| शरीरन्यासकाले च नमस्कारे च तर्पणे।                    |   |
| मौनं कुर्या त्प्रयत्नेन भवेत्रिष्फल मन्यथा॥           | 9 |
|                                                       |   |

१. मारुवांसांश्च ख. ।

| कर्मशेषो नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः।                      | १८५ |
|------------------------------------------------------|-----|
| सौवर्णो राजतस्ताम्रः खादिरोवा स्रुवो भवेत्।          |     |
| आद्यमैश्वर्यसिध्यर्थे राजतं कीर्तिवर्धनम् ॥          | 10  |
| ताम्रं शान्तिकरं प्रोक्तं खादिरं वसुवर्धनम् ।        |     |
| द्वादञाङ्गुलमायामं कूल[मूल?]विष्कंभ मङ्गुलम् ॥       | 11  |
| विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं विष्कंभस्य दलं गुणे।      |     |
| यवमाना बुभौ गतीं गर्तवृत्तौ पृथक् पृथक् ॥            | 12  |
| विष्कंभात् पादहीनं स्यात् गर्भसीमाय वा दलम्।         |     |
| गोपुच्छसदृशं दण्डं नासिकापुटमत्पुटम् ॥               | 13  |
| स्रुवस्य कारयेदिद्वान् स्रुवश्च सममायतम्।            |     |
| विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं विष्कंभात् द्विगुणं गलम्॥ | 14  |
| भागान् कुर्यात्पुनः पश्च द्विभागस्त्वाननं भवेत्।     |     |
| दण्डमानं भवेच्छेषं गर्ते वित्तं महादलम्॥             | 15  |
| उभोष्ठसदृशं त्वग्रौ मन्त्रमष्टाक्षरं जपेत्।          |     |
| उक्ता परमहंसंच ग्रुडभूमौ हि दापयेत्॥                 | 16  |
| द्द्याच्छेषं विधानेन तेन नइयति किल्बिषम्।            |     |
| उपस्थाय रसेनान्नमभिमृश्य तथांभसा॥                    | 17  |
| वायुमन्त्रैश्च भुञ्जीत पञ्च प्राणाहुतीर्बुधः।        |     |
| प्राणोऽपान स्तथा व्यान उदानश्च समानवान् ॥            | 18  |
| वायुवीजेन विज्ञेयाः पश्चमन्त्राः खनामभिः।            |     |
| भुक्ता तोयं पिवेत्तेन हस्तशुद्धिंच कारयेत्॥          | 19  |
| अर्चियित्वा परं देवं नित्यमन्यग्रया धिया।            |     |
| स्तुतिकाले तु संप्राप्ते स्तोत्र मेत दुदाहरेत्॥      | 20  |

१. ख. मूल। २. अ. ख. २४ पा,

. ". . - 4

| जितं ते पुण्डरीकाक्ष ! नमस्ते विश्वभावन !।      |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| नमस्तेऽस्तु हुषीकेश महापुरुष पूर्वज !॥          | 21         |
| देवानां दानवानांच सामान्यमधिदैवतम्।             |            |
| सर्वदाचरणद्रन्द्वं व्रजामि शरणं तव ॥            | 22         |
| एकस्त्वमिस लोकस्य स्रष्टा संहारक स्तथा।         |            |
| अध्यक्षश्चानुमन्ता च गुणमायासमावृतः॥            | 23         |
| संसार सागरं घोर मनन्तक्केशभाजनम्।               |            |
| त्वामेव दारणं प्राप्य निस्तरन्ति मनस्विनः॥      | 2+         |
| न ते रूपं नचाकारो नायुधानि नचास्पदम्।           |            |
| तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां च प्रकाशसे ॥         | 25         |
| नैव किंचित्परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽिस न कस्यचित्। |            |
| नैव किंचिदसिध्यन्ते नच सिद्धोऽसि कस्यचित्॥      | 26         |
| कार्याणां कारणं पूर्व वचसां वाच्यमुत्तमम्।      |            |
| योगानां परमा सिद्धिः परमं ते परं विदुः॥         | 27         |
| अहं भीतोऽस्मि देवेदा संसारेऽस्मिन् महाभये।      |            |
| पाहि मां पुण्डरीकाक्ष ! नजाने द्यारणं परम्॥     | 28         |
| कालेष्वपिच सर्वेषु दिश्च सर्वासु चाच्युत !।     |            |
| शरीरेच गती चापि वर्धते मे महद्भयम्॥             | 29         |
| त्वत्पाद् कमलाद्न्यन्न मे जन्मान्तरेष्वपि।      |            |
| निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्॥     | 3 <b>0</b> |
| विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं स्थानमार्जितम्।   |            |
| जन्मान्तरेऽपि मे देव मा भूदस्य परीक्षयः॥        | 31         |
| दुर्गतायां वापि जातायां त्वद्गतो मे मनोरथः।     |            |
| यदि नारां नविन्देत तावतास्मिन् कृतीसदा ॥        | 32         |

| कर्मरोषो नाम एकोनत्रिंशोऽध्याय: ।                | १८७          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| न कामकलुषं चित्तं मम ते पाद्याः स्थितम् ।        |              |
| कामये वैष्णवत्वं तु सर्वजन्मसु केवलम्॥           | 33           |
| इत्येवमनया स्तुत्या स्तुत्वा देवं दिने दिने।     |              |
| किंकरोमीति चात्मानं देवायैव निवेदयेत्॥           | 34           |
| पूजाद्रव्यविशेषेण पूजयेदात्मन स्तनुम्।           |              |
| पूजापीठ निकृष्टे तु खयमासीत विष्टरे ॥            | 35           |
| यथाराजानमुत्कृष्टं यथावा परमं गुरुम् ।           |              |
| आराधयति यत्नेन तथा देवं समर्चयेत्॥               | 36           |
| अग्निकार्येतु होमस्य त्रीणि द्रव्याणि पद्मज !।   |              |
| समिधोहविराज्यं च तैर्नित्यं होममाचरेत्॥          | 37           |
| पुष्पाणि लोकपालानां दिशासु विदिशासु च।           |              |
| विन्यस्य गन्धयुक्तानि सर्वदा होममाचरेत्॥         | 38           |
| काम्ये नैमित्तिके चापि पकहोमो विधीयते।           |              |
| इध्महोमंच नान्यत्र नस्रुवो होममेव च॥             | 39           |
| एकैक समिधं कृत्वा सर्व मन्त्रैर्यथाक्रमम्।       |              |
| स्रुवेण जुहुयादाज्यं हस्तेन जुहुयाद्ववि:॥        | 40           |
| संगृह्य समिधां भस्म होमान्ते जलमिश्रितम्।        |              |
| आलिम्पेदात्मरक्षार्थं पापनाशार्थमेवच ॥           | 41           |
| शिखा ललाटकण्ठेषु हृद्ये भुजयोस्तथा।              |              |
| नाभौ च चरणाग्रे च नशोभांथे कदाचन ॥               | 42           |
| वह्निमन्त्रेण कुर्वीत भस्मना लेपनं बुधः।         |              |
| गदारूपानुरूपास्यादेका सर्वत्र नाधिका॥            | 43           |
| आचार्य नतु कुर्वीत निकृष्टं जन्मना नरः।          |              |
| ः उत्कृष्टमपिदुर्वृत्तं सिद्धिकामस्तु वैष्णवम् ॥ | 19 <b>44</b> |

| 45 |
|----|
|    |
| 46 |
|    |
| 47 |
|    |
| 48 |
|    |
| 49 |
|    |
| 50 |
|    |
| 51 |
|    |
| 52 |
|    |
| 53 |
|    |
| 54 |
|    |
| 55 |
|    |
| 56 |
|    |

| कर्मरोषो नाम एकोनत्रिंशोऽज्याय:।                   | १८९     |
|----------------------------------------------------|---------|
| जपयज्ञं सदाकुर्वन् ध्यानयाग मथाचरेत्।              |         |
| योगाङ्गान्यनुतिष्ठेच तीर्थानिच समाश्रयेत्॥         | 57      |
| तीर्थस्थानेषु मुख्येषु विष्णोरायतनेषु च ।          |         |
| चातुर्मास्य मुपासीत लिखित्वा चक्रमण्डलम्॥          | 58      |
| तीर्थयात्रांच कुर्वीत तेषु देवं च पूजयेत्।         |         |
| तन्त्राणि सरहस्यानि श्रुणुयाद्गुरुसन्निधौ ॥        | 59      |
| प्रत्यासन्नेतु मरणे यत्नवान् गुह्यमास्पद्म्।       |         |
| परिक्किद्यापि सेवेत नित्यं प्रव्रजितो नरः॥         | 60      |
| प्रदक्षिण क्रियायांतु देवागारस्य वैष्णव:।          |         |
| निर्माल्य धारिणं देवं चान्तरेण नलंघयेत्॥           | 61      |
| तावद्गत्वा निवर्तेत प्रसन्च पुनरागतः।              |         |
| प्रासाद्द्रारमासाच द्त्वापुष्पाञ्जर्त्वि पुनः॥     | 62      |
| नमेति किंचिदावर्ती मूर्ध्नीचाञ्जलिना तथा।          |         |
| तद्भक्तयैव नमस्कुर्या त्परिवारांश्च सर्वदाः॥       | 63      |
| दीक्षितस्याय माचारः काममन्यस्य योगिनः।             |         |
| योगैश्वर्यादि विन्यासं योगपीठस्य बाह्यतः॥          | 64      |
| मूर्तिविन्यासवत्कुर्या त्सर्वयागेष्वनुक्रमात्।     | •       |
| विष्यां वींश्चबहु [दिक्पालांश्च बहि]स्तेषां दिक्षु | सर्वासु |
| कल्पयेत् ॥                                         | 65      |
| दीक्षायांच बहिस्तेषां खादि[सु?] दिश्च निवेदायेत    |         |
| तेषां तु पूजनं प्रोक्तं गन्धपुष्पादिना पृथक् ॥     | 66      |
| महायागः स्मृतोह्येषः सर्वकामसमृद्धिदः।             |         |
| सर्वदा न च कर्तव्यो यागेषु न्यासविस्तरः॥           | 67      |
| निमित्तेषु विद्योषेण संभवेच प्रयोजयेत्।            |         |
| कामार्थेषुतु यागेषु विस्तारः सर्वेइष्यते ॥         | 68      |

| सर्वेष्वप्यङ्गहीनोऽयं विधिरिष्टं न साधयेत्।             |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| आवाह्य पूजयेदेव मर्घ्यदानेन भक्तितः॥                    | 69         |
| अलंकारावसाने च पूजनान्तेच नित्यदाः।                     |            |
| आपः क्षीरं कुशाग्राणि सर्पी मदीतिलाः फलम्॥              | 70         |
| गन्धपुष्पादि दूर्वीच सर्वपापक्षयं तथा।                  |            |
| पश्चावराणामेतेषां संग्रहादर्घ्यमिष्यते ॥                | 71         |
| पात्रात्पात्रे गृहीत्वार्ध्यं हस्ताभ्यां प्रतिपाद्येत्। |            |
| अष्टाक्षरं जपेन्नित्यं द्वादशाक्षरमेव च ॥               | 72         |
| अदीक्षितोऽपि सततं विष्णुभक्तो दृढव्रतः।                 |            |
| जपेत्परमहंसंतं नकदा चिददीक्षित:॥                        | 73         |
| प्रणवेन विनामूर्खी जपेयुरितरावपि ।                      | -          |
| स्त्रीबालबधिरादीनां पूजयेदेवनिर्वृत:॥                   | 74         |
| भगवन्तं सदा विद्वान् नतन्त्रो परमः शुभः।                |            |
| गम्भीरपरमो देवो नाचिरेण प्रसीदति॥                       | 75         |
| ननइयति कृतं कर्म तस्मात्तिष्ठे दनाकुलः।                 |            |
| महाजनसमक्षंच देवदेवं न पूज <sup>यत्</sup> ॥             | <b>7</b> 6 |
| न कृतां कीर्तयेत्पजां नोचै स्तोत्रमुदाहरेत्।            |            |
| कर्मदोषमदोषेण न दाक्यं विद्तुं मया ॥                    | 77         |
| बाहुल्येनतु निर्देशः कृतोऽयं कमलासन !।                  |            |
| विष्णुभक्ता महात्मानः पञ्चरात्रपरायणाः॥                 | 78         |
| यदुयुः संशयस्थाने तत्कार्यमविशङ्कया ॥                   | 79         |
| र<br>हिन भीगाञ्चाने ग्राममंत्रियामं                     |            |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां कर्मदो[षो?] नाम एकोनत्रिंदाोऽध्याय:॥

# <sub>औः</sub> अथ त्रिशोऽध्यायः

|    | ۲.۱.   |  |
|----|--------|--|
| :( | ( o ): |  |

| भगवन् पुण्डरीकाक्ष वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ।       |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ज्ञानमेतद्द्रोषेण त्वत्प्रसादान्मया श्रुतम् ॥ | 1  |
| नष्टा मे संशयाः सर्वे पूर्वे जाताः समंततः।    |    |
| कृतकृत्यमिवात्मान मद्य मन्ये जगत्प्रभो !॥     | 2  |
| रहस्यमपि यद्यत्र ज्ञानं गुद्धं भवेत्कचित्।    |    |
| तद्प्यखिल माचक्ष्व तत्रमे परमा स्पृहा ॥       | 3  |
| परमः                                          |    |
| हन्त ते कथयिष्यामि ज्ञानं गुद्धं पितामह ।     |    |
| यदन्यैने श्रुतं पूर्वे हितानां परमं हितम् ॥   | 4  |
| तन्त्रोक्तेन विधानेन नित्यमब्यग्रमानसः।       |    |
| असमीक्ष्य फलं किंचि न्मामुपासीत मानवः॥        | 5  |
| पूजियत्वा तथा पूजा मध्येवा प्रतिपृजयेत्।      |    |
| किंकरत्वेन चात्मानं कृत्वाञ्जलि रथोमुखः॥      | 6  |
| अन्नपानं धनं पुत्रं आयुरैश्वर्य मास्पदम् ।    |    |
| आपद्यपि नयाचेत पूजकः पुरुषोत्तमम्॥            | 7  |
| नाप्रसन्नो ददाम्येष याचितोऽपि दिने दिने।      |    |
| अयाचितोऽपि तत्सर्वे सुप्रसन्नो ददाम्यहम्॥     | 8  |
| नकालः कारणं तत्र नार्चनस्य च गौरवम् ।         |    |
| न पूजकस्य दुःखंवा मत्प्रसादस्य पद्मज !॥       | 9  |
| स्वयमेवतु जानामि पूजकस्य गुणागुणान्।          |    |
| पजायाः संपदश्चापि कालस्य गमनं तथा ॥           | 10 |

| खयमेव प्रसीदामि संपदं प्रेक्ष्य सर्वेदा।     |            |
|----------------------------------------------|------------|
| प्रसन्नस्त्वनुगृह्णामि त्वरया न कदाचन ॥      | 1 <b>i</b> |
| इह जन्मनि नस्याचे दन्यजन्मनि तद्वम् ।        |            |
| अन्य जन्मनि नस्याचे त्परजन्मनि तदुवम् ॥      | 12         |
| नत्वेन मनुगृह्णामि जन्मान्तरदातेऽप्यहम्।     |            |
| सकृद्प्यर्चियत्वा मां परिवृत्तसुपासनात्॥     | 13         |
| कर्मणां पच्यमानत्वा दपरेषां परीक्षये ।       |            |
| प्रकाशयामि भक्तानामहं किं मदनुग्रहम्॥        | 14         |
| ततस्तु संपद्नैषः पुरुषानुपतिष्ठते ।          |            |
| मित्राणिच विवर्धन्ते क्षीयन्ते रात्रव स्तथा॥ | 15         |
| फलानि यत्ना भूयिष्ठं नञ्चनित व्याधयः खयम्।   |            |
| अन्नपानेष्वसंकेष्ठो वर्धन्ते पद्मवस्तथा ॥    | 16         |
| दीर्घकालं भवत्यायु जीयन्ते सुभगाः प्रजाः।    |            |
| प्रदांसन्ति जनाः सर्वे चोरयन्ति न तस्कराः॥   | 17         |
| निरुपद्रवमैश्वर्धे तिष्ठति प्रथतेऽपिवा ।     |            |
| अपरान्तसुखेनैव पुण्यकाले भविष्यति ॥          | 18         |
| ततोहि लभते जन्म वंदो श्रेष्ठे महात्मनाम्।    |            |
| तत्रापि मा मुपासीनः संपद्गिरभिवर्धते॥        | <b>1</b> 9 |
| ततोऽभि[पि]लभते जन्म तस्माद्पि गुणाधिकम्।     |            |
| इत्येवं पुष्टिरेवस्या त्तस्य जन्मनि जन्मनि ॥ | 20         |
| ततोऽष्टगुणमैश्वर्य मक्किष्टमधिगच्छति ।       |            |
| तत्र तिष्ठति वा दीर्घ विहरन्मत्पराषणः॥       | 21         |
| अथवा ज्ञानमास्थाय निर्वाण मधिमच्छति ।        |            |
| मद्गक्तेऽपि प्रसादों में न कदाचित्रहीयते।।   | 22         |

| उपसंहारो नाम एकत्रिंशोऽध्यायः।                   | १९३        |
|--------------------------------------------------|------------|
| भजते यदि मामेव शरणं पुरुषः खयम्।                 |            |
| यदि मां विस्मरत्येष दृषितः सुखनिद्रया ॥          | 23         |
| ततोऽस्य विपदः किंचि दुत्पचन्ते समंततः।           |            |
| ततोऽयं विपरीतेन स्रोतसा युज्यते पुमान् ॥         | 24         |
| ततोऽस्य विविधाः कामाः संभवन्ति मनोरथे।           |            |
| ततस्तेषां प्रसङ्गेन कुरुते शुष्कपौरुषम्॥         | 25         |
| तत्र प्रतिहतः किंचि त्पुनरन्यद्विचेष्टते।        |            |
| एवं कार्यानुबन्धेन संसारे क्लेशमृच्छति ॥         | 26         |
| मद्गता भक्तिरेवास्य संपदां कारणं परम्।           | į          |
| व्यापत्तस्यां तु नष्टायां खयमेवोपतिष्ठते ॥       | 27         |
| तस्माजातैव पुंसस्तु मद्गता भक्तिरन्वहम्।         |            |
| वर्धनीया विशेषेण सैनं नयति त[स?]त्पथम्॥          | . 28       |
| न कस्य[च]विनायत्नै रर्चनैः खयमप्सु नौः।          |            |
| प्रवर्तते प्रतिस्रोतो नयत्येन मुपर्यपि ॥         | <b>2</b> 9 |
| एवं मद्गक्तियोगेन संप दस्य विवर्धते।             |            |
| हित्वा संसारजान् क्षेत्रान् कुरुते चैन मुत्तमम्॥ | _ 30       |
| नाविकस्यापराधेन यथा नौ र्विनिवर्तते।             |            |
| एवं मद्भक्तयपायेन संसारोऽस्य विवर्धते ॥          | 31         |
| तस्माद्विकला भक्ति मेद्भता देहिनां गतिः।         |            |
| तस्या एव विभृत्यर्थे सर्वमन्यत्पितामह!॥          | 32         |
| यः पूजयति मां नित्यं यदुदाहरति स्तवम्।           |            |
| यो ध्यायति च मामेव तेन भक्तिर्विवर्धते ॥         | 33         |
| भक्तावविद्यमानायां प्रयत्नः सुमहानपि ।           | 2.4        |
| लोकाडम्बर मेव स्याद फलं प्रेल चेहच ॥<br>२५ पा.   | 34         |

|       | तस्मात्सर्वे प्रयत्नेन भक्तिमेव विवधेयेत्।    |            |
|-------|-----------------------------------------------|------------|
|       | सा तु वृद्धा नयत्येव वैष्णवं परमं पदम्॥       | 35         |
|       | तत्त्वदर्शनमेवास्याः कथितं वृद्धिकारणम् ।     |            |
|       | सर्वदा पर्य मां तत्त्वं मिय भक्तिर्विवर्धते॥  | 36         |
|       | अहमेकः प्रसूतोऽस्मि संप्राप्य वपुरीदृशम्।     |            |
|       | अस्मिन् काले यथा चास्मि रूपेणानेन संयुतः॥     | 37         |
|       | पूर्व मप्यभवजनम विषये मम कुत्रचित्।           |            |
| 3.3   | उत्तमं वाऽधमं वा यत्समं वा गुणसंपदाम्॥        | 38         |
|       | जन्मान्तरंच मे भावि किमप्यस्ति ग्रुभाग्रुभम्। |            |
|       | तस्माद्प्यपरं जन्म ध्रुवमेव भविष्यति॥         | <b>3</b> 9 |
|       | नच मां जायमानं वा कुतिश्चिन्मातुराश्रयात्।    |            |
| W.1   | एकाकी म्रियमाणं वा कश्चिद्प्यनुधावति ॥        | 40         |
|       | मम दु:खेन नान्यस्य दु:खं किमपि जायते।         |            |
| QÇ    | मत्सुखेन सुखी नान्यः तस्मा त्रसुहृदो मम ॥     | 41         |
|       | एक एवाहमायात एक एवाहमास्थितः।                 |            |
|       | एक एव गमिष्यामि देहान्तरमपि ध्रुवम् ॥         | 42         |
|       | यज्जीवामि चिरं कालं यज्जीवामि चमध्यमम्।       |            |
|       | यज्जीवामि कृदां चेदं मम नान्यस्य तत्समम्॥     | 43         |
|       | इदमन्यैः पुरा भुक्तं भुज्यते च मया धुना।      |            |
|       | पुनर प्येतदेवान्यै र्मद्पायेऽपि भोक्ष्यते ॥   | 44         |
|       | नैवास्पदं ममैवेदं धनमैश्वर्यमेववा ।           |            |
| ξ. i. | एते भृत्या इमे दारा एते पुत्रा इमे प्रियाः॥   | 45         |
|       | एते खार्थ प्रवर्तन्ते नैकेतु निहितं मम।       |            |
| 12    | बाधते मामियं च्याधि र्बाधते मामियं जरा॥       | 46         |

| उपसंहारो नाम एकत्रिंशोऽध्याय: ।               | १९५        |
|-----------------------------------------------|------------|
| सन्तापो मे परश्चेति ममैवेयं च वेदना।          |            |
| पूर्वे संवत्सरे दृष्ट मस्मिन्पर्यामि वत्सरे॥  | 47         |
| तत्र पूर्व कृतं कार्य मत्र कर्तव्यतां गतम्।   |            |
| अतीते दिवसे भुक्तमन्नमद्यापि भुज्यते ॥        | 48         |
| तथैव क्रियते कर्म तथैवाद्यापि सुप्यते।        |            |
| कुर्वन्ति पद्मवश्चैव पक्षिणो जन्तवस्तथा॥      | 49         |
| मम तेषांच पर्यामि नविशेषं कदाचन।              |            |
| स्रस्यां जातौ प्रमोदन्ते विद्योषेणापि जन्तवः॥ | 5 <b>0</b> |
| तस्माज्जन्मशुभं वा स्या दशुभं वा समं तु तत्।  |            |
| तस्माज्ञाते न विश्वासो ममास्ति निधनेषु च ॥    | 51         |
| न विद्यासु न रूपेषु न मित्रेषु न बन्धुषु।     |            |
| मदायत्तं न जानामि मद्विधेयं नचापरम् ॥         | 52         |
| मामेकमेव पश्यामि मग्नं संसार सागरे।           | _          |
| अध्वगस्य यथा मार्गे मित्रमन्नं धनं गृहम्॥     | 53         |
| एवमेवास्य पद्यामि जातां मे जीवितामिमाम्।      | <b></b> .  |
| शकुनिः कोटरं यद्व दातिष्ठित जहातिच ॥          | . 54       |
| एवमेव शरीरेऽस्मिन् न विश्वास्या मम स्थितिः।   |            |
| कुतोऽह मांगतः पूर्वे क गमिष्यामि वा पुनः॥     | <b>5</b> 5 |
| कियद्वा विहराम्यत्र न जाने सर्वमीदृशम्।       |            |
| आकान्तमपरोक्षं में सर्वे विफल मेवच ॥          | 56         |
| अनागतं तथा सर्व मन्तराले किमस्ति मे।          |            |
| तस्माच्छरणमिच्छामि किंचि देकान्तिसंहितम्॥     |            |
| अन्यथा मम संहरे[सा?] भयं वा न निवर्तते।       |            |
| इन्द्रियाणामवैकल्यं विवेकं मनसस्तथा ॥         | .: 58      |

१. क. मङ्गतः।

| अ[त?]स्मिन् जन्मन्यवाप्तं मे दिष्टचा पूर्वकृतै: शुभै: | 1          |
|-------------------------------------------------------|------------|
| अस्मिन् जन्मनि यत्नेन [तत्तेन?] कर्तव्यं कुशलं मया।   | 1 59       |
| येन मे संपदां पुष्टिर्भवे दुत्तरजन्मनि।               |            |
| श्रेयो मार्ग न पद्यामि क्रियमाणेषु कर्मसु ॥           | 69         |
| अनुवर्धी फलं तेषां सुदु×्खं ज्ञाननादानम्।             |            |
| कर्माण्येवतु दृश्यन्ते वेद्शास्त्रागमेषु च॥           | 61         |
| नच तैर्मानसं तापः सर्वकालेषु नइयति ।                  |            |
| तस्मादालंबनं किंचित् कूटस्थ मनुपद्रवम् ॥              | 62         |
| एषितव्यं मया किंचि दर्थोद्यर्थीन्वितो भवेत्।          |            |
| नचविष्णोः परं किंचित्पइयामि पुरुषं स्थितम् ॥          | 63         |
| इतिहास पुराणेषु लोकवेदागमेषु च।                       |            |
| तस्मा त्त्वामेव दारणं प्रपद्ये भक्तवत्सल ॥            | 64         |
| मनसा कर्मणा वाचा निरपेक्षो दृढव्रतः।                  |            |
| न करोमिच कामेषु कदाचिदपि मानसम्॥                      | 65         |
| किं ममैकेन कामेन द्वाभ्यां वा सिडिमीप्सितम्।          |            |
| तस्मा त्फल मनाकांक्षत् प्रपद्ये चारणं हरिम्॥          | 65         |
| एकान्तदृढया भक्तया व्यवसायोऽत्र मे ध्रुव:।            |            |
| इत्येवं दर्शनं कुर्या देकान्ते ग्रुभमानसः॥            | 67         |
| वैष्णवं सिद्धिमन्विच्छन्न भ्यसेच समाहितः।             |            |
| प्रसन्ने मानसे तंच चिन्तयेत विचक्षण:॥                 | <b>6</b> 8 |
| रागद्वेषपरीतेन विफलं तत्त्वद्र्शनम् ।                 |            |
| प्राप्तेषु पुण्यदेशेषु परिवाट्सु च योगिषु ॥           | 69         |
| प्राकृतानांच मर्त्यानां मनः किंचित्प्रसीद्ति।         |            |
| निद्रान्ते च विविक्ते च पण्डितानां विशेषतः॥           | 70         |

| रहस्यं नाम त्रिशोऽध्यायः।                             | १९७        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| एवमादिषु कार्येषु खयमेव समाहित:।                      |            |
| तत्त्वदर्शन मातिष्ठेन्नित्यं भागवतो बुधः॥             | 71         |
| तेनास्य सङ्गता भक्ति र्नकदाचित्तु हीयते ।             |            |
| पीड्यते च न कामेन निर्वेदो नापिवा पुन:॥               | 72         |
| भक्तियुक्तस्तु पुरुषो लोकतन्त्रा न्निवर्तते ।         |            |
| नाति सज्येत भोगेषु त्वरते न कुतूहलात्॥                | 73         |
| नदुर्लभमपि प्रेप्सु र्लब्धेन परितुष्यति ।             |            |
| अप्रियस्य च संयोगे विप्रयोगे प्रियस्यच॥               | 74         |
| विपाकं कर्मणां पद्य न्नानुद्योचित किंचन।              |            |
| युक्तंनेद् मिदं युक्त मित्यसौ नानुशोचित ॥             | 75         |
| प्रभुत्वं नाटनं किंचिदिति पश्यञ्जपेक्षते ।            |            |
| न घोषयति कृत्यानि न करोति च संभ्रमम्॥                 | <b>7</b> 6 |
| न कांक्षति यतः किंचि देवदेवस्य पूजनात्।               |            |
| यथारत्नेषु दारेषु कृत्ये[पुत्रे?] वा मन संस्थितिः॥    | 77         |
| एवमेवास्य देवेशे भक्तियुक्तं मनो भवेत्।               |            |
| एवं भक्तौतु जातायां तत्त्वदर्शनपूर्वकः॥               | <b>7</b> 8 |
| यत्र यत्र स्थितो विद्वान् मुक्तसङ्गः परिव्रजेत्।      |            |
| एकएव पुनस्तन्न गच्छेद्रूमिं प्रदक्षिणम् ॥             | <b>7</b> 9 |
| तीर्थानि च निषेवेत स्थानानि मम चा न्वहम्।             |            |
| मद्गक्तो मद्नु ध्यायी मन्निष्ठो मत्परायणः॥            | 80         |
| अन्त्यकालेच मां स्मृत्वा मम सायुज्य मश्रुते ॥         | 81         |
| ब्रह्मा<br>किमष्ट गुणमैश्वर्ध विष्णुभक्तो यद्श्रुते । |            |
| किमेतद्धिगम्यापि देही प्रतिनिवर्तते ॥                 | 82         |
| निवृत्तरस्य कोभेदः सायुज्यं कीर्तितं भवेत्॥           | 83         |
|                                                       |            |

### परमः

| अणुर्भवति रूपेण पुरुषो योऽवगच्छति ।           |      |
|-----------------------------------------------|------|
| महान् भवतिरूपेण यावदिच्छति पूरुषः ॥           | 84   |
| लघुर्भवति कामेन ग्रुष्कशल्मलि तूलवत्।         |      |
| सम्मतेनैव कालेन प्राप्नोति सकलां महीम् ॥      | 85   |
| आहारेषु विहारेषु प्रकामं वर्तते सदा ।         |      |
| संकल्पेनैव भूतानि वशं नयति चात्मनः।           | 86   |
| अभिप्रेतं रारीरंच खयमाविदाति क्षणात्।         |      |
| एतद्ष्ट गुणं प्रोक्तमैश्वर्धे तव पद्मज ! ॥    | 87   |
| अनेनैवोपलब्धेन क्रीडन्ति बहवो जनाः।           |      |
| प्रभुभवति सर्वस्य न किंचित्प्रतिहन्यते॥       | 88   |
| न तेषामपराधोऽस्ति निवृत्तिर्वापि जन्मनि ।     |      |
| यथा मे विनिवर्तन्ते सर्वलोकेष्विमे नराः॥      | 89   |
| यदि मां विस्मरन्त्येते सुखनिद्राविमोहिताः।    |      |
| ततः कालक्रमेणैषामुपघातो भविष्यति ॥            | 90   |
| मङ्गक्तिरक्षणादेते सोपघाताः समंततः।           |      |
| प्रतिस्रोतं प्रवर्तन्ते पुनःसंसारवर्त्मानि ॥  | 91   |
| लभन्ते तन्न ते जन्मवंदो श्रेष्ठे महात्मनाम्।  |      |
| भजन्ते तत्र मामेव ते पुनः सिद्धिकाम्यया॥      | 92   |
| ऐश्वर्येऽपि स्थितोयोगी यदि मामनुवर्तते।       |      |
| ततोमुक्तवदेवायं सर्वलोकेषु मोदते ॥            | 93   |
| सायुज्यं प्रतिपन्नास्ते तीव्रभक्तास्तपस्विनः। |      |
| किंकरा ममते निला भवन्ति निरुपद्रवाः॥          | . 94 |

| रहस्यं नाम त्रिशोऽध्याय: ।                       | १९९ |
|--------------------------------------------------|-----|
| तेषां भक्तयपराधेन संसारः संभवेत्पुनः।            |     |
| अन्यथा स्थितिरेवैषां मत्प्रसादेन शास्वती॥        | 95  |
| निवृत्तास्तु विशिष्यन्ते सर्वेभ्यः पुरुषोत्तमाः। |     |
| संसार गोचरातीता निर्विशेषाः सदा मम ॥             | 96  |
| नतेषां संभवो भूयः प्रमादोवास्ति कश्चन।           |     |
| वेदान्तैरिदमेवोक्तं वैष्णवं परमं पदम् ॥          | 97  |
| अपवर्गश्च मुक्तिश्च निर्वाणं चैव देहिनाम्।       |     |
| एतदेव परासिद्धि गैतीनां परमा गतिः॥               | 98  |
| अन्यास्तु गतयः सर्वाः सप्रमा[दा]ः पितामह ।       |     |
| पुंसां स्वभावभेदात्तु कस्यचिर्तिकचिदीप्सितम्॥    | 99  |
| तस्मादुभयमेवात्र पुंसां भवति संमतम्।             |     |
| ऐश्वर्योऽपवर्गो वा विद्योषेण पितामह!॥            | 100 |
| मद्गता भक्तिरेवेद मुभयं साधिषण्यति ।             |     |
| समाधेर्वर्तमानस्य विभागा द्रुणकारिकात्॥          | 101 |
| सत्वनिष्ठं यदा चित्तं केवलं कुरुते पुमान्।       |     |
| तद्राऽयं सर्वयत्नेन योगाङ्गानि निषेवते ॥         | 102 |
| तेषु स्थित्वातु भजते मामेकाग्रेण चेतसा।          |     |
| तमः क्षरित तेनास्य रजोऽपि च विनइयति॥             | 103 |
| ततो जन्मभिरुत्कृष्टै रेषः पुष्टिं प्रपद्यते ।    |     |
| ततः क्रमेण यद्यस्य रजो लेशः प्रवर्तते ॥          | 104 |
| चित्तवृत्तौ तदैश्वर्थ समग्रमुपतिष्ठते।           |     |
| यदातु सत्वमातिष्ठ[न्]न स्पृष्टो रजसा कचित्॥      | 105 |

| तताऽस्य माक्षमव स्यादित्यषा । द्वावधा गातः।             |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| तस्मात्तु गतिमन्विच्छन् मद्गक्तः सर्वदा भवेत्॥          | 106 |
| भक्तयां च वर्तमानायां भवत्ये वेप्सिता गतिः॥             | 107 |
| ब्रह्मा                                                 |     |
| केन दोषेण पुंसस्तु भक्तिः क्षरित मानसी।                 |     |
| इह लोके परत्रापि तं ब्रूहि पुरुषोत्तम!॥                 | 108 |
| परमः                                                    |     |
| निर्वेदः संशयोऽप्या[च्या?]धि र्मिथ्याज्ञानं प्रवर्तते । |     |
| अग्नि[अन्य] भक्तस्य भोगस्य सन्निधानं प्रियागमः॥         | 169 |
| विप्रलंभस्तु मायाभि देवीभि रुपजायते।                    |     |
| स्रोहपाञानुबन्धस्तु सुहृद्योगात्प्रवर्तते ॥             | 110 |
| कीर्तौ च श्रूयमाणायां हृद्ये जायते मदः।                 |     |
| अन्तराया मिमां विद्या द्योगाभ्यासस्य वैष्णवः॥           | 111 |
| एतेषु जायमानेषु तत्त्वद्दीन माचरेत्।                    |     |
| तीव्रवेगं नकुर्वीत शरीरं नच पीडयेत्॥                    | 112 |
| विषयेभ्योऽपि यत्नेन निवर्तेत दानै: रानै:।               |     |
| अन्नपानप्रसङ्गे तु न कुत्हल माचरेत्॥                    | 113 |
| जघनेन्द्रियसङ्गेच हस्तचापत्य एवच।                       |     |
| अपूर्व दर्शने चैव लोकपालाश्रयेषु च॥                     | 114 |
| मोघ चित्त प्रसङ्गेषु योगमिच्छन्नरो बुधः।                |     |
| एतेषु सन्निवृत्तेषु विषयेषु रानैः रानैः॥                | 115 |
| भक्तिर्विवर्धते पुंसः खयमेव मदाश्रया।                   |     |
| नच पूर्व मनाखाद्य शक्यन्ते विषया नरै:॥                  | 116 |

| रहस्यं नाम त्रिंशोऽध्यायः।                                                         | २०१          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| परित्यक्तुमदोषेण तस्मात्तानपि संश्रयेत्।                                           |              |
| धर्मशास्त्राविरोधेन मार्गेण शिथिलस्पृहः॥                                           | 117          |
| तान् सुक्तुः गुणवान् दोषान् (सर्वोवस्थासु)पणि                                      | <b>डत:</b> । |
| दुष्करा भङ्गुराश्चैते विषया: ग्रुडिवर्जिता: ॥                                      | <b>1</b> 18  |
| मूल्यनाशेन भोक्तव्या बह्वपायाश्च सर्वदा।                                           |              |
| इति बुर्डि समादाय विषयेभ्यो निवर्तयेत्॥                                            | <b>1</b> 19  |
| तेभ्यो निवर्तमानस्य ग्रुभं भवति मानसम्।                                            | .š           |
| निवृत्ते रभ्युपायश्च शुद्धिरेव परा मता ॥                                           | 120          |
| ग्रुडावादीयमानायां बीभत्सा विषयान्त्रति ।                                          |              |
| जायते सर्वदा चित्ते तया संरक्ष्यते पुमान्॥                                         | 121          |
| आहारेषु च सर्वेषु शयनाच्छादनेषु च।                                                 | 122          |
| पुराणेषु निवासेषु सिललेषु च सर्वदा ॥<br>द्युद्धिमेतेषु यत्नेन पद्यन् भागवतो बुधः । | 122          |
| श्चाष्ट्रमतेषु यत्मन पश्यन् मागवता बुवः।<br>खयमेव न संसर्ग मशुचिष्वधिगच्छति ॥      | 123          |
| अशुचीनामसंसर्गा चित्तमस्य प्रसीद्ति ।                                              |              |
| प्रसादे विषयाकांक्षा मन्दमस्य निवर्तते ॥                                           | 124          |
| विषयेभ्यो निवृत्तस्तु मङ्गतो भवति ध्रुवम् ।                                        |              |
| मङ्गतो योगमभ्यस्ये दन्तरायैरघर्षितः॥                                               | 125          |
| पूर्वपापविनिर्भुक्तः प्राप्तोति परमां गतिम्।                                       |              |
| इति ते गुह्यमाख्यातं मया सर्वे पितामह!॥                                            | 126          |
| एतच्छ्रुत्वा नरो नित्यं कृतकृत्यो भविष्यति ॥                                       | 127          |
| innediant care as                                                                  |              |

इति श्री पाश्ररात्रे परमसंहिताया रहस्यं नाम त्रिंशोऽध्यायः॥

### श्रीः

## अथैकत्रिंशोऽध्यायः

#### परम:

| एवमेतन्मया प्रोक्तं तत्र तत्र विशेषतः।           |   |
|--------------------------------------------------|---|
| नेदं ज्ञानं त्वयावाच्यं नि:दोषेणाकृतात्मनः ॥     | 1 |
| अवैष्णवस्य जिज्ञासो ईर्मतेरभिमानतः।              |   |
| निर्णयः सर्वधा प्रोक्त स्तत्रतत्र विशेषतः॥       | 2 |
| यस्तु मद्गक्त एव स्या देकान्तेन दृढव्रतः।        |   |
| कुलीनश्च विलीनश्च तस्मै ज्ञानमिदं तव[वद?]॥       | 3 |
| यादशाश्च महाभागा मुनयः संशितव्रताः।              |   |
| श्वेतद्वीपमनुप्राप्य सर्वदा मामुपासते ॥          | 4 |
| तेषां ज्ञानमिदं ज्ञेयं तत्र गत्वाऽचिरात्त्वया।   |   |
| मया वाच्यमिदं तेभ्य स्तद्धि मम शासनात्॥          | 5 |
| नचैते मामुपासीनाः प्रार्थयन्ति फलान्तरम् ।       |   |
| खयमेवतु दास्यामि ज्ञानमेषां युगे युगे ॥          | 6 |
| अतस्त्वमभिगम्यैनमिदं ज्ञानमञ्जेषतः।              |   |
| तेभ्यः कथय तत्त्वेन ममचेदिच्छिस प्रियम्॥         | 7 |
| येच तद्वीपमायान्ति मत्प्रसादेन योगिनः।           |   |
| तेभ्यस्त एव दास्यन्ति ज्ञानमेतित्पतामह !॥        | 8 |
| मार्कण्डेय:                                      |   |
| एवमस्त्वित तं ब्रह्मा देव देवम भाषत।             |   |
| बद्धाञ्जलिरघोद्दष्टिः परिपूर्णेन तेजसा [चेतसा?]॥ | 9 |
| 11                                               |   |

| उपसंहारो नाम एकत्रिशोऽध्याय:।                     | २०३ |
|---------------------------------------------------|-----|
| भगवानपि गोविन्द् स्तत्रैवान्तरधीयत।               |     |
| तद्दष्ट्वा विस्मितस्तत्र बभूव कमलासनः॥            | 10  |
| श्वेतद्वीपं ततो ब्रह्मा प्रपेदे हरिशासनात्।       |     |
| अथ संनिहितं दृष्ट्वा ब्रह्माणं सर्व एव ते ॥       | 11  |
| स्तुतिभिस्तोषयामासु र्विस्मयेन समन्विताः।         |     |
| अथैनानब्रवीद्द्या प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥          | 12  |
| वाक्यं श्रुणुत भद्रं वः सिद्धाः परमवैष्णवाः।      |     |
| प्रसन्नो वः परो देवः पुण्डरीकनिभेक्षणः॥           | 13  |
| ज्ञान मिच्छति दातुं वः खयमेव द्यान्वितः।          |     |
| तेभ्यो गत्वा खयं ब्रहि ज्ञानमित्यभिचोदितः॥        | 14  |
| आगतोऽहं पुरस्ताद्व स्तद्युष्माकं वदाम्यहम्।       |     |
| इत्युक्ता ब्रह्मणा सिद्धाः सर्वेऽपि पुनरब्रुवन् ॥ | 15  |
| सनत्कुमारः सनकः सनन्दन सनातनः।                    |     |
| एते शृण्वन्तु चत्वारः प्रज्ञामेघा विशेषतः॥        | 16  |
| श्रोष्यामः पुनरेतेभ्यो वयं भूयो यथा सुखम्।        |     |
| योगाचार्या भवन्त्वेते त्वत्प्रसादात् पितामह!॥     | 17  |
| इति सिद्धैरनुज्ञाता श्रत्वारस्ते महर्षयः।         |     |
| ज्ञानहेतोर्भुदायुक्ता ब्रह्माणं पर्यवासयन्॥       | 18  |
| सृष्टिसंहारसंयुक्तं मुक्तिसंहारसंयुतम्।           |     |
| तेभ्यो ज्ञानं ददौ सर्वे पश्चरात्रेण सर्वदाः॥      | 19  |
| ततस्तस्यावसानेतु पूजितस्तैर्महर्षिभिः।            |     |
| खयंभूः पद्यतां तेषां तत्रैवान्तरधीयत ॥            | 20  |
|                                                   |     |

|     | तेऽपि तद्ज्ञान मासाद्य योगिनः कृतबुद्धयः।                |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| ,   | द्युस्तेभ्योऽपि सिद्धेभ्य स्तज्ज्ञान मखिलं पुनः॥         | 21   |
|     | येच तद्वीपमायान्ति वैष्णवाः संशितव्रताः।                 |      |
| ř   | तेभ्योऽपि तत्प्रसादेन ज्ञानमन्येऽपि योगिनः॥              | 22   |
|     | मया प्यनुग्रहा द्विष्णो द्वीपमासाच तं ग्रुभम्।           |      |
|     | सनकस्यमुखात्प्राप्त मिदं तन्त्रं तु वैष्णवम् ॥           | 23   |
|     | भूयः सनत्कुमारं तं सिद्धानन्यांश्चवैष्णवान् ।            |      |
| l.  | तैर्देष्टेन च [द्यु तदत्त?] मार्गेण निवृत्तोऽस्मीह देवल! | 1124 |
|     | निवृत्तश्च यथोत्साहं स्थानेषु परमात्मनः।                 |      |
|     | अब्रवीत् [अस्मिन्?]द्वीपे निवत्स्यामि बहून् संवत्स्      | ररा- |
|     | नहम् ॥                                                   | 25   |
|     | गत्वा गत्वातु पर्यामि वैष्णवान् सुचिरायुषः।              |      |
|     | तेभ्यश्च वैष्णवानेव तदा श्रोष्यामि तद्गुणान्॥            | 26   |
|     | कच्छपेन्द्र मकूपारश्रेष्ठं दीर्घतरायुषम्।                |      |
|     | जैगीषव्यं तथा मुख्यं प्रलयेष्वपि निर्व्यथम् ॥            | 27   |
|     | जामदृश्यं तथा राम मत्रिमङ्गिरसं तथा।                     |      |
| ì   | एतानन्यांश्च पञ्चामि काले गत्वातु वैष्णवान् ॥            | 28   |
|     | तेऽपि तद्वीप मासाद्य मुनयः संशितव्रताः।                  |      |
|     | तत्त्वज्ञान मवाप्यैवं बभूवुः सुसमाहिताः॥                 | 29   |
|     | एकान्तिनो मुदायुक्ता विष्णुभक्तिपरायणाः।                 |      |
|     | श्रद्धया परयोपेता वासुदेवसुपासते ॥                       | 30   |
|     | त्वम[त्वया]प्येव मिदं ज्ञानं लब्धं देवल वैष्णवम् ।       |      |
| l., | विध्य संदायान सर्वा नेकान्ती वैष्णवो भव॥                 | 31   |

| उपसंहारो नाम एकत्रिशोऽध्याय: ।                    | <b>६०</b> ५ |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ानाःपरतरं किंचित् पुरुषस्य द्युभोद्यम् ।          |             |
| एकान्तेन परं देवं पुरुषो यत्प्रपद्यते ॥           | 32          |
| नहि सर्वेषु लोकेषु सर्वकालेषु वा पुन:।            |             |
| वैष्णवेभ्यो विशिष्यन्ते पुरुषाः केचन कचित्॥       | 33          |
| तेषां तु सफलं जन्म संसारेऽस्मि न्न संदायः।        |             |
| एकान्तेन लभन्ते [भजन्ते?] ये पुरुषाः पुरुषोत्तमम् | 11 34       |
| न हि तंप्रति [संप्रति?] पञ्चामि सर्वदेशेषु देवल ! | 1           |
| यः कामेन विना भक्तो देवदेवे जनार्दने॥             | 35          |
| न मृत्यु निभयं तस्य न जन्मान्तर संक्रमः।          |             |
| यस्य नच्यवते भक्तिवैष्णवे चरणाम्बुजे ॥            | 36          |
| अतस्त्वं वेद्शास्त्राणां सर्वेषां पारगोऽपि सन्।   |             |
| सत्पथे संशयापन्नविष्णुभक्तस्सदा भवे:॥             | 37          |
| तत स्तेनैव कालेन प्रत्ययो हृद्ये दृढः।            |             |
| खयमेव विनश्यन्ते येन ते सर्वसंशयाः॥               | 38          |
| अनुग्रहाश्च लभ्यन्ते तत्र तत्रैव देवल!।           |             |
| व्यवसायश्च भक्तस्य न विनश्यति जातुचित्॥           | 39          |
| आचार्या आपि लभ्यन्ते विना यत्नेन सर्वतः।          |             |
| येभ्यः सकलमाप्रोति ज्ञानं भक्तिसमन्वितम्॥         | 40          |
| अनेन सुपथा यात्रां ये केचित् प्रस्थिता भुवि ।     |             |
| मान्याः सर्वत्र जायन्ते कीर्तनीयाश्च देहिनः॥      | 41          |
| देव दानव गन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः।              |             |
| विष्णुभक्तस्य कुर्वन्ति नाप्रियाणि कदाचन ॥        | 42          |
| भजन्ते ये नरा विष्णुं मनसा कर्मणा गिरा।           |             |
| न तेषां दर्लभं किंचि दिह लोके परत्रच ॥            | 43          |

| स्थावरेभ्यो विशिष्यन्ते ज[ङ्गमाः स्वैर्गुणैस्सदाः?] | ••••          |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| गुणै: ।                                             |               |
| जङ्गमेभ्यस्तु पञ्चवः पञ्चभ्यो मानुषाः पराः॥         | 44            |
| वैष्णवास्तु मनुष्येभ्यो वैष्णवेभ्यो बहुश्रुताः।     |               |
| विद्वद्भयः साधितज्ञाना ज्ञानिभ्यः संयतेन्द्रियाः॥   | 45            |
| संयतेभ्यः पराः सिद्धाः सिद्धेभ्योऽपि महर्षयः।       |               |
| महर्षिभ्यो गतैश्वर्या स्तेभ्योऽपिच मुमुक्षवः॥       | 46            |
| इति कक्ष्याः समुद्दिष्टा श्चेतनाना मद्योषतः।        |               |
| यासां ज्ञानाद्वाप्नोति वैष्णवं परमं पद्म्॥          | 47            |
| ईश्वरत्वंच देवानां ज्ञानित्वंच विपश्चिताम्।         |               |
| वैष्णवत्वंच मर्त्यानां नाप्यन्य तमसः [तपसः?]फलम     | <b>T</b> 1148 |
| उत्पत्तिमरणे पुंसां वैष्णवानां फलान्विते ।          |               |
| इतरेषांतु मर्त्याना मुभयं तद्नर्थकम् ॥              | 49            |
| तस्मात्त्वं देवल त्यक्ता सर्वमन्यद्विचेष्टितम्।     |               |
| भजख सर्वभावेन परमात्मान मच्युतम्॥                   | 50            |
| इत्येवं वैष्णवं तन्त्रं मया प्रोक्तं तवानघ!।        |               |
| रहस्येनच संयुक्तं कर्मभेद समन्वितम्॥                | 51            |
| नचैतं परमं ज्ञानं देवदेवमुखात् च्युतम्।             |               |
| अज्ञातमूलभक्ताय दातव्यं देवल त्वया ॥                | 52            |
| तिस्रो दीक्षाः कृता येन वैष्णवेन तपस्विना।          |               |
| स एव वैष्णवं ज्ञानमखिलं श्रोतु मईति ॥               | 53            |
| ये विज्ञान वतो [यंतु जिज्ञासवो?] धीराः श्रोतुमिन    | छन्ति         |
| देवल !।                                             |               |
| नतेभ्यो गुण बद्भचोऽपि देयं ज्ञान मिदं तव ॥          | 54            |

| उपसंहारां नाम पकांत्रशांऽध्यायः।                | २०७        |
|-------------------------------------------------|------------|
| सर्वेषामेव दानानां ज्ञानदानं विशिष्यते।         |            |
| नसंख्या फलसिद्धीनां ज्ञानस्यच विसर्पणात्॥       | 55         |
| यथैव पात्रसंपद्भि ज्ञीनदानं विशिष्यते।          |            |
| एवं पात्रस्य दोषेण दातुर्भवति किल्बिषम्॥        | 5 <b>6</b> |
| तस्मात्पात्रं परीक्ष्यैव दातव्यं ज्ञानमुत्तमम्। |            |
| अश्रमेण महत्पुण्यं ज्ञानदानाचिद्च्छित ॥         | 57         |
| इति संक्षेपतः प्रोक्तं हितार्थे तव देवल !।      |            |
| पाश्चरात्रं मया तन्त्रं सारमुद्धृत्य सर्वतः॥    | 58         |
| एतद् ज्ञानं दृढं ग्राह्य मनुष्ठेयंच देवल !।     |            |
| चिन्तनीयंच सर्वेत्र तेन ते सिध्यतीप्सितम्॥      | 59         |
| कचित् ज्ञानमिदं सर्चे धारितं देवल त्वया।        |            |
| किचते संशया नष्टाः किचते निश्चिता मितः॥         | 60         |
| एव मुक्तस्तदावाक्यं मार्कण्डेयेन देवलः।         |            |
| प्रणम्य शिरसा पादं वचनं चेद्मब्रवीत्॥           | 61         |
| देवलः                                           |            |
| एतद् ज्ञानं मया लब्धं त्वत्प्रसादान्महामुने ।   |            |
| कृतकृत्यो भविष्यामि नष्टंमे हृद्यं तमः॥         | 62         |
| छिन्नामे संदायास्सर्वे समुपात्तश्च निर्णयः।     |            |
| श्रद्धया सहिता भक्ति रद्यमे भवति ध्रुवम्॥       | 63         |
| यथा ज्ञानमिदं लब्धं पावनानां सुपावनम् ।         |            |
| एवमेव करिष्यामि स्थितोऽहं वचने तव ॥             | 64         |
| इत्येवं देवलः प्राप्य वैष्णवं ज्ञानमुत्तमम्।    |            |
| मार्कण्डेयं समामन्त्रय निर्जगाम यथेप्सितम्॥     | 65         |

| यइदं श्रुणुयात्तन्त्रं वैष्णवः शुद्धमानसः।   |    |
|----------------------------------------------|----|
| तस्य पापानि नइयन्ति जन्मान्तर कृतानिच॥       | 66 |
| श्रुत्वा य इदं तन्त्रमुपास्ते पुरुषोत्तमम् । |    |
| अचिरेणच कालेन तस्य देव: प्रसीदति॥            | 67 |
| यः पठे दादरादेतत्तरपाठयति वा नरः।            |    |
| तस्यापि पापं क्षरति विद्योषा भक्तिरिष्यते॥   | 68 |
| तस्मादनेन मार्गेण पूजयेन्मधुसूदनम् ।         |    |
| ऐश्वर्यमपवर्गे वा निर्व्याजमधिगच्छति॥        | 69 |

इति श्रीपाश्चरात्रे परमसंहितायां उपसंहारो नाम एकत्रिंशोऽध्यायः

# श्लोकानां सूची

|            |                          | अध्याय:    | श्लोक  <br>संख्या |           |                          | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |
|------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------------|
| 1          | अकुत्सिता इ।यतनात्       | २३         | 90                | ३२        | अचेतनातु प्रकृतिः        | २       | २७              |
| २          | अकृतार्थ मसारं च         | ٩          | ३३                | ३३        | अचेतना परार्धाच          | ર       | 96              |
| ३          | अगम्यागमनं सर्प          | ٩,         | २२                | ३४        | अच्छे द्योऽय मदाह्योऽयं  | २४      | २५              |
| 8          | अगम्यागमनात्पा <b>दं</b> | 9 •        | 9.5               | <i>₹५</i> | अजक्षं कुर्वतां कर्म     | 94      | <i>२७</i>       |
| 4          | अंगारं व्यजनं कूर्च      | २०         | ૪                 | ३६        | अजिने रौरवे वैश्यं       | 94      | २८              |
| Ę          | अंगुष्ठेनामिकां कृत्वा   | i <b>y</b> | હ                 | ३७        | अजनाभं महाकायं           | १३      | 40              |
| <b>y</b> . | अंगुष्ठतलमूलंहि          | ч          | ч                 | ३८        | अञ्जले मनसापीठं          | ४       | 80              |
| ۷          | अग्नावहुत्वा नाश्चीयात्  | १३         | ३२                | ३९        | अङ्गलिस्थे ततः पीठे      | 8       | ४२              |
| 9          | अग्निकाय प्रसिच्यर्थ     | ۷          | २६                | ४०        | अज्ञानादवमन्येत          | ۷       | ७६              |
| 90         | अग्निकार्येषु होमस्य     | २९         | हे ७              | ४१        | अणुर्भवतिरूपेण           | ३०      | ८४              |
| 99         | अग्निकार्येतु होमस्य     | २३         | ६२                | ४२        | अत उर्ध्व प्रवक्ष्यामि   | 96      | હપ              |
| 92         | अग्निकार्य विधिबृहि      | २०         | 9                 | ४३        | "                        | 96      | ٩               |
| 93         | अग्निकार्य प्रवक्ष्यामि  | २०         | ्र                | ४४        | "                        | v       | ५९              |
| 98         | अग्निकार्य मिदं विद्वान् | २०         | ५६                | ४५        | अतस्त्वमभिगम्यैनं        | ३१      | v               |
| 94         | अग्निप्राकारमध्यं च      | 8          | ঙ                 | ४६        | अतस्त्वं वेदशास्त्राणां  | ३१      | ३७              |
| 9 6        | अग्नेश्त्तरतोह्येन       | २०         | 93.               | ४७        | अत:पुरुषरूपेण            | 3       | Ę               |
| 90         | अग्रहस्तं पराहत्य        | 98         | 90                | 86        | उत्युच्छृतः सुविस्तीर्णः | २६      | 90              |
| 96         | अर्घ्य पाद्यं तथैवान्यत् | २७         | 98                | 88        | अत्यभ्युद्य कालस्य       | 3       | 94              |
| 98         | अर्ध्य प्रदाय मनसा       | २०         | 40                | 40        | अत्रैव वसति ब्रह्मा      | २६      | ५६              |
| ₹.0        | अर्ध्य दत्वा यथान्यायं   | २०         | ३९                | 49        | अथ तस्य कथं पूजा         | Ę       | 3               |
| २१         | अर्ध्य पाद्य निवेद्यानि  | 96         | ६४                | ५२        | अथवा ज्ञानमास्याय        | ३०      | २२              |
| २२         | अर्घ्यपाद्यादि वद्वेयं   | 90         | 9 €               | ५३        | अथातः संप्रवक्ष्यामि     | २९      | 3               |
| २३         | अर्ध्य परमहंसेन          | .8         | ५५                | 48        | अथस्तात् क्षिति छोकस     | य २६    | 46              |
| २४         | अर्ध्य दत्वा विधानेन     | У          | 49                | ५५        | अथवा विष्णुभक्तानां      | રપ      | ३९              |
| ર પ        | अर्ध्य निवेद्यमित्यादि   | ч          | 3                 | ५६        | अथ राज्यां व्यतीतायां    | 96      | ४५              |
|            |                          |            |                   |           | -                        |         |                 |

|             | अ                               | व्याय: | श्होक  | ÷.        |                          | अध्याय:  | श्लोक            |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|----------|------------------|
|             |                                 |        | संख्या |           |                          |          | संख्या           |
| <b>\$ 3</b> | अदीक्षित जनास्पृष्टे            | ৩      | २०     | ९६        | अन्तराले महाघोष:         | २२       | २९               |
| ६४          | अद्भिस्तु नित्य धार्य स्यात्    | 4      | ६७     | ९ ७       | अन्तरायैरघृष्यश्च        | २८       | ३६               |
| ξų          | अधर्माद्वि निवृत्तस्तु          | 95     | 483    | ९८        | अन्तर्जलगतो भृत्वा       | 3        | ८६               |
| ६६          | अधर्मा देषु विज्ञेय:            | Ę      | 90     | <b>९९</b> | अन्ते च प्रणवं कृत्वा    | Ę        | ३९               |
| ६७          | अधमं प्राम मध्यस्थं             | २८     | ३.५    | 900       | अन्नपानं धनं पुत्रं      | ३०       | હ                |
| ĘC          | अस्तात्पुनरेतेषां               | २६     | Ę      | 909       | अन्त्यकाले च मांस्मृत्वा | ३०       | ८१               |
| ६९          | अवरोत्तररूपेण                   | ø      | ४२     | १०२       | अन्यास्तु गतयस्सर्वाः    | ३०       | ९९               |
| ৩০          | अधर्मा द्यास्तु चत्वारः         | R      | २९     | 903       | अन्यत्र समरूपाणि         | ঙ        | ६४               |
| ७९          | अविष्ठिता विराडस्य              | ૪      | ३४     | 908       | अन्यथा मम संसारे         | ३०       | 46               |
| ७२          | अधीता भगवन् वेदाः               | ٩      | 3      | 904       | अन्यथाहि महान् दोषः      | २२       | ३८               |
| ७३          | अनर्चयित्वा ये देवं             | ч      | હહ     | 908       | >,                       | २७       | ५३               |
| ७४          | अनन्तः पन्नगः प्राच्यां         | ሄ      | 60     | 900       | अन्यथा स्थृत मानेन       | २९       | 48               |
| ৬৸          | अनन्तास्तरणादीनि                | 98     | 49     | 906       | अन्यथा सुमहान् दोषः      | 94       | ४३               |
| ७६          | अनन्त भोग शय्यायां              | ٩      | ५७     | 908       | अन्यभोगेन तुष्यन्ति      | 93       | ३५               |
| ওড          | अनागतं तथा सर्वे                | ३०     | ५७     | 990       | अन्याः कारण वादेन        | 94       | २५               |
| ७८          | अनाकुलमरसंभानतं                 | 94     | २४     | 999       | अन्यानि च ग्रुभान्येव    | २३       | १२               |
| ৩९          | <b>अनाकु</b> लमसंक्षो <b>मं</b> | 90     | Ę      | 992       | अन्यानि च पवित्राणि      | 9        | ¥                |
| 60          | अनामिकामध्यमयो:                 | 9 ሄ    | Ę      | 993       | अन्येषामपिवायूनां        | 99       | 36               |
| 63          | अनियुक्ते इमशानेऽयं             | 99     | ५२     | 998       | अन्येषां गूहमानोऽपि      | 93       | ą                |
| ८२          | अनिशं विधिना कुर्दन्            | २०     | ६३     | 994       | अन्येन पूजयेद्देवं       | 9.0      | ४६               |
| ८३          | अनुवधींफळं तेषां                | ३०     | ६३     | 998       | अन्येन याजन              | २८       | 98               |
| ८४          | अनुप्रहाश्च छभ्यन्ते            | ३१     | 38     | 990       | अन्येषामपि तुल्योऽयं     | २७       | <b>३</b> 9       |
| ديو         | अनुन्यायन् वदेचापि              | २४     | 4      | 996       | अन्येन वैष्णवेनापि       | نع       | 98<br>,;         |
| ८६          | अनुपूर्वाः स्मृताः शान्ताः      | É      | ર્ષ    | 998       | अन्यथा पूजकस्येव         | 9 0      | ४७               |
| و ک         | अनुज्ञां देव देवस्य             | 6      | ७०     | 920       | अन्येषु चाप्यपथ्येषु     | . ·<br>3 | 60               |
| 46          | अनुप्रहश्च यद्र्पं              | 98     | ४      | 929       | अपराह्नेतु निष्कान्ता    | ۲<br>۲۹  | 49               |
| ८९          | अनुतिष्ठेत् स्वकर्मान्ते        | Ę      | ६२     | 922       | अपमृत्यु नतिक्रम्य       | 9 €      | ٦1<br><b>२</b> ३ |

|            |                        | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |       |                         | अध्याय:     | श्लोक<br>संख्या |
|------------|------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 356        | अप्रसादे हि मनसः       | ጸ       | e d             | १६२   | अर्चयेच स्वयंदेवं       | 90          | ४३              |
| <b>१३०</b> | अप्रतक्यीम विज्ञेयं    | ٩       | ४९              | १६३   | अचेयेद्विष्नशान्त्यर्थ  | 93          | ₹ ९             |
| १३१        | अप्रियेवा प्रियेवापि   | २४      | <i>૧</i> પ      | १६४   | अर्चेयेत्पञ्चद्रयांतु   | १३          | 44              |
| 933        | अभिवन्धा मृशेद्गां च   | ₹.      | ७५              | १६५   | अर्ची संहार मार्गण      | 96          | ४४              |
| 933        | अभिषिच्य तथा भूयः      | २०      | २८              | 9 ६ ६ | अलमभ्यस्य वैराग्यं      | 90          | وريه            |
| १३४        | अभिषिश्चेद्रहरूराक्ता  | ं २०    | २७              | १६७   | अछंकारावसाने च          | २९          | ৩০              |
| १३५        | अभिप्रेतं शरीरं च      | ३०      | ८७              | १६८   | अलाभे कान्ननं शुद्धं    | २१          | २८              |
| १३६        | अभियुज्जीत यत्नेन      | 90      | ७४              | १६९   | अल्पसारा निरुद्योगाः    | 93          | ંર              |
| १३७        | अभ्यनुज्ञां च याचित्वा | 98      | ६३              | 900   | अवस्थयापदेशेन           | 98          | 8'9             |
| १३८        | अभ्यर्च्य बलि पीठं च   | 98      | ८५              | 909   | अवशोमन्यते देवं         | રફ          | ७६              |
| १३९        | अभ्यासाच भवन्त्येते    | २४      | 90              | १७२   | अविष्ट्यरिक्ता स्तिथय:  | 96          | ३२              |
| 980        | अमर्षेण जपेन्मन्त्रं   | 9 ६     | 40              | १७३   | अविच्छिन भवत्वस्य       | 9 ६         | રે હ            |
| १४१        | अमास्यानं च पात्राणि   | ч       | 3               | १७४   | अर्वाचीनेषु तस्यार्धे   | २६          | ३८              |
| १४२        | अमुक्ती भेद एव स्यात्  | १२      | ६५              | १७५   | अवैष्णवस्य जिज्ञासोः    | ₹9          | 3               |
| १४३        | अमोघश्च(प्रशृष्यश्च    | 9       | 9               | 9 ∵ € | अव्यक्त बुध्यहंकार      | २           | 4               |
| ያዣሄ        | अयमेवापरस्यापि         | ४       | ৩৫              | ७७७   | अन्यके तानि छीयन्ते     | २६          | ८५              |
| 984        | अराप्रमध्ये सर्वेषां   | ও       | ४३              | 906   | अशक्तस्तु जपेदेतत्      | 9 ६         | 80              |
| १४६        | अराणि चान्तरं चापि     | ও       | ३९              | १७९   | अशक्तह्तु जपन्नेव       | 94          | २१              |
| 980        | अरान्तरे दिशःकुर्यात्  | ø       | ४०              | 960   | अशुचीनामसंसर्गात्       | ३०          | 938             |
| 986        | अराणि पीतवर्णानि       | હ       | ५४              | 969   | अशुचिद्रव्य संसर्ग      | २१          | ४९              |
| 985        | अरणि त्वां मथित्वामि   | 6       | 9 9             | 162   | अश्विनावुरगान् सिद्धान  | . १९        | ६७              |
| 940        | अरिष्टकालमासन्न        | 99      | ę٧              | 963   | अश्वयुक् प्रभुतीन्याहुः | É           | २७              |
| 949        | अरिष्टमितिविज्ञेयं     | 99      | Ę               | 968   | अष्टगर्भातु याज्ञेया    | २३          | 90              |
| १५२        | अरिष्टमिष्टकृत्प्रोक्त | 99      | 9               | 964   | अष्टबाहु स्तदाराष्यः    | <b>'Y</b> - | . <b>\&amp;</b> |
| १५३        | अरिष्टं बिहितं तेषां   | 99      | ३९              | 168   | अष्टबाहु चतुर्दस्यां    | 9.3         | 48              |
| 948        | अरिष्टस्यापि गणयेत्    | 99      | २३              | 760   | अष्टमासात् द्वितीयेतु   | \$          | 98              |
| 944        | अरिष्टानांच संप्राप्ति | 90      | ६९              | 966   | अद्यक्षरेण मन्त्रेण     | ४           | ४५              |
| १५६        | अरेषु काल बीजानि       | 6       | 3,9             | 968   | अष्टाक्षरं जपन्नेव      | 9 8         | 40              |
| ي به و     | अर्धमासे स्वका दृष्टिः | 9.9     | ३१              | 990   | अष्टाक्षरेण मन्त्रेण    | २०          | 84              |
| 946        | अर्चनस्य बिधि वक्ष्ये  | ર       | ३६              | 389   | असनस्त बकस्तालं         | 4           | <b>३</b> ५      |
| 948        | अर्चने भोजने स्तुत्ये  | २९      | 6               | १९२   | असं भवादसं योगात्       | 90          | ४२              |
|            | अर्चियित्वा परं देवं   |         |                 |       | अस्तमन्त्रेण भूयश्व     | 95          | २३              |
| 989        | अर्चियत्वा च गन्धायैः  | 98      | પ <b>઼ર</b>     | 958   | अस्पृष्टं दुर्जनेस्तोयं | . 4         | २६              |

|             |                           | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |      |                                 | अध्यायः    | श्लोक<br>संख्या        |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------|------|---------------------------------|------------|------------------------|
| १९५         | धस्मिन् जन्मन्यवास मे     | ३०         | 49              | 96   | आचार्येणाननु ज्ञातः             | ۷          | ७२                     |
| <br>१९६     | अस्यांतु परिवर्तन्ते      | २६         | ७२              | 98   | आचार्योऽपि विदित्वाच            | २७         | ₹४                     |
| 980         | अहंकारास्त्रयः पाशाः      | ૪          | ३२              | २०   | आचार्योऽनुप्रहायैव              | ৩          | 9 €                    |
| 986         | अहंभीतोऽस्मि देवेश        | २९         | २८              | २१   | आचार्यो मूर्तिपैस्सार्ध         | 96         | ४०                     |
| 988         | "                         | २३         | ५३              | २२   | आचार्च वरयेत् पश्चात्           | 96         | २८                     |
| २००         | <br>अहमेक: प्रसूतोऽस्मि   | ३०         | ३७              | २३   | आचार्यः पुरतः ऋत्या             | 98         | ७२                     |
| २०१         | अहमेव विराडात्मा          | २          | 990             | ર્૪  | आचार्यः पूरयेत्सर्वान्          | २१         | ۷                      |
| २०२         | अहमेव भवन्त्येते          | ٩          | ६९              | २५   | आचार्यः प्राङ्खो भूत्व          | 7 6        | لعرد                   |
| २०३         | अक्षतं विकरेत् तस्मिन्    | . 4        | २०              | 26   | #3                              |            |                        |
| २०४         | अक्षभूमिं त्रिधा कुर्यात् | ્          | ३५              | २६   | आचार्यः प्रा <u>ङ</u> ्खो भृत्व | 1 **       | ६६                     |
| २०५         | अक्षराणि त्रयख्विंशत्     | 9 Ę        | ૪               | २७   | आचार्यः सकलं कुर्यात्           | २१         | २२`                    |
| २०६         | अक्षबीजं न्यसेदक्षे       | ۵          | २०              | २८   | आचार्य विहितं <b>दा</b> नं      | 9 00       | 14,0                   |
| २०७         | अक्षबीजं चकारस्तु         | É          | २३              | २९   | आचार्चस्तूपवासेन                | 9.6        | ७४                     |
| 206         | अक्षार छवणं भुक्ता        | •          | २९              | ३०   | आच्छाद्यस्नापयेत्पश्चात्        | 96         | 45                     |
|             | 9                         |            |                 | ३१   | आज्यपात्रंचरूस्थाली             | २०         | ₹                      |
|             | आ                         |            |                 | ३२   | आज्ञांच सत्वमन्त्रेण            | २०         | 84                     |
| 9           | आकारे तु कृता पूजा        | ₹          | ۷               | 33   | आत्मतृप्तमुदासी <b>नं</b>       | ٩          | <b>६२</b> .            |
| २           | आगतोऽहं पुरस्ताद्वः       | ३१         | 94              | ३४   | आत्मन स्तूपपन्नानां             | 93         | 99                     |
| ्रहे        | आगमार्थे दढं कुर्यात्     | २४         | ३०              | ३५   | आत्मनोऽन्तर्बहिस्तत्र           | २५         | २९                     |
| 8           | आगमेषु नचैकहिमन्          | ٩          | 4               | 3 \$ | आत्मनः परिषेकेच                 | Ę          | 30                     |
| 4           | आग्नेय्यां न च यत्नेन     | १३         | ₹१              | ३७   | आत्मनः प्रतिबुध्येत्            | 9,         | 88                     |
| Ę           | आग्नेय्यां वृद्धिरेवस्याः | ₹ ४        | ८१              | ३८   | आत्मन्यासं <b>क</b> मात्कृत्वा  | 96         | ४ ३                    |
| •           | आचम्य वैष्णवैस्सार्थ      | २७         | २५              | ३९   | आत्मरक्षां च सर्वत्र            | १३         | <b>६३</b>              |
| ۷           | आचम्य हस्तपादेषु          | २७         | २६              | 80   | आत्मरक्षासु सर्वत्र             | Ę,         | <b>३३</b> 🤄            |
| <b>\$</b> : | आचान्तस्य प्रदोषेतु       | 6          | ३८              | 83   | आत्मशुद्धि कमाक्रत्वा           | १३         | <b>२</b> १             |
| 90          | आचारमधुनावक्ये            | ३          | પ છ             | ४२   | आत्मानं चिन्तयेत्तत्र           | 9.0        | ७२                     |
| 99          | आचार्य मभिगम्यैव          | २८         | २८              | ४३   | आत्मानं परया भक्त्या            | 6          | 86                     |
| 93          | आवार्य तोषयेत्            | २८         | 33              | 88   | आत्मीयानां मठानांच              | 95         | . 33                   |
| 93          | आचार्य नतु कुर्वीत        | <b>२</b> ९ | 88              | 84   | आददीत महत्पात्रं                | २२         | ४९                     |
| 98          | आबार्थ समयं चापि          | २७         | ३७              | ४६   | आदर्शतलसङ्काशे                  | •          | 95                     |
| 94          | भाचार्या बहवो दछा:        | *          | \$              | ४७   | आ <b>दि</b> त्यमुपतिष्ठेत       | <b>,</b> ₹ | ۷٩.                    |
| 9\$         | आचार्याश्चापि लम्बन्ते    | ४ ३१       | 80              | 86   | आदित्यावसवोरदाः                 | 5.8        | ૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ |
| 90          | भानायण नियोक्तव्या        | : २०       | ६२              | 86   | आदीप: प्रणको बीजं               |            |                        |

|             |                              | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या   |             |                                      | अध्याय:         | श्लोक<br>संख्या      |
|-------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 40          | आदौ संकल्पयेत् कामं          | 94         | ₹                 | ८३          | आसनं पीठमुद्दिख                      | 98              | હષ                   |
| 49          | आद्यन्तयोस्तु प्रणवं         | 14         | ٩,                | 68          | आसनं शयनं यानं                       | Ę               | 86                   |
| ५२          | आनन्त्याल्रक्षणस्यास्य       | 98         | ३२                | 64          | आसमुद्रायता शैला                     | २६              | 93                   |
| ५३          | अानीलनिषधायाश्च              | २६         | २३                | ८६          | आसीतक्षितिमुद्रेण                    | २७              | १३                   |
| 48          | आन्त्रदृष्ट्या समालोक्य      | १९         | २२                | ८७          | आसीनमाश्रमे रम्ये                    | 9               | ٩                    |
| ५५          | आपत्कालेऽपि वर्तेत           | Ę          | ६७                | 66          | आसीन: प्रणवे नाथ                     | ሄ               | ч                    |
| ५६          | भापत्कालेतु संप्राप्ते       | २८         | 9                 | ८९          | आहारे यस्य विद्वेषः                  | 99              | ६१                   |
| ખ્હ         | आपत्काले सकृत्कृत्वा         | २८         | ३ ९               | ९०          | आहोरेषु च सर्वेषु                    | ३०              | १२२                  |
| 40          | आपत्स्वपि च कष्टासु          | ર્ષ        | ४२                | 39          | आहारेषु विहारेषु                     | ३०              | ८६                   |
| نع في       | आप <b>दां बहु</b> ल्स्वात्तु | २८         | ४२                | ९२          | भाहुतीरयुतं हुत्वा                   | 9 €             | २२                   |
| ξo          | आपाण्डु नीलपेक्षोतु          | 99         | ६२                | <u> </u>    | इ                                    |                 |                      |
| <b>६</b> 9  | आभिमुख्येन कुर्वीत           | २०         | ৬                 | ۹ ا         | इच्छाद्वयं च मे ब्रह्मन्             | <b>ર</b>        | 993                  |
| Ę٦          | आमन्येत नरो विद्वान्         | 99         | ३५                | 2           | इच्छामात्रेण चोचारात्                |                 | 93                   |
| έś          | आमूळनाशं भुजानः              | २६         | ७५                | 3           | इति कर्म क्रमेणोक्त                  | ٠ 'د            | । <del>१</del><br>८२ |
| ६४          | आम्रकल्केन तोयेन             | ч          | २१                | 8           | इति कक्ष्या स्तमुद्दिष्टाः           |                 | ४७                   |
| ६५          | आयाम विस्तरोपेतां            | २६         | હ                 | بر          | इति येयं तव प्रोक्ता                 | २६              | ξų                   |
| ६६          | <b>धायुःसत्व ब</b> ळादीनि    | २६         | २५                | ]           | इति संक्षेपतः प्रोक्तं               | <b>३</b> १      | ५४                   |
| و ۽         | आयुधाभरणादीनि                | २७         | 9.3               | 9           | इति सिद्धेरनुज्ञाता                  | <b>3</b> 9      | 96                   |
| ६८          | आयुधेनैवमन्त्रेण             | १३         | ३०                | 2           | शत ।सञ्ज्ञाता<br>इतिहास पुराणेषु     | ج ب<br>ع        | ६४                   |
| Ęg          | आयुरारोग्य पुत्रादि          | १२         | · ४९ <del>१</del> | 9           | इतिहासीश्र तीर्थेषु                  | ५७<br>३५        | २.७<br>२.७           |
| <b>به و</b> | आयुष्यं दीर्घ कालं च         | 9          | २०                |             | शतहासात्र तायनु<br>इतीदं चक्रमारुह्य | <i>5</i> .      | ું<br>હંદ્           |
| હ ધુ        | आरण्यानां च बीजानां          | 98         | ४९                | 90          |                                      | ٠<br><b>٦</b> ٧ | ् <u>।</u><br>१७     |
| હ ર         | आरमेत हरे: पूजां             | ų          | 99.               | 99          | इत्यप्रियेषु यः पश्येत्              |                 | 66                   |
| ७३          | आराघनं प्रयुज्जीत            | २,१        | २४                | 93          | इत्यभ्युदय कामस्य                    | 8<br>2          |                      |
| ७४          | आरोम्येण च रूपेण             | 93         | ب                 | 93          | इत्युक्ता तं गुरः शिष्यं             | - 15            | 40                   |
| હહ          | आवाहितो यथा पूर्व            | , <b>४</b> | ५६                | ी <b>१४</b> | इत्युक्ता पादयोरस्य                  | 6               | ६७                   |
| Ġξ          | आवृत्तिगणनां कुर्वन्         | 34         | 93                | 94          | इत्युक्तोऽहं भगवता                   | 9               | 96                   |

|            |                             | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या | Ī        |                                      | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>२</b> २ | इत्येवं द्विः प्रकाराणि     | २२         | ৩५              | 9 €      | उपचार कमस्तुल्य:                     | 9 ₹        | २३              |
| २३         | इत्येवं वैष्यवं तन्त्रं     | ३१         | 49              | 9 ৩      | उपचारैर्युतं सर्वैः                  | २८         | . Ę             |
| २४         | इत्देवं समयः प्रोक्तः       | 3          | ५६              | 96       | <b>उपरिस्थापये</b> देहे              | 99         | ४४              |
| २५         | इत्येषा कथिता भूमेः         | २६         | ३९              | 98       | उपवीतं ततो दद्यात्                   | २०         | ३ १             |
| २६         | इदमेवहरे रूपं               | २४         | २२              | २०       | उपश्रुति स्पश्रुत्य                  | २२         | v               |
| २७         | इदं चक मुपारुढः             | હ          | ৩০              | २१       | उपस्तीर्यं घृते नाडौ                 | ч          | ६२              |
| २८         | इदं मेस्यादिदं मेस्यात्     | 90         | ४४              | २२       | उपस्थाय रसेनाज्ञं                    | २३         | ४३              |
| २९         | इन्द्रादीन् विष्णुपूर्वीश्च | ą          | 9               | २३       | उपास्यते सर्व जनैः                   | 9 €        | 46              |
| ३०         | इन्द्रियाणां स्वभावेन       | २४         | ર્              | २४       | उपो <b>द्ध</b> तं पुरस्कृत्य         | ٩          | ४८              |
| ३१         | इष्टकादारु पाषाणैः          | 96         | 98              | २५       | उभयेना भियोगेन                       | 90         | ६३              |
| źś.        | इष्टकादारु पाषाणान्         | 96         | 6               | २६       | उभयोद्वा <b>र</b> यो <b>र्म</b> श्ये | २१         | Å               |
| 33         | इह जन्मनि नस्याच्येत्       | ३०         | 95              | २७       | उभयोरन्तरं दूरात्                    | 90         | 96              |
| ३४         | इह्छोक सुखं मु <u>ङ्</u> ग  | 90         | ५२              | २८       | उभयोस्सं निपातश्च                    | ٩          | ३९              |
| ₹५         | ईशानं सोमयोर्मध्ये          | 96         | २७              | २९       | उमोष्ट सद्दश्तंवग्री                 | २९         | 9 ६             |
| `.<br>₹\$  | ईश्वरत्वं च देवानां         | ३१         | 86              | ३०       | उभोष्ट सदर्शत्वर्थं                  | २३         | ३९              |
| 30         | ईश्वरस्य समृद्धस्य          | 90         | 4               | ₹9       | उचारार्थं बहिंगत्वा                  | 94         | 34              |
|            | ड                           |            |                 | ३२       | उज्ञ्लानि प्रयुज्ञीत                 | २१         | २५              |
|            | _                           | - 4        |                 | ३३       | उत्पत्ति मरणे: पुंसां                | ३१         | ४९              |
| ٩          | उक्तो गुग्गुलुना धूपः       | 93         | ષ્હ             | ₹ ४      | उत्साहे चार्यदाने च                  | v          | 94              |
| ર          | उक्ता परमहंसं च             | २३         | ४१              | ३५       | उत्साहेरर्थदानेश्व                   | 9 3        | ४२              |
| <b>. ર</b> | उत्तमान् वा समानान्वा       | <i>चंप</i> | રૂં ૧           | 3 €      | उन्मील्य नयने सम्यक्                 | 96         | 40              |
| 8          | उत्तरा कुरवश्चेति           | २६         | २०              | ३७       | <b>उरसा कौस्तुमं रत्नं</b>           | 8          | ८३              |
| 4          | उत्तरं दक्षिणं विद्यात्     | 99         | 98              | ३८       | उरसि स्पर्शनं कुर्यात्               | 98         | ₹ 0             |
| Ę          | उत्तरीयोपवीतेच              | 90         | 94              | ३९       | उष:काळे मलोत्सर्ग                    | ₹          | لايد            |
| 9          | उत्तरेण च संपूर्ण           | २०         | 94              |          | ऊ                                    |            |                 |
| 4          | उत्तरोत्तर भूयिष्ठाः        | 4          | <b>Ę</b> C      | ٩        | ऊर्ध्वा छम्बित सूत्रेण               | 98         | ७३              |
| 3          | <b>उत्तरोत्तरमेते</b> षां   | Ę          | २४              | ર        | ऊर्ध तिर्यक् समन्ताच                 | 2,3        | २०              |
| 90         | उत्तानान् प्रोक्षयेखम्भान   |            | ا ق             | <b>ą</b> | अर्ध्वा प्रेतु स्थिते तस्मिन्        | •          | 90              |
| 99         | उदकाङाि मोक्षेच             | Ę          | ३४              |          | <b>来</b>                             |            |                 |
|            | उदपात्रे तथैवैनं            | २२         | Eu              | <u>.</u> |                                      |            |                 |
| 93         | , ¬                         | ₹.         | 92              | ٩        | ऋतवः षडुदङ्गानि                      | · <b>?</b> | wy.             |
| 9.8        |                             |            | 90              |          | Ų                                    |            |                 |
| 94.        | उपक्रमेर्बहुतरेः            | 90         | 39              | 9        | एक एवाइमाबातः                        | ३०         | ४२              |

| <ul> <li>एकतेशसुपाश्रित्य</li> <li>एकतिशसुपाश्रित्य</li> <li>एकतिशसुपाश्रित्य</li> <li>एकतिशसुपाश्रित्य</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक्</li> <li>पक्तासायभेरवाक</li> <li>पक्तास्थां सहस्रक्षं</li> <li>पक्तास्थां सहस्रक्षं</li> <li>पक्तात्व व्या भक्त्या</li> <li>पक्तात्व विमलेरवाक्तं</li> <li>पक्तात्व विमलेरवात्व</li> <li>पक्तात्व विभावात्व</li> <li>पत्त विभावात्व</li> <li>पत्त विभावात्व</li> <li>पत्त प्तात्व विवतं</li> <li>पत्त प्तात्व विवतं&lt;</li></ul> |             |                                      | अध्याय: | श्लोक [<br>संख्या |             |                          | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------|
| प्रकासायायर्थाक् ११ ५६ १७ एसिः स्युक्त शरीरं तु २ ५५ ५ एक्स्स्थास्य कार्छ १५ ७ १९ एक्स्स्थास्य कार्छ १५ ७ १९ एक्स्स्थास्य कार्छ १३ ५० १९ एक्स्स्थास्य कार्छ १३ ५० १९ एक्सान्दियु कार्येषु ३० ७१ ५९ एक्सान्दियु कार्येषु ३० ७१ १९ एक्सान्दियु कार्येषु ३० ७१ १९ एक्सान्दियु कार्येषु ३० ७१ १९ एक्सान्दियु कार्येषु ३० ४१ एक्सान्दियु कार्येषु ३० १९ १९ एक्सान्दियोक्षित्यं १३ १० ४१ एक्सान्दिकं कृत्या ७ ५८ १९ एक्सान्दे विश्वयोक्षित्यं १३ १९ १९ एक्सान्दे विश्वयोक्षित्यं १३ १९ १९ एक्सान्दे विश्वयोक्षित्यं १३ १९ १९ एक्सान्दे विश्वयाद्यां १३ १९ १९ एक्सान्दे विस्तियं कृत्या १९ १९ एक्सेत्वयाद्यां १९ १९ एक्सेत्वयां १९ १९ १९ एक्सेत्वयां १९ १९ एक्सेत्वयां १९ १९ १९ एक्सेत्वयां १९ १९ एक्सेत्वयां १९ १९ एक्सेत्वयां १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९              | Ę           | एकदेशमुपाश्रित्य                     | ٩       | ३२                | <b>₹</b> 14 | एभिरेव जलद्रव्यै:        | २१         | २१              |
| प एकमासावमं कालं १५ ७ १८ एवमस्तित ते ब्रह्मा ३१ ९ ६ एकस्त्रमसि लोकस्य २३ ४८ ४० एवमासिषु कार्येषु ३० ७१ ४१ एकान्त दिब्रा भन्तत्या ३० ६७ ४२ एकान्त दिब्रा भन्तत्या ३० ६७ ४२ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४३ एवमालेखनं कृत्या ७ ५८ ११ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४६ एवमलेखनं कृत्या ७ ६८ ११ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४६ एवमलेखनं कृत्या ७ ६८ ११ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४६ एवमलेखनं कृत्या ७ ६८ ११ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४६ एवमलेखनं कृत्या ७ ६८ ११ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४६ एवमलेखनं कृत्या ११ ११ ११ एकान्ते विमलेस्थाने २० १५ ४६ एवमलेखन्यायायायं ४ १७ ११ एकेकं सिमध्यादाय २० ५४ ४८ एवमत्यायायायं ४ १७ १६ एकेकं सिमध्यादाय २० ५४ ४८ एवमत्यायायायं ४ १७ १६ एकेकं सिमध्यादाय २० ५४ ४८ एवमत्यायायायं ४ १७ १६ एकेकं सिमध्यादाय २० ५४ १६ एवमेत्यायायायं ४ १७ १६ एकक्तेत्र सिमस्यादाय २० ५४ १६ एवमेत्र सिमध्यात्यायं ४ १७ १६ एवक्तेत्र स्वाचार्यायं ४ १७ १६ एत्हुद्वेशतः प्रोक्तं १४ ११ एवमेत्र विवेद्या २८ १० १९ एतहुद्वेशतः प्रोक्तं १४ ११ एवमेत्र विवेद्या २८ १० एतहुद्वेशतः प्रोक्तं १४ ११ एतह्यद्वेषतः प्रोक्तं १४ ११ एवमेत्र विवेद्या २८ १० एतह्यद्वेषताः प्रोक्तं १४ ११ एवमेत्र विवेदाः १६ ८१ एतह्यद्वेषताः प्रोक्तं १४ ११ एवमेत्र विवेदाः १६ ८१ एतह्यानं व्यव्याते ११ ११ एवमेत्र विवेदाः १६ ११ एव कृत्या ते व्यव्याते ११ ११ ११ एव कृत्या ते व्यव्याते ११ ११ ११ एव कृत्या ते व्यव्याते १६ ११ ११ एव कृत्या ते व्यव्याते ११ ११ ११ एव कृत्या ते व्यव्याते ११ ११ ११ एव व्यव्याते ११ ११ ११ ११ ११ एव व्यव्याते ११ ११ ११ ११ ११ ११ व्यव्याते ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११                                                                                                                   | 3           | एक बीजेषु मन्त्रेषु                  | 94      | 96                | ३६          | एभिस्तं कारणैनृणां       | 90         | ४३              |
| <ul> <li>एकस्त्रमिस छोकस्य</li> <li>१२ ४८</li> <li>एकादश्यां सहस्राक्षं</li> <li>१२ ५२</li> <li>एकादश्यां सहस्राक्षं</li> <li>१२ ५१</li> <li>एकान्त दृढ्या भवत्या</li> <li>१० एकान्ति सुराक्षाः</li> <li>१० एकान्ति सिरामितः</li> <li>१० एकान्ति सिरामितः</li> <li>१० १० एकान्ति सिरामादा</li> <li>१० १० एकान्ति स्थान्या</li> <li>१० १० एकान्ति सुरान्ति</li> <li>१० एकान्ति सुरान्ति</li> <li>१० १० एकान्ति सुरान्ति</li> <li>१० एकान्ति सुरान्ति</li> <li>१० १० एक</li></ul>    | ሄ           | एकमासावधेरवीक्                       | 99      | ५६                | ३ ७         | एभि: स्थूल शरीरं तु      | २          | 44              |
| प ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ч           | एकमासावमं कार्छ                      | 94      | ৩                 | ३८          | एवमस्त्वित तं ब्रह्मा    | 3,9        | 9               |
| <ul> <li>एकादश्यां सहस्राक्षं</li> <li>१२ ५१</li> <li>एकान्त दख्या भक्त्या</li> <li>१० एकान्त दख्या भक्त्या</li> <li>१० एकान्तिनो सुदायुक्ताः</li> <li>१० एकान्तिनो सुदायुक्ताः</li> <li>१० एकान्तिनो सुदायुक्ताः</li> <li>१० एकान्तिनो सुदायुक्ताः</li> <li>१० एकान्ति चिन्तयोक्तित्यं</li> <li>१० १० एकान्ते चिन्तयोक्तित्यं</li> <li>१० एकेक सिमधादाय</li> <li>१० एकेक सिमधादाय</li> <li>१० एक एका सिमप्रमादाय</li> <li>१० एका सिम</li></ul>    | Ę           | एकस्त्यमसि छोकस्य                    | २३      | 86                | 38          | एवमादिषु कार्येषु        | ३०         | ७१              |
| <ul> <li>एकान्त टडया भक्त्या</li> <li>एकान्ति सुरायुक्ताः</li> <li>१ २४</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ एकमान्ते चिन्त्ययेक्तित्यं</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ एकान्ते विन्त्ययेक्तित्यं</li> <li>१३ १०</li> <li>१३ एकान्ते विमलेक्साने</li> <li>१० १०</li> <li>१५ एकान्ते स्थिरमासीत</li> <li>१० ००</li> <li>१५ एकं समिधमादाय</li> <li>१० ५०</li> <li>१० एकं समिधमादाय</li> <li>१० ५०</li> <li>१० एकं समिध इत्या</li> <li>१० ५०</li> <li>१० एकंके समिधं इत्या</li> <li>१० एकंके समिधं इत्या</li> <li>१० एकंके समिधं इत्या</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकंके समिधं यांग्रेके</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकंके समिधं यांग्रेके</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकं इत्या प्रत्यामि</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकं इत्या विक्याय</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकं इत्याण्युकाति</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकं प्रत्याणि इत्याः</li> <li>१० १०</li> <li>१० एकं प्रत्याणि इत्याः</li> <li>१० एकं प्रत्याणि इत्याः</li> <li>१० एकं प्रत्याणि इत्याः</li> <li>१० एकं प्रत्याणि इत्याः</li> <li>१० प्रतेष्याण्युकातियः</li> <li>१० एकं प्रत्याणि इत्याः</li> <li>१० परं प्रत्याणि</li> <li>१० परं प्रत्याणि</li> <li>१० परं प्रतेष्याण्यानिय</li></ul>         | ¥           | **                                   | २९      | २३                | ४०          | एवमादिषु चान्येषु        | <b>२</b> १ | ४१              |
| १० एकान्तिनो मुदायुक्ताः १ २४ ४३ एवमाळेखनं छत्वा ७ ५८ ११ , ३१ ३० ४४ एवमुक्तं मयासर्वे ७ ६८ १२ एकान्ते चिन्तयेक्षित्यं ११ २४ ४५ एवमुक्तस्तदा वाक्यं ३१ ६१ १३ एकान्ते चिनतयेक्षित्यं ११ २४ ४५ एवमुक्तस्तदा वाक्यं ३१ ६१ १४ एकान्ते स्थिरमासीत १० ७१ ४७ एवमेतवयात्यं ४३७ १५ एकं सिमध्मादाय २० ५४ ४८ एवमेतवयात्यां ४३७ १६ एकं सिमधं छत्वा २९ ४० ४९ एवमेतन्यया प्रोक्तं ३१ १९ १५ एतदुद्वेशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेतव्य क्रियो छोकाः २६ ५० १८ एतदुद्वेशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेतवृ विक्रेया २८ ३० १८ एतदुद्वेशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेवृ विक्रेया २८ ३० १८ एतद्भवतारोनित्यं २० १२० ५१ एवमेवृ विक्रेया २८ ३० १८ एतद्भवतारोनित्यं २० १२० ५१ एवमेवृ विक्रेया २८ ३० १८ एतद्भवतारोनित्यं २० १२० ५१ एवमेवृ विक्रेया २८ ३० १८ एतद्भवताने हृद्धं प्रात्यं ३१ ५१ एवमेवृ विक्रेया २८ ३० १८ एतद्भवताने हृद्धं प्रात्यं ३१ ६२ एवं छत्वा वृ विम्बस्य ११ ३२ १८ एतद्भानं मया छञ्चं ३१ ६२ ५० एवं छत्वा वृ विम्बस्य १८ ३९ १८ एते छोकास्तु यत्यः २६ ५० एवं छत्वा वृ विम्बस्य १८ ३९ १८ एते छोकास्तु यत्यः २६ ५० एवं छत्वा वृ विम्बस्य १८ ३९ १८ एते छोकास्तु यत्यः २६ ५० एवं छत्वा वृ विम्बस्य १८ ६० एवं छत्वा विपत्ताये १० ५६ १८ एते छोकास्तु यत्यः २६ ५० एवं छत्वा विपत्ताये २० ५६ १८ एते छोकास्तु यत्यः २६ ५० एवं ह्याण्युक्तात् २० ५६ १८ एते छाव्यामानेषु ३० १९ ३१ एवं द्वस्याण्युक्तात् २० ५६ १८ एते ह्यायाने प्रत्यात्वे ३० १९ १५ एवं व्यव्यात्वे इत्यं ५० ५० १२ एते ह्यायानेषुक्तेषु १९ ३१ १९ एवं व्यव्यात्वे ६० ५० एवं प्रत्यात्वे १० ५० १० एवं व्यव्यात्वे १० ५० १० १० एवं व्यव्यात्वे १० ५० १० एवं व्यव्यात्वे १० ५० १० १० एवं व्यव्यात्वे १० ५० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १० व्यव्यात्वे १० १० १              | 4           | एकादश्यां सहस्राक्षं                 | 93      | 49                | ४१          | एवमादीनियः कुर्यात्      | २५         | ४८              |
| ११ एकान्ते चिन्तयेक्षित्यं ११ २० ४४ एवमुक्तं मयासर्वे ७ ६८ १२ एकान्ते चिन्तयेक्षित्यं ११ २४ ४५ एवमुक्तितदा वाक्यं ३१ ६१ १३ एकान्ते विमलेख्याने २० ३५ ४६ एवमुक्तितदा वाक्यं ३१ ६१ १४ एकान्ते विमलेख्याने २० ४५ ४६ एवमुक्तितदा वाक्यं १० २८ १५ एकां सिमधमादाय २० ५४ ४८ एकांत्रवायात्यायं ४ ३० १६ एकेंकं सिमचं कृत्वा २९ ४० ५० एकांत्रवायात्यायं ४ ३० १६ एककेंकं विनेतेव ११ १० एकांत्रवायात्यायं ४ ३० १९ एककेंकं विनेतेव ११ १० एकांत्रवायात्यायं ४ ३० १९ एक्केंकं विनेतेव ११ १० एकांत्रवायात्यायं ४ ३० १९ एकांत्रवातां ३० १९ एकांत्रवातां ३० १९ एकांत्रवातांत्यां ३० १९ एकांत्रवातांत्यां २० १९ एकांत्रवानं विष्ठायां २० १९ एकांत्रवानं विष्ठायां २० १९ एकांत्रवानं विष्ठायां २० १९ एकांत्रवानं विष्ठायां ३० १९ एकां कृत्वानं ३० ५९ एकांत्रवानं विषयायां २० १९ एकांत्रवानं विवत्ये २० १९ एकं कृत्वानं विनेत्रवा १० ५९ एकं कृत्वानं विषयायां २० ५९ एकं कृत्वानं विपरीतां १९ १९ एकं कृत्वानं ३० १९ १९ एकं कृत्वानं विपरीतां १९ १९ एकं कृत्वानं विपरीतां २० १९ १९ एकं कृत्वाण्यानीय २० ५ १९ एकं विपरीतां ३० १९ १९ एकं विपरीतां ३० १९ १९ एकं विपरीतां ३० १९ १९ एकं कृत्वाण्यानीय २० ५ १९ एकं कृत्वाण्यानीय २० ५ १९ एकं कृत्वाण्यानीय २० ५ १९ १९ एकं वृत्वाण्यानीय २० ५ १९ १९ एकं वृत्वाण्यानीय २० ५ १९ १९ १९ १० वृत्वाण्यानीय २० ५ १९ १९ १० वृत्वाण्यानीय २० ५ १९ १९ १० वृत्वाण्यानीय २० १९ १९ १० वृत्वाण्यानीय २० १९ १९ १० वृत्वाण्यान्यायं विपरीतां ३० १९ १९ १० वृत्वाण्याने ३० १९ १९ १० वृत्वाण्याने ३० १९ १९ १० वृत              | \$          | एकान्त दृढया भवत्या                  | ३०      | ६७                | ४२          | एवमाचा विकासस्त          | 99         | 93              |
| १२ एकान्ते विन्तयेक्षित्यं ११ २४ ४५ एवमुक्तस्तदा वाक्यं ३१ ६१ १३ एकान्ते विमलेख्याने २० ३५ ४६ एवमुक्तिकरं प्राहुः १९ ३४ एकान्ते स्थिरमासीत १० ०१ ४७ एक्मेत्रवयात्यां ४३० १५ एकं समिधमादाय २० ५४ ४० एक्मेत्रवयात्यां ४३० १६ एकंकं समिधं कृत्वा २९ ४० एक्मेत्रवयात्यां ४३० १९ एकंकं समिधं कृत्वा १९ ४० एक्मेत्रवयात्यां ४३० १९ एक्केंकं दिनेनेव ११ १७ एक्मेत्रेषु कुष्टेषु १९ ९ एक्केंकं दिनेनेव ११ १० एक्केंकं दिनेनेव १० १० एक्केंकं दिनेनेव १० ५० एक्केंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एक्केंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एक्केंकं दिनेव १० ५० एक्केंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एक्केंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं दिनेव १० ५० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं दिनेव १० ५० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं दिनेव १० ५० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं १० १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० १० एकंकेंकं विश्वाकेष्ठ १० १० एकंकेंकं १० १० १० १० एकंकेंकं १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                              | 90          | एकान्तिनो मुदायुक्ताः                | ٩       | २४                | ४३          | एवमालेखनं कृत्वा         | ૭          | 46              |
| १३ एकान्ते विमलेखाने २० ३५ ४६ एवमृद्धिकरं प्राहुः १९ ३४ १४ एकान्ते स्थिरमासीत १० ०१ ४० एक्मेतदाथात्यत्वं १० २८ १५ एकं सिमधमादाय २० ५४ ४८ एक्मेतदाथात्याव्यं ४३० १६ एकंकं सिमध कृत्वा २९ ४० ४९ एक्मेतदाथान्यायं ४३० १० एक्केंकं सिमध कृत्वा २९ ४० ४९ एक्मेतदाथान्यायं ४३० १० एक्केंकं सिमध कृत्वा १९ १० एक्मेते प्रयो लेकाः २६ ५० १८ एत्तुद्वेद्वतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एक्मेतदा ब्रिक्टा २८ १० ५२ एक्मेतदा विक्रिया २८ ३० १२० ५२ एक्मेतदा विक्रिया २८ १० एक्मेतदा विक्रिया १० ५५ एक्मेतदा विक्रिया १० ५५ एक्मेतदा विक्रिया १० ५५ एक्मेतदा विक्राया १० ५५ एक्मेतदा विक्राया १० ५५ एक्मेतदा विक्राया १० ५२ एक्से क्रिक्टा मया ठळ्चं ३१ ६२ एक्से क्रिक्टा विक्राया १८ १० एवं क्रव्वा विक्राया १८ १० एवं क्रव्याण्युपानीय २० ५६ एवं व्राव मयस्यापि ५० ६२ एवं व्राव मयस्यापि ५० ६२ एवं व्राव मयस्यापि ५० ५२ एवं क्रव्याण्युपानीय २० ५६ एवं व्राव स्वार्थ प्रयत्व ३० ५६ एवं व्राव हवं मुर्हिं १४ ८२ १६ एवं व्याव हवं मुर्हिं १४ ८२ १६ एवं व्याव हवं मुर्हें १४ १४ ८२ १६ एवं व्याव हवं मुर्हें १४ १४ ८२ १६ १६ एवं व्याव हवं मुर्हें १४ १४ ८२ १६ १६ एवं व्याव हवं मुर्हें १४ ८२ १६ १४ १४ ८२ १६ १४ १४ ८२ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                    | 99          |                                      | ३१      | ३०                | ४४          | एवमुक्तं मयासर्वे        |            | ६८              |
| १४ एकान्ते स्थिरमासीत १० ७१ ४७ एक्मेतद्यथात्यां १० २८ १५ एकें सिमधमादाय २० ५४ ४८ एक्मेतद्यथात्यां ४३७ १६ एकेंकं सिमधं कृत्वा २९ ४० ४९ एक्मेतद्यथात्यां ४३० १० एक्केंकं सिमधं कृत्वा २९ ४० ५० एक्मेत त्रयो छोकाः २६ ५० १० एक्कुंक्वानरोनित्यं २० १२७ ५२ एक्मेवचु विकेया २८ ३० १० एक्कुंक्वानरोनित्यं २० १२७ ५२ एक्मेवचु विकेया २८ ३० १० एक्क्कुंक्वानरोनित्यं २० १२७ ५२ एक्मेवचु विकेया २८ ३० १० एक्क्कुंक्वानरोनित्यं २० १२७ ५२ एक्मेवचु विकेया २८ ३० १० एक्क्कुंक्वानरोनित्यं २० १२७ ५२ एक्मेवचु विकेया २८ ३० १० एक्क्कुंक्वानरोनित्यं १० १२ ५२ एक्मेवच परिकम्य ११ ३२ १० एक्क्कुंक्वानं दृढं प्रार्थं ३१ ५९ ५५ एक्मेव शरीरेऽस्मिन् ३० ५५ एक्मेव शरीरेऽस्मिन् ३० ५५ एक्मेवच एक्क्कुंक्वानं दृढं प्रार्थं ३१ ६२ ५० एवं क्रुव्वान्य पर्श्यामि ३० ५४ एक्सेवचास्य पर्श्यामि ३० ५४ एक्सेवच्चानं व्यवस्य १८ ३९ एक्सेवच्चानं व्यवस्य १८ ३९ एवं क्रुव्वा विक्वस्य १८ ३९ एवं क्रुव्वा विक्वस्य १८ ३९ एवं क्रुव्वा विक्वस्य १८ ३९ एवं क्रुव्वा विपरीताये १२ ११ ६२ एवं क्ष्मयस्यापि ५० ५६ एक्सेवच्याप्युपानीय २० ५६ एक्सेवच्याप्युपानीय २० ५६ एक्सेवच्याप्युपानीय २० ५६ एक्सेवच्याप्युपानीय २० ५६ एवं क्रुव्या द्वाव्याच्याने क्ष्यां ३१ १९ ११ एवं क्र्याण्युपानीय २० ५६ एवं क्रुव्याण्युपानीय २० ५६ एवं क्रुव्याण्युपानीय २० ५६ एवं क्रुव्याण्युपानीय २० ५६ एवं क्रुव्याण्युपानीय २० ५६ १६ एवं व्याव्याच्यां विप्ताः सन् ३ ८२ एवं प्रत्यां द्वाव्याच्यां विप्ताः सन् ३ ६५ एवं प्रायाण्युपानीय २० ५६ १६ एवं व्याव्याच्यां विष्ताः सन् ३ ८२ एवं प्रत्यां विष्यां व्याव्यां विष्यां विष्ताः सन् ३ ६५ एवं व्याव्यां द्वाव्यां विष्ताः सन् ३ ६६ एवं व्याव्यां द्वाव्यां विष्ताः सन् ३ ६६ एवं व्याव्यां द्वाव्यां विष्तां ३० ५६ १६६ एवं व्याव्यां विष्तां विष्तां विष्तां ३० ५६ ६६ एवं व्याव्यां विष्तां विष्              | 93          | •                                    | 99      | २४                | ४५          |                          | ३१         | ę٩              |
| १५ एकं सिमधमादाय २० ५४ ४८ एवमेत ग्रथान्यायं ४ ३० १६ एकंकं सिमधं कृत्वा २९ ४० ४९ एवमेत न्या प्रोक्तं ३१ १ १० एकंकंक तिनेनेव ११ १० एवमेत न्या प्रोक्तं ३१ १ १८ एत हुद्देशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेत न्या छोकाः २६ ५० १८ एत हुद्देशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवसेत नु विकेया २८ ३० १८ एत सिमास्थातं २१ ५३ एत सिमास्थातं २१ ५३ एत सिमास्थातं ४१ ५७ एवमेव परी देवः २६ ८३ १८ एत सिमास्थाते ८ १९ एवमेव शरीरेऽस्मिन् ३० ५५ एवसेव शरीरेऽस्मिन् ३० ५५ एत सिमोस्य हियायाप्रे ८ १९ एत सिमोस्य पर्यामि ३० ५४ एत स्वानं हृदं प्राव्यं ३१ ५९ एव स्वानास्य पर्यामि ३० ५४ एत स्वानं मया छञ्यं ३१ ६२ ५० एवं कृत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ ५२ एत सिमोस्य मृतिपाठाश्च २ ८२ ६० एवं कृत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ ६२ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ एवं कृत्वा तु विम्बस्य १८ ५९ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ एवं कृत्वा तु विम्बस्य १८ ५९ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ एवं तु स्थापनं कृर्यात् २७ ५६ १९ एते छु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाह मयस्यापि ५० ५६ एतेषु ज्ञायमानेषु ३० १९ ११ ६४ एवं द्वाह मयस्यापि ५० ५६ एतेषु ज्ञायमानेषु ३० १९ ११ ६४ एवं द्वाह मयस्यापि ५० ५६ एतेषु द्वावधुक्तेषु १९ ११ ६४ एवं द्वावधा द्वाहे ५६ १९ ११ एवं प्राप्त द्वाह स्वाहं १६ १९ ११ एवं प्राप्त द्वाह स्वाहं १८ ५१ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५२ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५१ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५० ५१ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५० ५१ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५२ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५१ ११ एवं प्राप्त द्वाहे ५० ५० ५१ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५१ ५१ एवं द्वावधा द्वाहे ५० ५१ ५१ एवं प्राप्त द्वाहे ५० ५० ५१ ६९ एवं द्वाधा द्वाहे ५० ५१ ६९ एवं द्वाधा द्वाहे ५० ५० ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१ ५१                                                                                                                                                                            | १३          | -                                    | २७      | ३५                | ४६          | एवमृद्धिकरं प्राहुः      | 98         | ₹8              |
| १६ एकेंकं सिमंघं इत्वा २९ ४० ४९ एवमेतन्मया प्रोक्तं ३१ १ १७ एकेंकेन दिनेनेव ११ १७ ५० एवमेते त्रयो छोकाः २६ ५० १८ एतदुत्देशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेते व्रयो छोकाः २६ ५० १९ एतदुत्देशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेत्रतु विश्वेया २८ ३० १८ एतत्तुत्त्वेत्तित्यं ३० १२० ५३ एवमेत्रतु विश्वेया २८ ३० एतत्त्त्ति सर्वमाख्यातं २३ ५३ एवसेव परो देवः २६ ८३ १९ एतत्त्वि विधायाप्रे ८ १९ ५५ एवमेत्र शिरकम्य २१ ३२ १९ एतत्त्वानं हढं प्राव्धं ३१ ५९ ५५ एवमेत्र शरीरेऽिस्मन् ३० ५५ एतज्ञानं हढं प्राव्धं ३१ ५९ ५६ एवमेत्र परयामि ३० ५४ एतज्ञानं मया छन्धं ३१ ६२ ५० एवं इर्वात दिङ्गानं २९ ५३ १९ एतानि वृक्षवक्षेष्ठ ५ ४५ ५९ एवं इत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ एतानि वृक्षवक्षेष्ठ ५४ ५५ ५९ एवं इत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ १९ एतानि वृक्षवक्षेष्ठ ५ ४५ ५९ एवं क्रत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ १९ एते छोकास्तु गत्यः २६ ५० एवं जमेत् द्वादशाहं १६ २१ १९ एते छोकास्तु गत्यः २६ ५० ६१ एवं तु स्थापनं क्र्यात् २० ५६ १९ एतेषु ग्रायमनेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाह मथस्यापि ५ २० १९ १९ एतेषु ग्रायमनेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाहमायाप्रानीय २० ५१ १९ एतेषु जायमानेषु ३० १९२ ६५ एवं द्वायाण ग्राहिं च ५० १९ १० एतेषु द्वाव्यानेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाव्याण ग्राहिं च ५० १९ १९ एतेषु द्वाव्यानेषु १९ १९ १९ एवं द्वाव्याण ग्राहिं च ५० १९ १९ एतेषु द्वाव्यानेषु १० १९ १९ १९ एवं द्वाव्याण ग्राहिं च ५० १९ १९ एतेषु द्वाव्यानेषु १९ १९ १९ एवं व्यापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२ १९ एतेषु द्वाव्यान्तेषु १९ ३ ६५ एवं व्यापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२ १९ एतेषु द्वाव्यान्वेत्वः ३० ४६ ६६ एवं व्यापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२ १९ १९ एतेषु द्वाव्यान्वेत्वः ३० ४६ ६६ एवं व्यापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२ १९ १९ एतेषु द्वाव्यानेषु निव्यानेष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98          | एकान्ते स्थिरमासीत                   | 90      | ৬৭                | ४७          | एवमेतद्यशात्यंत्वं       | 90         | २८              |
| १७ एकेकेन दिनेनेव ११ १७ ५० एकमेते त्रयो छोकाः २६ ५० १८ एतदुद्देशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेतेषु दुष्टेषु १९ ९ ९ ९ एतद्धुरवानरोनित्यं ३० १२७ ५२ एवमेव विश्वया २८ ३७ ५२ एतद्वीरिविधिर्श्वेषः ४ ५७ ५३ एवमेव परो देवः २६ ८२ एतत्विदिविधर्शेषः ४ ५७ ५५ एवमेव परिक्रम्य २१ ३२ एतत्वि विधायाप्रे ८ १९ ५५ एवमेव शरीरेऽस्मिन् ३० ५५ १३ एतत्वानं दृढं प्राद्यं ३१ ५९ ५६ एतत्वानं दृढं प्राद्यं ३१ ५९ ५६ एतं कृत्वा तृ विम्बस्य १८ ३९ ५२ एत्वमेव म्या छुक्यं ३१ ६२ ५० एवं कृत्वा तृ विम्बस्य १८ ३९ ५५ एत्वमेवास्य पर्व्यामि ३० ५४ एत्वमेवास्य पर्व्यामि ३० ५६ एत्वमेवास्य पर्व्यामि ३० ५६ एत्वमेवास्य प्राव्याम् १८ ५९ एवं कृत्वा तृ विम्बस्य १८ ३९ एवं कृत्वा तृ विम्बस्य १८ ३९ एवं कृत्वा न्या विम्वस्य १८ ३९ एवं व्याप्यामि ५० ५६ एतेष्ठ ग्राव्यामेव १९ ११ ६२ एवं वास्य मयस्यापि ५० ५६ एतेषु ग्राव्यामेवेषु ३० १९ ३ एवं व्याप्यामीय २० ५ १२ एतेषु वायमानेषु ३० १९ ३ ६४ एवं वास्य वाद्याम् १८ १२ १२ एतेषु वायमानेषु ३० १९ ३ ६४ एवं वाया व्याम् विस्वः सन् ३ ८२ १६ एतेषु वायमावेष्ठेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94          | _                                    | २०      | 48                | 86          | एवमेत <b>राया</b> न्यायं | ४          | ३७              |
| १८ एतदुद्देशतः प्रोक्तं १४ ३१ ५१ एवमेतेषु दुच्चेषु १९ ९ १९ एतदुद्देशतः प्रोक्तं ३० १२७ ५२ एवमेवतु विज्ञेया २८ ३७ २० एतत्तं सर्वमाख्यातं २३ ५३ ५३ ५३ एवसेव परो देवः २६ ८३ २१ एतद्वीरिविधिर्शेषः ४ ५७ ५३ एवमेव परो देवः २६ ८३ २२ एतत्सर्वं विधायाप्रे ८ १९ ५५ एवमेव शरीरेऽिमन् ३० ५५ २३ एतत्ज्ञानं टढं प्राह्यं ३१ ५९ ५६ एवमेवास्य पश्यामि ३० ५४ २४ एतज्ज्ञानं मया छन्धं ३१ ६२ २५ एतत्क्वानं विवसे २८ १६ ५८ एवं क्रत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ २५ एतानि वृक्षवल्लोषु ५ ४५ ५९ एवं क्रत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ २६ एतानि वृक्षवल्लोषु ५ ४५ ५९ एवं क्रत्वा तु विम्बस्य १८ ३९ २६ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ एवं ज्ञयेत् द्वादशाहं १६ २१ २६ एतेषु त्राव्युत्तेषु १९ ११ ६२ एवं द्वाहमानेष्य २० ५६ ३२ एतेषु त्राव्युत्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाहमानेष्य २० ५६ ३२ एतेषु द्वाबयुत्तेषु १९ ३१ ६६ एवं बच्चा टढां मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9</b> Ę  |                                      | २९      | ४०                | ४९          | · ·                      | <b>३</b> 9 | ٩               |
| १९ एतछुर्वानरोनित्यं ३० १२० ५२ एवमेवतु विज्ञेया २८ ३० २० एतत्ते सर्वमाख्यातं २१ ५३ ५३ एवसेव परो देवः १६ ८३ २१ एतद्वीरिविधिर्शेषः ४ ५० ५४ एवमेवं परिक्रम्य ११ ३२ २२ एतत्सर्वं विधायाप्रे ८ १९ ५५ एवमेवं परिक्रम्य ११ ३२ ५६ एतत्झानं हढं प्राद्यं ३१ ५९ ५६ एवमेवास्य पश्चामि ३० ५४ एतज्ज्ञानं मया ठब्धं ३१ ६२ ५० एवं क्रवातिहिङ्गानं २९ ५३ २५ एतिसम्बेव दिवसे २८ १६ ५० एवं क्रवा तु विम्बस्य १८ ३९ ६६ एतानि वृक्षवल्लोष्ठ ५ ४५ ५० एवं क्रवा तु विम्बस्य १८ ३९ १६ एतोनि वृक्षवल्लोष्ठ ५ ४५ ५० एवं क्रवा तु विम्बस्य १८ ३९ १६ एते ठोकास्तु गत्यः २६ ५० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ १९ एतं तु स्थापनं क्रयात २० ५६ १० एतं तु स्थापनं क्रयाप ५० ५६ १० एतं तु स्थापनं क्रयात २० ५६ १० एतं तु स्थापनं               | 9 <b>'9</b> | एकैकेन दिनेनेव                       | 99      | 90                | 40          | एवमेते त्रयो छोकाः       | २६         | 40              |
| २० एतत्ते सर्वमाख्यातं २१ ५३ एवमेव परो देवः २६ ८२ ११ एतद्वीरिविधिर्ह्येषः ४ ५० ५४ एवमेव परिक्रम्य २१ ३२ १२ एतत्सर्व विधायाप्रे ८ १९ ५५ एवमेव शरीरेऽिमन् ३० ५५ १३ एतत्झानं दृढं प्राह्यं ३१ ५९ ५६ एवमेवास्य पश्यामि ३० ५४ एतज्झानं मया छन्धं ३१ ६२ ५० एवं क्रता तु विम्बस्य १८ ३९ १५ एतिनि वृक्षवल्लीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं क्रता तु विम्बस्य १८ ३९ १६ एतानि वृक्षवल्लीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं क्रता तु विम्बस्य १८ ३९ १६ एते छोकास्तु गत्यः १६ ५० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ १६ एते छोकास्तु गत्यः १६ ५० ६१ एवं तु स्थापनं क्रयात् २० ५६ १९ एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६२ एवं द्वार्याणयुपानीय २० ५३ एतेषु व्यायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्वच्याण ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एतेषु द्वावयुक्तेषु १९ ११ ६४ एवं द्वच्याण ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एवं व्याय द्वच्याण ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एवं व्याय द्वचं ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एवं व्याय द्वचं ग्रुद्धं ५० ५२ ६२ एवं व्वच्या द्वचं ग्रुद्धं ५२ ५२ १६ १६ एवं व्याय द्वचं ग्रुद्धं ५० ५२ ६२ एवं व्याय द्वचं ग्रुद्धं ५२ ५२ १६ १६ एवं व्याय द्वचं ग्रुप्टं १४ ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96          | एतदुद्देशतः प्रोक्तं                 | Уf      | ₹१                | 49          |                          | 98         | 8               |
| २१ एतद्वीरविधिर्वेषः ४ ५० ५४ एवमेवं परिक्रम्य २१ ३२ १२ एतत्वानं दिधायाप्रे ८ १९ ५५ एवमेव शरीरेऽिसन् ३० ५५ १६ एतत्वानं दढं प्राह्मं ३१ ५९ ५६ एवमेवास्य पश्यामि ३० ५४ एतज्ञानं मया छन्धं ३१ ६२ ५० एवं क्वर्वाति दिङ्गानं २९ ५३ १५ एतिमिन्नेव दिवसे २८ १६ ५८ एवं क्वर्वात विम्बस्य १८ ३९ १६ एतानि वृक्षविक्षेष्ठ ५ ४५ ५९ एवं क्वरवा तु बिम्बस्य १८ ३९ १६ एतानि वृक्षविक्षेष्ठ ५ ४५ ५९ एवं क्वरवा नये द्विम्बं १८ ५९ १६ एतं जेपेत् द्वादशाहं १६ २१ १८ एते छोकास्तु गत्यः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २७ ५६ १९ एवं तु खायमनं कुर्यात् २० ५६ १९ एतेषु व्यायमनेषु १९ ११ ६२ एवं द्वाद मयस्यापि ५०० १६ एतेषु व्यायमनेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाद्याण्युपानीय २० ५ १६ एतेषु वायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्वाद्याणि ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एतेषु द्वावयुक्तेषु १९ ३१ ६६ एवं वच्वा दढां मुर्ध्ट १४ ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98          | एत <u>ञ</u> ्जूरवान <b>रो</b> नित्यं | ३०      | १२७               | ५२          | एवमेवतु विज्ञेया         | २८         | ३७              |
| २२ एतत्सर्व विधायांत्रे ८ १९ ५५ एवमेव शरीरेऽिस्मन् ३० ५५ १३ एतःज्ञानं दृढं प्राह्यं ३१ ५९ ५६ एवमेवास्य पश्यामि ३० ५४ एतःज्ञानं मया छन्धं ३१ ६२ ५० एवं क्रवीतिदृष्ट्वानं २९ ५३ १५ एतिसम्बेव दिवसे २८ १६ ५८ एवं क्रवा तु विम्बस्य १८ ३९ १६ एतानि वृक्षवल्लीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं क्रवा नये द्विम्बं १८ ५९ १५ एतं लोक्स्या मृतिपाछाश्च २ ८२ ६० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ १६ एते लोकास्तु गत्यः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं क्रयीत् २७ ५६ १९ एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वाद्याणि ५००० १९ ११ ६३ एवं द्वाद्याणि ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एवं द्वाव्याणि ग्रुद्धं च ५ ७७ ६२ एवं व्याया द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या देश ५२ १३ एवं द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याच्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याच्या द्वाव्याण्या द्वाव्याण्या द्वाव्याच्या द्वाव्याण्या द्वाव्याच्या द्वाव्याच्या द्वाव्याच्या द्वाव्याच्या द्वाव्याण्या द्वाव्याच्या द्वाव्याच्या द्वाव्याण्या द्वाव्याच्या द्वाव्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹°          | एतत्ते सर्वमाख्यातं                  | २३      | <b>५५३</b>        | ५३          | ·                        | २६         | ८३              |
| २२ एतत्सर्व विधायात्रे ८ १९ ५५ एवमेव शरीरेऽहिमन् ३० ५५ २३ एतत्ज्ञानं दढं प्राह्यं ३१ ५९ ५६ एवमेवास्य पश्यामि ३० ५४ २४ एतज्ज्ञानं मया छन्न्यं ३१ ६२ ५७ एवं कुर्त्वा तु बिम्बस्य १८ ३९ २५ एतिनि वृक्षवल्लीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं कुर्त्वा तु बिम्बस्य १८ ३९ २६ एतानि वृक्षवल्लीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं कुर्त्वा तु बिम्बस्य १८ ३९ २७ एताभ्यो मृतिंपाळाश्च २ ८२ ६० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ २८ एते छोकास्तु गत्यः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २७ ५६ २९ एतेषु ग्रेणयुक्तेषु १९ ११ ६२ एवं दारु मथस्यापि ५०० १८ ३० एतेषु ग्राणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वच्याण्युपानीय २० ५ ३१ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३१ ६५ एवं प्राप्त द्विस्कः सन् ३ ८२ ३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६६ एवं बच्चा दढां मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39          | एतद्वीरविधिर्ह्येषः                  | ४       | 40                | 4.8         |                          | २१         | ३२              |
| २४ एतज्ज्ञानं मया छन्धं ३१ ६२ ५० एवं क्रवीति दिङ्गानं २९ ५३ २५ एतिसम्निव दिवसे २८ १६ ५८ एवं क्रवा तु विम्बस्य १८ ३९ २६ एतानि वृक्षवल्लीषु ५ ४५ ५९ एवं क्रवा नये द्विम्बं १८ ५९ २७ एताभ्यो मूर्तिपाछाश्च २ ८२ ६० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ २८ एते छोकास्तु गत्यः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं क्रयीत् २७ ५६ २९ एतेषां विपरीताये १२ ११ ६२ एवं दारु मथस्यापि ५ २८ ३० एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वन्याण्युपानीय २० ५ ३१ एतेषु वोषयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं व्याप्युपानीय २० ५ ३२ एतेषु दोषयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं व्या हृद्धं मुर्ध्ट १४ ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२          |                                      | 6       | 99                | प्रप        | एवमेव शरीरेऽस्मिन्       | <b>ફ</b>   | ५५              |
| २५ एतिसम्भित दिवसे २८ १६ ५८ एवं कृत्वा तु बिम्बस्य १८ ३९ १६ एतानि वृक्षवाङ्गीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं कृत्वा नये द्विम्बं १८ ५९ २० एताभ्यो मूर्तिपाठाश्च २ ८२ ६० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ १८ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २७ ५६ १९ एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६२ एवं दारु मथस्यापि ५ २० ५३ एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वन्याण्युपानीय २० ५३ एतेषु वायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्वन्याणि ग्रुद्धिं च ५ ७७ ३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं वाया दढां मुर्ध्ट १४ ८३ १३ एते स्वार्थ प्रयचन्ते ३० ४६ ६६ एवं वाया दढां मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३          | एतत्ज्ञानं दढं प्राद्यं              | ३१      | 49                | ५६          | •                        | ३०         | 48              |
| २५ एतिसम्भित दिवसे २८ १६ ५८ एवं कृत्वा तु बिम्बस्य १८ ३९ १६ एतानि वृक्षवाङ्गीष्ठ ५ ४५ ५९ एवं कृत्वा नये द्विम्बं १८ ५९ २० एताभ्यो मूर्तिपाठाश्च २ ८२ ६० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१ १८ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २७ ५६ १९ एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६२ एवं दारु मथस्यापि ५ २० ५३ एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्वन्याण्युपानीय २० ५३ एतेषु वायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्वन्याणि ग्रुद्धिं च ५ ७७ ३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं वाया दढां मुर्ध्ट १४ ८३ १३ एते स्वार्थ प्रयचन्ते ३० ४६ ६६ एवं वाया दढां मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४          | एतज्ज्ञानं मया छन्धं                 | ₹9      | ६२                | ي ب         | एवं कुर्वीतदिङ्गानं      | 79.        | ુષ્             |
| २७ एताभ्यो मूर्तिपाठाश्च २ ८२ ६० एवं जपेत् द्वादशाहं १६ २१<br>२८ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २७ ५६<br>२९ एतेषां विपरीताये १२ ११ ६२ एवं दारु मथस्यापि ५ २८<br>३० एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्रव्याण्युपानीय २० ५<br>३१ एतेषु जायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्रव्याणि ग्रुद्धिं च ५ ७७<br>३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं पापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२<br>३३ एते स्वार्थ प्रयबन्ते ३० ४६ ६६ एवं बच्चा दढां मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '२५         | एतस्मिनेव दिवसे                      | 36      | 9 €               | 4,6         | एवं कृत्वा तु विम्बस्य   |            | ३९              |
| २८ एते छोकास्तु गतयः २६ ५० ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २० ५६ २९ एतेषां विपरीताये १२ ११ ६२ एवं दारु मयस्यापि ५ २८ ३० एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्रव्याण्युपानीय २० ५ ३१ एतेषु जायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्रव्याणि ग्रुद्धिं च ५ ७७ ३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं वच्या दढां मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६          | एतानि वृक्षवल्लीषु                   | ц       | ४५                | 49          | एवं कृत्वा नये द्विम्बं  | 9.6        | ५९              |
| २८ एते छोकास्तु गतयः २६ ५७ ६१ एवं तु स्थापनं कुर्यात् २७ ५६ २९ एतेषां विपरीताये १२ ११ ६२ एवं दारु मथस्यापि ५ २८ ३० एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्रव्याण्युपानीय २० ५ ३१ एतेषु त्रोबधुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं द्रव्याणि ग्रुह्मिं च ५ ७७ ३२ एतेषु द्रोबधुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं वध्या दृढां मुद्धि १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७          | एताभ्यो मृतिपाठाश्व                  | २       | <b>८</b> २        | ६०          | एवं जपेत् द्वादशाहं      | 9 €        | २१              |
| ३० एतेषु गुणयुक्तेषु १९ ११ ६३ एवं द्रव्याण्युपानीय २० ५<br>३१ एतेषु जायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्रव्याणि ग्रुद्धिं च ५ ७७<br>३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं पापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२<br>३३ एते स्वार्थ प्रपद्यन्ते ३० ४६ ६६ एवं बच्चा दढो मुर्ध्ट १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४          |                                      | २६      | ५७                | ६१          | एवं तु स्थापनं कुर्यात्  | २.७.       | ५६              |
| ३१ एतेषु जायमानेषु ३० ११२ ६४ एवं द्रव्याणि शुद्धिं च ५ ७७<br>३२ एतेषु दोवयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं पापा द्विसुक्तः सन् ३ ८२<br>३३ एते स्वार्थ प्रपद्यन्ते ३० ४६ ६६ एवं बच्चा दढो सुष्टिं १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २९          | एतेषां विपरीताये                     | 97      | 99                | ६२          | एवं दारु मयस्यापि        | ц          | <b>२८</b>       |
| ३२ एतेषु दोषयुक्तेषु १९ ३ ६५ एवं पापा द्विमुक्तः सन् ३ ८२<br>३३ एते स्वार्थ प्रपद्यन्ते ३० ४६ ६६ एवं बच्चा दढां मुर्ष्टि १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०          | एतेषु गुणयुक्तेषु                    | 99.     | 99                | ६३          | एवं द्रव्याण्युपानीय     | २०         | 4               |
| ३३ एते स्वार्थ प्रपद्यन्ते ३० ४६ ६६ एवं बच्चा दढो मुध्टि १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39          | एतेषु जायमानेषु                      | ३०      | ११२               | ÉR          | एवं द्रव्याणि शुद्धि च   | 4          | છ               |
| ३३ एते स्वार्थ प्रपद्यन्ते ३० ४६ ६६ एवं बच्चा दढों मुर्ष्टि १४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32          | एतेषु दोवयुक्तेषु                    | 98      | 3                 | -६५         | एवं पापा द्विमुक्तः सन   | र् 'है'    | ८२              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      | ३०      | ४६                | ₹ €         | एवं बध्वा दढां मुध्टिं   | 98         | . 4             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४          |                                      | २       | 80                | ६७          | एवं ब्राह्मण कालेन       | ٠ ٦        | :૧૬             |

|       | :                       | अध्य य:     | श्लोक<br>÷ |     |                           | अध्याय: | श्लोक<br>••••••  |
|-------|-------------------------|-------------|------------|-----|---------------------------|---------|------------------|
|       | • -0- 32-               | _           | संख्या     | 0.3 | कबन्धा कृतिमन्यं वा       | 99      | संख्या<br>४९     |
| Ę¢    | एवं मद्भक्ति योगेन      | ३०          | ३०         | 93  |                           |         |                  |
| ६९    | एवं मन्त्रमये भूत्वा    | ¥           | २०         | 93  | करवीरावुभी पद्मी          | ٧,      | <b>३</b> ३       |
| ७०    | एवं महाबलिं दत्ता       | 25          | 94         | 98  | करवीरे स्सराजेश्व         | 93      | ४७               |
| ७१    | एवं यो वैष्णवीं दोक्षां | 4           | ७४         | 94  | कर्क्टेन तयोर्मध्ये       | २९      | ५२               |
| . હ ર | एवं वास यतस्तस्य        | 90          | 40         | 9 € | कर्णश्च चलतिः स्थानात्    | 99      | Ęo               |
| .७ दे | एवं विधेः शुभेईव्येः    | 93          | ३३         | १७  | कर्णिका मध्यमे वृत्ते     | ঙ       | ३६               |
| ७४    | एवं शरीरिणस्सर्वे       | २           | E rd       | 96  | कर्णिका मालिखेतपूर्व      | v       | 45               |
| હષ    | एवं सूत्रेण समितः       | <b>પ</b> ્  | No         | 98  | कर्णिकामुच्छितां कुर्यात् | . 9     | ६३               |
| હફ    | एवं सृष्टिः शरीरान्ता   | २           | ष्७        | २०  | कर्तारो यदि भूयांस:       | २१      | ५३               |
| જ્જ   | एषमन्त्रस्तु निर्दिष्टः | ₹.          | ९३         | २१  | कर्तु जन्म भवेदस्य        | 90      | 90               |
| .96   | एवमेवास्य देवेशे        | ३०          | ७८         | २२  | कर्मणां पच्यमानत्वात्     | ₹ ०     | 98               |
| ७९    | एषयोगः समासेन           | 90          | ĘIJ        | २३  | कर्मणा राधितो देवः        | 93      | ६३               |
| 60    | एषितव्यं मयाकिंचित्     | ३०          | ६३         | २४  | कर्मयोगो भवत्येषः         | 90      | ৩                |
|       | _                       |             |            | २५  | कर्मशेषास्त्वया नोक्ताः   | २९      | 9                |
|       | Ù                       |             |            | २६  | कर्म क्षयेन नश्यन्ति      | २६      | 98               |
| 9     | ऐश्वर्य कामस्त्वैश्वर्य | 93          | ४३         | २७  | कर्मक्षये विशुद्धात्मा    | 93      | ş۷               |
| २     | ऐश्वर्यमृति रेशान्यां   | ጸ           | ₹१         | २८  | कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव    | २       | 86               |
| 3     | ऐश्वर्येऽपि स्थितोयोगी  | <b>રે</b> ૦ | ९३         | २९  | कर्मेन्द्रियाणि वाक्यानि  |         | . પ ફ            |
|       | ओ                       |             |            | ३०  | कलशान् दिक्षु सर्वाष्ठ    | ٠.۷     | 93               |
| ٩     | ओषधीभिः शिलाभिश्र       | ં હ         | Ęg         | 39  | कलशान् द्वारपार्श्वेषु    | 96      | ४६               |
| 7     |                         | J           | 7,1        | 3,2 | कल्पयित्वा कुटीमेकां      | 9.4     | Ę                |
|       | क वर्गः                 |             |            | ३३  | कल्पयित्वा पुनः कुर्यात्  |         | 8                |
| 9     | कविदज्ञानमिदं सर्व      | ३१          | Ęo         | ३४  | कल्पयित्वा हरेः पूजां     | 8       | २३               |
| ર     | कच्छपेन्द्र मकूपार-     | ३१          | २७         | ३५  | कल्पये दुपदेशांश्व        | ુ હ     | ं <b>.</b><br>२४ |
| 3     | कण्ठस्याभ्यन्तरे घोषे   | 99          | 99         | ३६  | कस्पयेत्पिक् मध्ये च      | 90      | 96               |
| 8     | कण्ठे च श्रवणान्तेच     | 99          | 90         | 30  | कल्पयेत्परिवारांश्च       | 93      | 9 €              |
| ч     | कथमस्मादिदं सर्वे       | ર           | २५         | 36  | कल्पेष्वपि च सर्वेषु      | 23      | 748              |
| Ę     | ्रकथं पूज्यस्य देवेशः   | ₹,          | ३५.        | 38  | कावनं राजतं ताम्रं        | 39      | ्रह<br>२६        |
| •     | कथं वा श्रायतेऽरिष्टं   | 99          | २          | 40  | कानि दव्याणि पूजायाः      |         |                  |
| 6     | कर्थं स परमो देवः       | 96          | 93         | 89  |                           |         | . 9<br>. 30      |
| 4 -   | कथं संसारिणां पुंसां    | ٩           | <b>ξ</b> 4 | ४२  | * *                       | 9       | ,                |
|       | कथितेनवरूपेण            | २४          | •          | 1   |                           | 93      | ५३               |
|       | कनिष्टं सर्वदा पक्षं    | 27          | 3          | 8\$ |                           | 9 ફ     | પ્યક             |
| şţ    | Walliam Alaka Ada       |             | 36         | 88  | कामसिद्धिकरान् मन्त्रा    | त् १६   | 1                |

|              |                             | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |     | •                             | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----|-------------------------------|------------|-----------------|
| ४५           | कामें सिद्धे तु तत्कामे     | ٠ ६     | 84              | ७९  | कुशर्छ भक्तिमन्तं च           | २७         | ४७              |
| 86           | काम्यकर्मणि सर्वत्र         | 94      | ٠ ٩             | Ĉ.  | कुशात्राक्षतदूर्वाभिः         | 96.        | २६              |
| 80           | काम्यकर्माणि कुर्वीत        | 942     | ४६              | ८१  | कुशानास्तीय पात्राणि          | 96         | Ęڻ              |
| ४८           | काम्ये नैमित्तिके चापि      | . २९    | 39              | ८२  | कुसुमानि स्त्रजं मत्लां       | २०         | ३६              |
| ४९           | कायस्यानुपघातेन             | 34      | 93              | ८३  | कुक्षिबन्धं गुल्मबन्धं        | २०         | ३५              |
| 40           | कारणे समनुप्राप्ते          | ₹.      | ६८              | 83  | कृतेपर्युषितेजोर्ण <u>े</u>   | 9.8        | હ               |
| 49           | कारयेत्पुष्पयागं च          | २७      | ३९              | ८५  | कृतरक्षोऽर्चये <i>चि</i> त्यं | ₹          | ८३              |
| 43           | कार्य एव तु विश्वासः        | 90      | ₹ €             | ૮૬  | कृतस्य कमणी नाशः              | 3          | २१              |
| ५३           | कार्याणां कारणं पूर्व       | २३      | 4ं२             | ون  | कृते तु जपबाहुंल्ये           | 9 Ę        | <i>غ</i> بر     |
| 48           | कार्याणां कारणं पूर्व       | २९      | २७              | 66  | कृतेन कर्मणा येन              | 92         | 3               |
| 44           | कार्येश्व कारणेश्वेत        | 96      | ६२              | دع  | कृत्रिमो वा भवेद्गन्धः        | ٩          | <b>३</b> २      |
| ५६           | कालः सृजति भूतानि           | २       | ६७              | 90  | कृत्वां चाङ्गुष्ठतर्जन्यौ     | 98         | <b>२</b> १      |
| 40           | कालपकानि सर्वाणि            | ч       | ξo              | ९१  | छ<br>कृत्वा तस्मिन् द्वितीयेन | <b>२</b> १ | २७              |
| 46           | कालश्च तेजसा देव            | ঽ       | 88              | ९२  | कृत्वा तु त्रीणि कुण्डा       | ,          | Ęų              |
| 49           | काले विष च सर्वेषु          | २९      | 38              | ९३  | कृत्वाद्भिश्च मृदा चापि       |            | Ę               |
| Ęo           | काळो विभजते सर्व            | २       | ÉC              | ९४  | कृत्वा पीठं च कुर्वीत         | <b>२</b> २ | <b>৩</b> ০      |
| Ęą           | किमष्टगुणमे श्वर्य          | ३०      | ८२              | 94  | कृत्वाभिषेकं सर्वेस्तु        | 6          | Ęo              |
| ६२           | किंकरास्तु वसन्त्येषु       | 96      | 93              | ९६  | कृत्वागुष्टी समावःवी          | 98         | 38              |
| ६३           | किं कालचकमित्युक्तं         | 3       | ६६              | ९७  | कृत्वैवं स्थापनक्षेत्रं       | 98         | ३ ७             |
| ૬૪           | किंचित्तू परमेत्तत्र        | ं२०     | ४३              | 36  | कृत्वोत्थानावुभौ इस्तौ        | 98         | २९              |
| 6            | किं ममैकेन कामेन            | ξo      | ĘĘ              | 99  | कृत्बोपरि वितानं च            | 96         | ७२              |
| ĘĘ           | किं रूपं प्रकृतेस्तस्य      | ं२      | 9 0             | 900 | कृमिकोटयुतं चापि              |            | 9 ६             |
| ६७           | कियद्वा विहराम्यत्र         | ँ३०     | ५६              | 909 | कृष्णं पीतं तथा रक्तं         | . '9       | ५७              |
| <b>E</b> 4   | कीर्तितास्ते यथासंख्यं      | २       | ف               | 903 | कृष्णवर्णी गता नारी           | , , , 9 9  | 40              |
| ६९           | कींतीं च ध्रूयमाणायां       | ३०      | 999             | १०३ | केन दोषेण पुंसस्तु            | ३०         | 906             |
| ৩০           | कुण्डले कर्णमुद्रे च        | २०      | ३४              | 108 | केत धर्मेण भिद्यन्ते          | ٩          | ६९              |
| ٩٧           | कुतः प्रस्तिभीवानां         | ર       | 9 9             | 904 | केवलेनेव पद्मन                | २८         | , 8             |
| ७३           | कुन्देन्दुमुक्ताशङ्गाभैः    | ч       | 40              | 908 | केवलोऽपि न संग्रामे           | 9 8        | ४७<br>६१        |
| १७           | कुरुक्षेत्रे च तीर्थानि     | 34      | 9 0             | 1.  | केवलं खलु विज्ञानं            | १२         | ६१              |
| <i>ب</i> ه ۾ | कुर्यादाव हुनं विष्णोः      |         | ६३              |     | केवलं तु कृतं कर्म            | 90         | <b>ૅ</b>        |
| بهايي        | कुर्यात्स्थिण्डलमन्यत्र     | २०      | 6               | 1   | केवलं पुष्पयागस्तु            | 76         | •               |
| 4¢           | कुर्वात सकठं मन्त्रेः       | 33      | €9              | 190 | केवछं पुष्पयागस्य             | २७         |                 |
| ىن ق         | कुर्वीत विवरक्षार्थ         | Å       | 90              |     | केर्द्रव्येः कियते यागः       |            | २५              |
| ٤٥           | कुशकोश्ची तताः द्वीपी<br>27 | २६.     | 90              | ११२ | कोऽसौ विषय इत्युक्तः          | . j        | ५७              |

|            |                                             | अध्याय:         | श्लीक<br><del>रेक्ट</del> |     |                                     | अध्याय:         | श्लोक       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| 993        | को धर्मो विष्णुभक्तातां                     | 93              | संख्या<br>१               | 986 | गुस्तमेतत्त्वया पृष्टं              | Ę               | संख्या<br>४ |
| 978        | कोरण्डकृष्णवर्ण च                           | 4               | ૪૨                        | 188 | गृहनक्षत्रराशीनां                   | 3.<br>3.        | <u> </u>    |
| 994        | कियारूपः स्मृतो धर्मः                       | ,<br>૧૨         | 49                        | 940 | गृह्णीयात् धनदानेन                  | 96              | <b>३</b> ३  |
| 44£        | क्रिप्टवासे निवसति                          | 33              | 44                        | 949 | गोमयेन स्थितित्वेन                  | 9.6             | 30          |
|            | क्रिथ्याच । नयचात<br>क्रेशदासमित्र प्राप्तं |                 |                           | 121 | गोमुत्रं गोमयं सर्पि                |                 | 49.         |
| ११७<br>११८ | क्षश्वासामय त्राप्त<br>खडुस्य कोशविश्लेषः   | રૂર<br>9૪       | ફ <u>૪</u><br>૨૪          | 943 | घतेन वा समिद्धिर्वा                 | <i>an</i>       | २०          |
| 998        | खाँच काराविकाः<br>खण्डितं छक्ष्यते यस्य     | 99              | ۱۹<br>۲ <u>۹</u>          | 124 | वृत्तन या सामाञ्चयाः<br>चवर्गः      | 4.5             | 7,4         |
|            |                                             | •               | •                         | 9   | चकुमण्डलमध्यस्थं                    | २ <u>६</u>      | ~10         |
| 930        | खदिरः पनसश्चापि                             | <u>२३</u><br>९१ | ४<br>३२                   | 3   | चक्रमण्डलस्थरप्<br>चक्रमण्डलक्षेत्र | 8               | <i>É</i> É  |
| १२१        | खद्योतसदशज्योतिः<br>—े                      |                 |                           | ે   | चकमन्त्रा इमे प्रोक्ता              | Ę               | ३०          |
| 922        | खरोष्ट्रमहिषव्याघ                           | 9               | २६                        | 8   | चकाधिवासनं ऋत्वा                    | ب               | 49          |
| १२३        | गच्छेरप्रविजितेरेव                          | <i>3</i> d      | ३२<br>००                  | 4   | चण्डालरजकश्चित्री                   | \$              | २५          |
| १२४        | गत्वा गत्वा तु पश्यामि                      | <b>₹</b> 9      | ર્ દ્                     | •   | चतुर्थाद्दिवसादूर्ध्व               | ું.<br>સ્વ      |             |
| १२५        | गन्धपर्णरसोपेतं                             | ч               | <b>ξ</b> 9                | Ę   | - • •                               |                 | 44          |
| १२६        | गन्धपुष्पप्रदानेन                           | 4               | ĘĘ                        | 9   | चतुर्थे महराख्ये तु<br>- ९ : ९:-    | २६              | 43          |
| १२७        | गन्धपुष्पफलक्षीर                            | ۷               | ५५                        | 6   | चतुर्भुजं बृहत्कुक्षि               | 9.3             | 36          |
| १२८        | गम्धपुष्ययुतं तोयं                          | ч               | २४                        | 8   | चतुर्धेवाप्रहस्तेषु                 | 98              | २३          |
| १२९        | गन्धपुष्पाणि मन्त्रेहे                      | २७              | 99                        | 90  | चतुस्थाने च तत्स्थाल्यौ             |                 | 93          |
| 930        | गन्धपुष्मादि                                | २८              | २४                        | 99  | चत्वारस्तु परे छोके                 | २६              | 49          |
| १३१        | गन्धपुष्पादि दूर्वी च                       | 39              | <b>৩</b> ৭                | 93  | चन्दनस्य रसेनाक्तं                  | 93              | 39          |
| १३२        | गन्धपुष्पाक्षताद्गेनि                       | २२              | 40                        | 93  | चरुपात्रं समादाय                    | २०              | 9 0         |
| १३३        | गन्धमात्रादिकाः पञ्च                        | 3               | ५२                        | 98  | चातुर्मास्यजपादेव                   | 9 €             | 48          |
| १३४        | गन्धमात्रादिकाः पञ्च                        | २१              | ৭ ৩                       | 94  | चामरे च वितानं च                    | 98              | ७६          |
| १३५        | गन्धादीनि च पात्रेषु                        | ३,७             | ₹•                        | 98  | चामरैः कलशेच्छन्नैः                 | 98              | ६४          |
| 935        | गर्भागारमथ प्राप्य                          | ₹9              | 93                        | 90  | चामरं तालवृत्तं च                   | 9               | २१          |
| १३७        | गर्भागारं समावृत्य                          | २२              | ४१                        | 96  | चामरं वायुमन्त्रेण                  | ۷               | 94          |
| २ ३ ८      | गर्भागारस्य द्वारे तु                       | 98              | ६९                        | 98  | चित्तवृत्ति वशे कृत्वा              | 90              | 68          |
| १३९        | गन्येन सर्पिषा दीपं                         | ч               | ५३                        | २०  | चित्तवतौ तदैश्वय                    | <sup>-</sup> ३० | 904         |
| 980        | गावः कामदुधास्तेषां                         | २६              | ४९                        | २१  | वित्राभासमिति प्राहुः               | २३              | २३          |
| 989        | गावः पूज्यास्तु तिर्वमस्य                   | : १२            | ४३                        | २२  | चेतनं नित्यतृतं च                   | 8               | ४१          |
| 983        | गुणवद्भिस्तु संयोगः                         | 92              | 90                        | २३  | चोरपातकिचण्डाल                      | <b>૨</b> ૧      | ¥٥          |
| 983        | गुणशक्तित्रयं मध्ये                         | . ' <b>Y</b> '  | ३६                        | २४  | चौल्येपनयने मास्य                   | 90              | 93          |
| 988        | गुणस्वरैः सहैकारैः                          | Ę               | 39                        | २५  | छत्रेण जुहुयात्छत्रो:               | 914             | 36          |
| 984        | गुणानां तु समुद्रेकात्                      | ٩               | € ₹ .                     | २६  | छत्रैः व्वजपटेः हाँग्रैः            | 33              | 39          |
| 984        | गुणैस्त्रिपरिधीन् न्यस्य                    | २०              | 86                        | २७  | छादयेदंशुकेनैव                      | 33              | ₹ ₹         |
| 980        | गुन्त्यर्थमातमस्थायां                       | 3.4             |                           | 24  | छिना में संशहसमूर्व                 | <b>3</b> 9      | £ \$        |
|            |                                             |                 |                           |     |                                     | • • •           | •           |

|                   |                                                 | अध्याय:                 | श्लोक            |          |                                                      | अथ्याय:          | श्लोक               |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 2.0               | <del></del>                                     | . 44                    | संख्या (         | ६३       | जीवस्य देहनिमणि                                      | 9``v             | संख्या<br>८         |
| <b>२९</b>         | छिने जीर्णेऽपि वा बिम्बे                        |                         | 84               | 44<br>48 | जुहुयात्पञ्चमन्त्रेस्तु                              | 9'8              | 98                  |
| हे o              | जघनेन्द्रियसङ्गे च                              | <b>३०</b><br>ॐ          | 9.8              | द<br>६५  | जुहुयात्म्यनग्त्र <u>त्त्र</u><br>जुहुयात्फलसिध्यर्थ | £.               | 88                  |
| ३१<br>३₹          | जधन्यां तस्य मात्राशु<br>जङ्गमं वार्चयेत्रित्यं | <b>वै</b><br>२३         | ६१<br><b>२</b> ६ | ५७<br>६६ | जुहुयात्मलासन्यय<br>जुहुयान्मधुरेस्तावत्             | *<br>99          | ₹<br>₹              |
| ₹ <b>२</b>        | •1                                              | <b>५</b> ३<br><b>५३</b> | - I              | ५५<br>६७ | जुहुयाग्मधुरस्तावत्<br>ज्येष्ठाविद्या च कान्तिः      |                  | ₹ <i>६</i> :        |
|                   | जङ्गमस्यापि सर्वस्य                             |                         | 9 4              | ĘĠ       | जनप्रसादसन्तोषा                                      | ı v              | 4.5                 |
| <b>३</b> ४        | जन्म स्थितिविनाशादि                             | 9 0                     | ३७               | Ęg       | शानियापुरान्साया<br>ज्ञानमिच्छामि दातुं वंः          | -                | 98                  |
| ₹ <b>५</b><br>* c | जन्मान्तरं च में भावि                           | 30                      | ३९               | 90       | ज्ञानयोगः त्यविज्ञेयः                                | 90               | ٥                   |
| ₹ <b>६</b>        | जन्मान्तरे ततो भूयः                             | <b></b>                 | 49               | ড়       | ज्ञानयोगो भवत्येकः                                   | 90               | ų                   |
| ₹ <b>'</b> 9      | जपनेव सदा गच्छेत्                               | २५                      | ४५               | ७२       | ज्ञानवाना नगरवनः<br>ज्ञानहेतोः प्रपन्नं त्वां        | 9                | ૨ હ                 |
| ₹ <i>6</i>        | जपन्परमहंसं च                                   | *                       | 48               | ७३       | ज्ञानानां खळु सर्वेषां                               | ,<br>90          | 3                   |
| ₹ %               | जपयज्ञं सदा कुर्यात्                            | 24                      | 39               | ७४       | शानार्थ सिद्धिकामश्र                                 | २८               | `<br>३१             |
| 80                | जपयइं सदा कुवेन्                                | २९                      | ५७               | ંષ       | शानाय ।साद्धकानव<br>ज्ञानिनामवियुक्तानां             | २५               | ٠,<br>٤             |
| ४३                | जपित्वा तु कृतस्नानः                            | ₹                       | ८७               | હફ       | ज्ञानेन कर्मणा चापि                                  | 96               | 90                  |
| ४२                | जपेत् परमहंसं तु                                | ₹.                      | 66               | 20       | शानन अनुना जाप<br>ज्ञानं क्रियेति द्विविधम           |                  | ६३                  |
| ४३                | जपेत्सुदर्शनं मन्त्रं                           | 9 €                     | 84               | 96       | शान ।क्रयात । धावयन<br>नकारादीनि पद्येत              | χ ,<br>ξ         | ۲٠<br>٩٠            |
| ጸጸ                | जपेन भूतमन्त्राणां                              | ¢                       | 3 €              | 30       | अकाराद्यान पश्चन<br>ट्यर्गः                          | 4                | 7.0                 |
| AR                | जपेन मन्त्राः सिष्यन्ति                         | <b>E</b>                | 8 ₹              | ۹        | द्वनः<br>डम्भार्थं वर्तते यश्र                       |                  | २६                  |
| λέ.               | जप्यमाने महामन्त्रे                             | 94                      | २३               | •        | तवर्गः                                               | •                |                     |
| ४७                | जलमध्येऽपि यागस्य                               | Š                       | <b>६</b> २       | ۾ ا      | तचा प्रदक्षिणं कृत्वा                                | २२               | 4,4                 |
| ४८                | जलाधिवासनाचेव                                   | <b>२</b> ३              | ĘS               | 2        | तिचत्रमिति विशेयं                                    | ે.<br>૨ <u>ફ</u> | - 1                 |
| 88                | जलाधिवासादारम्य                                 | रर                      | . •              | 3        | तच्छिन्नेषु निबर्देषु                                | 9                |                     |
| 40                | जलेषु शाययेत्पश्चात्                            | २७                      | 89               | 8        | ततः पदमवाप्रोति                                      | ب<br>بر          | કુ છ<br>દુ <b>ર</b> |
| 49                | जलं च जलमन्त्रेण                                | रंज                     | 98               | , u      |                                                      |                  |                     |
| 47                | जलंदलाच तेनैव                                   | ₹8                      | ₹4               |          |                                                      | )<br>9 \$        |                     |
| <b>प</b> ३        | जाती बुद्धेरहंकारः                              | र                       | 84               |          | ततः स्थूलकमणिव                                       | 48               |                     |
| 48                | जानाति पुरुषो नित्व                             | ģ                       | <b>3</b> 3       | 1.       |                                                      | 9 2              |                     |
| цц                | जायन्ते बहुवः पुत्रीः                           | 93                      | <b>₹</b> 8       | 9        |                                                      | 39               |                     |
| <b>لع ۾</b>       | जिशासुं नास्तिकं ऋर                             |                         |                  | i.       |                                                      |                  |                     |
| ષ્ટ્રહ            |                                                 |                         | ૫૧ <u>૧</u>      | 1.       |                                                      | <b>3</b> 0       |                     |
| પ્રસ્             |                                                 |                         | •                | 1.       |                                                      |                  |                     |
| 4%                |                                                 |                         |                  | 2.1      |                                                      | 1                |                     |
| €ે ઠ              |                                                 | କ୍ଷ                     |                  |          |                                                      |                  | ં ફેર               |
| ₹9                |                                                 |                         |                  | - 1      |                                                      | 71               | ٠                   |
| ***               |                                                 | 9.0                     |                  | ' '      |                                                      |                  |                     |
| ٠, ١              | -44 1 -400 Min 144                              | •                       |                  | , ,      |                                                      |                  |                     |

|            |                                                                                                                                                                  | अध्याय:   | श्लोक<br>संख्या |            |                                                                       | अध्याय:                                      | श्लोक<br>संख्या |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 9 %        | ततोऽस्य वर्धते भक्तिः                                                                                                                                            | -38       | 99              | પુવ        | तत्र सत्त्वमयैभीवैः                                                   | <b>ર</b> .                                   | . <b></b>       |
| 96         | ततोऽस्य वासनाः किंचित                                                                                                                                            | T 90      | २९              | ५२.        | तत्र सायं प्रकुर्वीत                                                  | २२                                           | 93              |
| 95         | ततोऽस्य विपदः किंचित                                                                                                                                             | -         | २४              | ५३         | तत्र सुक्षमं विसर्पन्तः                                               | 23                                           | २७              |
| २०         | ततोऽस्य विविधाः कामा                                                                                                                                             | : ३०      | ۶.۷۶            | 48         | तत्र सृष्टिमिमां पूर्व                                                | ٠٦                                           | ₹.¢             |
| <b>२</b> १ | ततोऽष्टगुणमैश्वर्य                                                                                                                                               | ३०        | <b>२</b> 9      | 44         | तत्र स्थानानि दिश्वेव                                                 | ف                                            | 84              |
| २२         | ततोऽहं भृशनिर्विण्णः                                                                                                                                             | 9         | 90              | ५६         | तत्रस्थां देवतां कृत्वा                                               | 93                                           | 96              |
| २३         | ततोऽहं विस्मितो भूत्वा                                                                                                                                           | .9        | ३१              | ५७         | तत्रस्थां देवतां ध्यात्वा                                             | 96                                           | ৩০              |
| २४         | ततो जन्मभिरुतकुष्टे                                                                                                                                              | ३०        | 908             | 40         | तत्रात्मनो बहिः शुद्धि                                                | ٠ 4                                          | ૪               |
| <b>२</b> ५ | ततो दर्व्यामुपस्तीर्य                                                                                                                                            | २०        | ખ્ય             | 48         | तत्रादावेव कुर्वीत                                                    | २२                                           | Ę               |
| २६         | ततो देवस्य महतो-                                                                                                                                                 | 98        | ६२              | €o.        | तत्राधिवास्य तं भूयः                                                  | 919                                          | २२              |
| २७         | ततो ध्यानमयेनैव                                                                                                                                                  | 90        | ५३              | ٤٩         | तत्रापि जातयोगेन                                                      | 96                                           | ₹9              |
| २८         | ततो भूयोऽथ जुहुयात्                                                                                                                                              | 94        | 30              | ६२         | तत्रापि विधिना तिष्टन्                                                | 9 ६                                          | 93              |
| २९         | ततो योगमयं ध्यानं                                                                                                                                                | ४         | 98              | ६३         | तत्राप्याचमनं कुर्यात्                                                | 92                                           | ३४              |
| ३०         | ततो हि छभते जन्म                                                                                                                                                 | ३०        | 93              | ÉÆ         | तत्रेनं सकछं कुर्यात्                                                 | 98                                           | ३०              |
| <b>३</b> 9 | ततो होमावसाने तु                                                                                                                                                 | 96        | હવું            | ६५         | तत्रेव कल्पिते स्थाने                                                 | ৩                                            | 9 9             |
| ३२         | तत्पात्रं मूर्ध्नि विन्यस्य                                                                                                                                      | . २२      | ષદં             | ६६         | तत्रोक्तेन विधानेन                                                    | ३०                                           | <b>6</b>        |
| ३३         | तत्पादान्निस्सृतां धारां                                                                                                                                         | २५        | २३              | ६७         | तत्रोहेख्यादिकं कर्म                                                  | ٤                                            | २७              |
| રે ૪       | तत्त्रसादात् कृतं कर्म                                                                                                                                           | 90        | 48              | ६८         | तत्त्वदर्शनमेवास्य                                                    | हे ०                                         | રૂં ૬           |
| 3 4        | तरवानि च विभागेन                                                                                                                                                 | 6         | ४७              | ६९         | तथा तेषामभिगमात्                                                      | २५                                           | ц.              |
| ३६         | तत्र जम्बूफलाहाराः                                                                                                                                               | २६        | 96              | نه وي      | तथा विमुक्तः प्रदुष्तः                                                | ₹.                                           | 909             |
| રૂં હ      | तत्र तत्पूजयित्वाहं                                                                                                                                              | ٩         | 3 €             | હુ         | तथैव कृत्तिकादीनां                                                    | 93                                           | પ દ             |
| \$ 6       | तत्र तत्र नमस्कृत्य                                                                                                                                              | 3         | ĘĘ              | ७२         | तथैव कियते कर्म                                                       | ३०                                           | ४९              |
| ३९         | तत्र तां देवतामेषः                                                                                                                                               | 93        | 94              | ७३         | तथैव छिद्रवत् ऋत्वा                                                   | .38                                          | 94              |
| 80         | तत्र ते बाग्यताः सर्वे                                                                                                                                           | २२        | રંહ             | . જજ       | तथैवद्यान्मनसा                                                        | २०                                           | देख             |
| χą         | तत्र दीक्षां समाचक्ष                                                                                                                                             | ف         | 3               | ંહપ        | तथैव पूजया नित्यं                                                     | 4                                            | 98              |
| 83         | तत्र देवाः प्रसीदन्ति                                                                                                                                            | ٦         | १०२             | به في      | तथैव मध्यमां कृत्वा                                                   | ч                                            |                 |
| 83         | तत्र पा                                                                                                                                                          | २८        | २६              | ويو        | तदा कृतोपवासस्तु                                                      | \$                                           | 93              |
|            | तत्र पुर्व कृतं कार्य                                                                                                                                            | , 30      | 86              | ۽ ف        | तदा तस्यैव देवस्य                                                     | <b>. ६</b> .                                 | 40              |
| 8:4        | तत्र पूर्व कृतं कार्य<br>तत्र प्रकाशकं तत्रवं<br>तत्र प्रतिहतः किंचित                                                                                            | ર         | 38              | ७९         | तदा भागवताचार्यः                                                      | 96-                                          | ३०              |
| X.         | तत्र प्रतिहतः किंचित                                                                                                                                             | ३०        | 2 \$            | 60         | तदा स्क्ष्मशरार तु                                                    | , 5 A                                        | ₹ ₹             |
| 80         | तत्र मेध्या गृहास्ताराः                                                                                                                                          | _ * K %   | 8,9             | 49         | तदिच्छया प्रवर्तन्ते                                                  | 3                                            | <b>३</b> ३      |
| ¥¢         | तत्र मे भगवन ब्रूहि                                                                                                                                              | 3         | Ę               | ८२         | तिदेच्छया प्रवर्तन्ते<br>तिद्रिच्छया सृष्टिरयं<br>तदेव पुज्यते नित्यं | 3.8                                          | ęę              |
| 86         | तत्र यद्यापकं रूपं<br>तत्र योगमयं पीठं                                                                                                                           | <b>.ર</b> | २२              | <b>٤</b> ٤ | तदेव पूज्यते नित्यं                                                   |                                              |                 |
| 120        | तत्र पूर्व कृत कार्य<br>तत्र प्रकाशकं तत्त्वं<br>तत्र प्रतिहतः किंचित<br>तत्र मेध्या गृहास्ताराः<br>तत्र मे भगवन् बूहि<br>तत्र यह्यापकं रूपं<br>तत्र योगमयं पीठं | . 33      | 43              | 68         | तद्भुणान्वितमित्येवं                                                  | <b>**</b> ********************************** | 98              |

|            | в                                                              | भ्याय:       | श्लोक<br>संख्या |     |                                                         | अध्याय:     | श्लोक<br>संख्या |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| ረካ         | तद्भक्तेषु च विश्वासः                                          | -3           | ४२              | ११७ | तस्मादञ्जाद्यभूयिष्ठं                                   | 98          | <b>९३</b> .     |
| ८६         | तद्भक्तेस्सह वर्तेत                                            | <b>ą</b> .   | ęş              | 396 | तस्मादविकछा भक्तिः                                      | ३०          | ₹ <b>२</b>      |
| ८७         | तद्योगाद्विनिवृत्तेर्वा                                        | 9.           | ४०              | 198 | तस्मादुभयमेवात्र                                        | ३०          | 900             |
| 66         | तन्त्रेणामृश्य बहुशः                                           | 9 €          | २९              | 930 | तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्                               | 93          | ĘĘ              |
| ۷٩.        | तन्त्रे यं बिम्बमर्चिति                                        | २३           | 9.6             | 929 | तस्माद्धर्मण देवेश:                                     | 92          | ६२              |
| 80         | तन्मात्रेभ्यस्तु भूतानि                                        | <b>`</b> ₹   | 48              | 922 | तस्मान्निसर्गे संहारे                                   | 3           | 93              |
| ९१         | तमसो मोहसंसृष्टा                                               | २            | ४२              | 923 | तस्मान्मण्डलमध्यस्थं                                    | ۷           | ७३              |
| ९२         | तमारुह्य यथा पूर्व                                             | <b>२२</b> .  | ३७              | 928 | तस्मान्मां प्रत्युपासीनं                                | २           | 90              |
| ९३         | तमेवं पुरुषं विष्णुं                                           | २            | 900             | 924 | तस्मित्रावहयेदेवं                                       | २२          | २२              |
| 98         | तं प्रणम्य यथान्यायं                                           | 9            | २               | १२६ | तस्मिजावहयेदेवं                                         | 22          | 40              |
| <b>૬પ</b>  | तं प्रसद्य विगृह्णन्ति                                         | ર            | १०३             | १२७ | तस्मिन् ब्रह्मोद्भवं पद्म                               | ३३          | 8               |
| ٩ ६        | तं श्रद्रमपि सर्वत्र                                           | 90           | 9,0             | 926 | तस्मित्रत्नी प्रदीते च                                  | २०          | ४९              |
| <b>९</b> ७ | तं सिह्ममित्र मन्यन्ते                                         | 9 €          | ४६              | 928 | तस्मिन् लोहमयं विम्बं                                   | २२          | 8 €             |
| 86         | तया च विहिते ज्ञाने                                            | ٩            | ५६              | 930 | तिस्मन् संचिन्त्य सोमं                                  | तु ४        | २२              |
| 33         | तयोस्तु पूजयोर्बह्मन्                                          | ३            | ₹.0             | 939 | तस्य जम्बूनदी नाम                                       | <b>२.</b> ६ | 9 €             |
| 900        | तरुणं शक्तिहस्तं च                                             | 9,3          | ४४              | १३२ | तस्य देवप्रसादेन                                        | 6           | ્ષ્             |
| 909        | तव नान्यं प्रपश्यामि                                           | 90           | ३७              | 933 | तस्य द्वादशिभेनदैः                                      | ч           | 90              |
| १०२        | तस्माञ्जन्म शुभं वा स्यार                                      | त् ३०        | 49              | १३४ | तस्य मध्ये तु विसृजेत्                                  | <b>२</b> .२ | Ę.C.            |
| 903        | तस्माञ्जातेव पुंसस्तु                                          | ३०           | २८              | १३५ | तस्य मध्ये तु वैकुण्ठं                                  | २४          | ₹ €             |
| 908        | तस्माते कथयिष्यामि                                             | 96           | 9 Ę             | 936 | तस्य मध्यमिमे छोकाः                                     | २६          | 3               |
| 904        | तस्मात्तेनेव रूपेण                                             | <b>ર</b>     | 90              | १३७ | तस्य यद् द्वादश प्रोक्ता                                | . २         | હેલું .         |
| 906        | तस्मात्तेष्वेव ग्रुश्रूषाः                                     | २५           | ₹४              | १३८ | तस्य शास्त्रान्तराभ्यासे                                | .9          | ४२ .            |
| 900        | तस्मात्वं देवल त्यक्ता                                         | ₹9           | Чо              | 935 | तस्य संकान्तयो मासाः                                    | 9,9         | 94              |
| 906        | तस्मात्यात्रं परीक्ष्यैव                                       | 39           | ५७              | 980 | तस्य स्वरूपं दुःखं च                                    | 90          | <b>X</b> V      |
| 905        | तस्मात् बुद्धिं समास्थाय                                       | २५           | 93              | 989 | तस्यान्ते कामरूपं च                                     | 93          | <b>६</b> २ .    |
| 990        | तस्मात्संसारिणां पुंसां                                        | ٩            | 4               | 982 | तस्यायुषि समाप्तेषु                                     | २६          | ٧.              |
|            | तस्मात्सर्वप्रयत्नेन                                           | <b>₹</b>     | <b>३</b> २      | १४३ | तस्यावसाने देवस्य                                       | .२२         | 9 🗣 🦠           |
| 992        | तस्मादसर्वप्रयत्नेन                                            | 93           | 93              | 988 | तस्यां कुम्भान् प्रति द्रव्यं<br>तस्यां-दिशिमुखं कृत्वा | रे १३१ ·    | , <b>,</b> ,    |
| 993        | तस्मात्सर्वप्रयत्नेन                                           | <b>ે</b> રુપ | ५२              | 984 | तस्यां दिशिमुखं कृत्वा                                  | 98          | 86.             |
| 998        | तस्मात्सर्वप्रयत्नेन                                           | ३०           | ३५              | 986 | तस्याः संविद्धितां भूमि                                 | 9 8         | . يو            |
| 994        | <b>त्रसात्सर्वोपकारार्थ</b>                                    | 93           | ጸ               | 980 | तानतीत्य स्थितोऽध्येषः                                  | २४          | ٩.٩ ,           |
| 994        | तस्मात्सर्वप्रयरनेन<br>वस्मात्सर्वोपकारार्थ<br>तस्मादनेन रामेण | <b>३</b> ٩   | ĘS              | 986 | तानि सर्वाणि संगृह्य                                    | २७          | 86              |

|        | ;                                        | अध्याय:            | श्लोक<br>    |       |                                            | अय्याय:         | श्लोक<br>संख्या |
|--------|------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6349   | यात कार विस्तरीयार्थ                     | ė.                 | संख्या<br>२५ | 969   | तीबोपेताः प्रयोक्तव्याः                    | ۷               | संख्या          |
| 988    | तान् दृष्ट्वा विस्मयेनाहं                | 9<br>              |              | १८५   | तूर्यवादि च निर्घोषैः                      | 96              | 86              |
| 940    | तान् भुक्ता गुणवान् दोषा                 | न् ३०              | 996          | 980   | तूर्यवादि यानवायः<br>तूर्यवादित्रहस्तांश्च | 99              | 9 &             |
| 949    | ताभ्यामेवाङ्गभूतासु                      | १४                 | ३४           | 999   | तूचनादित्रहत्ताच<br>तृतीयपञ्चमाभ्यां तु    | <u>g</u><br>12  | 93              |
| 945    | तामसानि पुनस्रोणि                        | 3                  | ४३           | 983   | तृतायपश्चमाम्या छ<br>तृतीयं परिमाणं तु     | ۳<br>٦३         | <b>₹</b> 9      |
| १५३    | तामसी परपीडार्थ                          | 3                  | ર્લ્         | 9 4 3 | _                                          | ે <b>ર</b><br>દ | 99              |
| 948    | तामिस्रमन्थतामिस्रं                      | २६                 | ξo           | 968   | तृतीयं पूजयेद् देवं<br>जनीयप्रेचको जोन     | <b>ર</b> ફ′     | 88              |
| 944    | तां पूजियत्वा गन्धाद्यैः                 | 98                 | ४१           |       | तृतीयस्तेजसो छोकः                          |                 |                 |
| 948    | ताम्रं शान्तिकरं प्रोक्त                 | २३                 | ₹४           | 994   | तृतीया विस्तरेणैव                          | २७              | ४१              |
| 940    | ताम्रं शान्तिकरं प्रोक्तं                | २९                 | 99           | 996   | तेऽपि तद्ज्ञानमासाय                        | <b>३</b> 9      | <b>२९</b>       |
| 946    | तावता चिरकालेन                           | 9                  | ३१           | 990   | तेऽपि तद्द्वीपमासाच                        | <b>३</b> 9      | २९              |
| १५९    | तावदेव तव व्यक्तं                        | १७                 | ३४           | १९८   | तेजोमयेन वपुषा                             | २६              | ४८              |
| 9 È 0  | ताबद्गत्वा निवर्तत                       | २९                 | ६२           | 955   | ते तु निश्चछचित्तस्य                       | 9 €             | 9 €             |
| 9 6 9  | तालं वितस्तिमप्याहुः                     | २३                 | २९           | २००   | तेन तु प्रकृतेचींगात्                      | ર               | ३५              |
| १६२    | तालं शिलामञ्जनं च                        | 98                 | ४५           | २०१   | तेन मे संशयाः छिन्नाः                      | Ÿ               | २९              |
| 953    | तासामि बहिः कुर्यात्                     | ४                  | ६५           | २०२   | तेनास्य संगता भक्तिः                       | ₹७              | ७२              |
| 968    | तिथिनक्षत्रहोराश्व                       | २२                 | ٠.۷          | २०३   | तेनैव कमयोगेन                              | 9 3             | ₹'\$            |
| 9 84   | तिथियोगेषु वक्ष्यामि                     | Ę                  | 40           | २०४   | तेनैव देवमभ्यर्च्य                         | ę               | 1 €             |
| १६६    | तिथीनां तु विभागेन                       | 9 ₹                | 98           | २७५   | तेनैव नाभिदेशं च                           | 4               | \$ .7           |
| 9 8 0  | तिमिशश्चन्द्नश्चेति                      | 43                 | ч            | २०६   | तेभ्यो निवर्तमानस्य                        | ₹०              | १२०८            |
| 9 € 6  | तिस्रो दीक्षाः कृता येन                  | 39                 | ५३           | २०७   | तेषामधिगमो धर्मः                           | रेष             | ₹∜              |
| 9 6 8  | तीर्थतोयं च संहत्य                       | २५                 | <b>२</b> ६   | २०८   | तेषांमपि विरोधेनं                          | २६              | ٠<br>٥          |
| 900    | तीर्थतोयेन शुद्धेन                       | ë                  | نبو          | २०९   | तेषामेंव च भेवेन                           | २ ६             | २'७             |
| 909    | तीर्थतोयेन संपूर्णेः                     | 90                 | ર ૬          | २१०   | तेषां ज्ञानमिदं ज्ञेयं                     | 39              | 백.              |
| 902    | तीर्थयात्रां कुरुविति                    | <b>२२</b>          | <b>₹</b> 9   | २११   | तेषां तु पूजनात्त्रीतः                     | 90              | qu              |
| 903    | सीर्थवात्रां च कुर्वीत                   | 24                 | पुड          | २१२   | तेषां तु संपन्धं जन्म                      | ₹.9″            | ₹४              |
| 908    | तीर्थयात्रां ततः अर्थात्                 | 20                 | 48           | २१३   | तेषां भक्तयपराघेन                          | ₹ 6             | ૧૫              |
| م بعود | तीर्थपार्थ समासाय                        |                    |              |       |                                            |                 |                 |
| 908    | तीर्थलानेषु मख्येषु                      | : <b>૨</b> ૧૬      | 48           | 294   | तेषां ग्रहिर्मता चैत                       | 4.4             | 3 4             |
| 955    | तीर्थानि च निषेत्रेत                     | ₹6                 | 60           | 298   | तेषां सत्त्वगणोटेके                        | 3               | È¥.             |
| 9 0 6  | तीथीनि च निषेतितं<br>तीथीन्येकाहसिद्धानि | a ů                | é            | २ १ ७ | तेषाँ सामान्यदेवोद्धी                      | · ;             | <b>\$</b> 2.    |
| 908    | तीयाम्भसा च तोवन                         | 46                 | ۳<br>ئات     | 396   | ਰੇਲ ਕੀਮਵਿਤ ਸਵੱਚਾ                           | 3.6             |                 |
| 9 6 0  | तीवभक्तिमता नृणी                         | عَيْدًا أَخْتُهُمْ | <b>43</b>    | 300   | येत्र जानान्त मनुजाः<br>नेत्र विकास        | 19<br>872       | ्र <b>५</b>     |
|        | Marion miller Sail                       | •                  | · 3.4        | 1212  | पञ्ज । नत्य। ध्रवाश्वाप                    | 76              | ۲٦,             |

|              |                                  | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |     |                          | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |
|--------------|----------------------------------|---------|-----------------|-----|--------------------------|---------|-----------------|
| २२०          | तेषु स्थित्वा तु भजते            | ₹०      | 903             | २५३ | द्यात्वुष्पाणि मानाश्च   | ٠.٧.    | 40              |
| २२१          | तैरुपानीतमादाय                   | 9 €     | 9.9             | २५४ | दद्यादाभरणं संवी         | 96      | 4.9             |
| २२२          | तोयपात्रे जलं सिक्ता             | २०      | 9 €             | २५५ | द्यादाभरणान्येव          | 8       | 88              |
| २२३          | तोयपूर्णेन पात्रेण               | 9.6     | 34              | २५६ | दन्तकाष्ठनिपातेन         | .\$     | <b>3</b> ,      |
| २३४          | तोयं च मुखवासं च                 | ķ       | ५२              | २५७ | दशभ्यो योजनेभ्योऽवीव     | ह् २५   | <b>v</b> _:     |
| २२५          | तोरणध्वजविन्यासं                 | 98      | 38              | २५८ | दर्शनीयेषु रूपेषु        | 90      | 98              |
| २१६          | तोषयेत् धनदानेन                  | Ę       | Ęų              | २५९ | दर्शयेच्छिष्यमाचार्यः    | ۲       | 6               |
| २२७          | त्रिकालमेककालं वा                | २७      | 44              | २६० | दर्शयेद्विधिना शिष्यं    | Ç       | 8               |
| २२८          | त्रिगुणेन समभ्युक्ष्य            | ۷,      | ३६              | २६१ | दर्शितानि त्व ब्रह्मन्   | Ę       | 46              |
| २२९          | त्रिगु <b>णैस्त्रिभिरा</b> छब्वं | 4       | £ 14            | २६२ | दशकृत्वस्तु जुहुयात्     | 4       | ३४              |
| २३०          | त्रीणि द्वे पुनरकं च             | 99      | २०              | २६३ | दस्युपीडापहार्श्व        | २८      | ४३              |
| २३१          | त्रीणि दे वैकमेवाब्दं            | 99      | 98              | २६४ | दक्षिणस्यां दिशि तयोः    | 98      | 48              |
| २३२          | त्रिया स्थण्डिलमाल्जिय           | 95      | 39              | २६५ | दक्षिणां च यथाशक्ति      | २२      | ६२              |
| २३३          | त्रिभिरतैस्यायेस्तु              | 90      | ७७              | २६६ | दक्षिणेन बहिद्धीरं       | 9 \$    | २८              |
| २३४          | त्रिभिरेतैर्विहीनात्मा           | १२      | २२              | २६७ | दानाध्ययन्त्रीलाश्व      | २६      | ३२              |
| २३५          | त्रिभिरेव गुणैर्बहात्            | 9       | <b>৩</b> 9      | २६८ | दानेनाचार्यमन्विच्छेत्   | 9.9     | 49              |
| २ <u>३</u> ६ | त्रिभिरेव गुणैरेते               | ३       | Ų               | २६९ | दापयेरत्रीतिदानं च       | ۷       | ४९              |
| २३७          | त्रिभिरेव गुणैयोंगः              | 9       | ६०              | २७० | दारुणो वा महान्वायुः     | ς.      | ३९              |
| २३८          | त्रिभिक्षिभिः स्मृतैकैका         | ķ       | १३              | २७१ | दारभ्य इष्टकाः पकाः      | 96      | २२              |
| २३ू९         | त्रिरात्रमेकरात्रं वा            | 46      | २०              | २७२ | दिङ्गारीणां करघृतैः      | 8,      | २१              |
| २४०          | त्रिरात्रं देवदेवस्य             | 95      | <b>%</b>        | २७३ | दिङ्ग्नेण परिकस्य        | ४       | ५३              |
| २४१          | त्रिविधः कथितो धर्मः             | 3,3     | ५८              | २७४ | दिङ्क्त्रेण परिकम्य<br>म | 98      | 90              |
| २४३          | त्रिशिखस्य त्रिपादस्य            | 93      | २७              | २५५ | दिङ्कन्त्रेण बहिर्शाम    | २२      | ર્ડ ,           |
| २४३          | त्वद्यादकमछादन्यत्               | 38      | 3 0             | २७६ | दिवापुष्पेर्दिवापूजा     |         | ×٥              |
| २४४          | त्वत्पादकमलादन्यं                | 3.3     | 14,4            | २७७ | दीपं च तेजसा कुर्यात्    | 9.8     | २७              |
| २४५          | त्वसप्येविमदं ब्रानं             | ž d     | ₹9              | २७८ | दीपं च तेजसा दत्वा       | 9.6     | 46              |
| २४६          | त्वामुपासितुमिच्छामि             | २       | २               | २७९ | •                        | 30,     | 90              |
| २४७          | . 4                              | 9       | ४४              | २८० | दीर्घकालं स्वयं ज्योतिः  | ٩,      | 40              |
|              | दत्वा देवाय विशेष्यो-            | . 3     | ع بِي           |     | दीर्घचिन्ता प्रणष्टा च   | ٩       | 3 0             |
| 288          | दत्वा द्रव्यं यथाशिक             | 3,4     | २५              | २८२ | दीर्घमायुर्मया ठन्धं     | 9       | 4               |
| <b>۶</b> ۷۵, | दत्वा धृपेन माल्यादि             | ¥       | 86              | २८३ | दीर्घमायुरवाप्यैव        | 9       | ४७              |
|              | दयाच वेष्णवं चक्रं               | €       | <b>६</b> 9      | २८४ | दीर्घायुष्यमवाप्रोति     | 9 €     |                 |
| २५२          | दयान्त्रेषं विधानेन              | 38      |                 | २६५ |                          | . 4     | <i>ڊ</i> م      |

|     |                                 | अध्याय:        | श्लोक<br>संख्या |      |                               | भध्याय:      | श्लोक<br>संख्या |
|-----|---------------------------------|----------------|-----------------|------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| २८६ | दीक्षयेद्विधिना सर्वे           | 90             | २१              | ३१९  |                               | 98           | ३८ :            |
| २८७ | दीक्षाकामस्तु तन्त्रज्ञं        | २७             | ३३              | ३२०  | देवपार्श्व समासाद्य           | ¥            | ४७              |
| २८८ | दीक्षाकाळे विशेषेण              | • \$           | 99              | ३२१  | देवपार्श्व समासाद्य           | 9 <b>९</b> . | 49              |
| २८९ | दीक्षातन्त्रमना जीवन्           | ৬              | २३              | ३२२  | देवपार्श्व समासाद्य           | २०           | ૪               |
| २९० | दीक्षात्रसाने तत्सर्व           | 6              | ৩৩              | ३२३  | देवभोगांश्व संरक्षेत्         | 9.0          | 86              |
| २९१ | दीक्षायां की हशो भेदः           | હ              | ş               | ३२४  | देवमावाह्य दत्वार्ध्य         | २०           | ξ               |
| २९२ | दीक्षायां च बहिस्तेवां          | <b>२</b> ९     | <b>६</b> ६      | ३२५  | देवं ध्यात्वा परं धर्म        | 3.8          | २७              |
| २९३ | दीक्षार्थिनस्तु यावन्तः         | v              | 18              | ३२६  | देवस्याराधनं कुर्यात्         | 23           | 40              |
| २९४ | दीक्षितः श्राद्धसङ्घात-         | ₹              | 49              | ३२७  | देवानां दानवानां च            | २३           | ¥9 '            |
| २९५ | दीक्षितस्य तु तत्पात्रं         | २१             | २९              | ३२८  | देवानां दानवानां च            | <b>₹ %</b>   | <b>२</b> २      |
| २९६ | दीक्षितस्यायमाचारः              | २९             | 48              | ३२९  | देवानेव धिया ध्यायेत्         | 95           | ξĘ              |
| २९७ | दीक्षिता एव जुहुयात्            | २०             | ६१              | ३३०  | देवे यागः                     | २८           | २५              |
| २९८ | दुक्ठक्षौमनेत्राणि              | ч              | 48              | ३३१  | देशस्य गुणदोषाभ्यां           | 98           | २               |
| २९९ | दुःस्वप्रदर्शने जाते            | 98             | 92              | ३३२  | देशे काले तु दीर्घेऽपि        | २५           | 4               |
| ३०० | दुर्गतायां वापि जातायां         | २९             | ३२              | ३३३  | देशे दुर्जनभूयिष्ठे           | 98           | 8               |
| ३०१ | दुर्गतावपि जातायां              | 23             | ५७              | ३३४  | •                             | 93           | ξo              |
| ३०२ | दुःकृतानां फलं घोरं             | <b>२</b> ६     | ६१              | ३३५  | दोषंहेतुर्मनुष्याणां <b>ं</b> | 92           | ३६              |
| ३०३ | दूर्वीभूस्तृणमाषाणां            | ч              | ४९              | ३३६  | a यौरत्तमाङ्गमाकाशं           | २४           | २४              |
| ३०४ | दुर्वी घृताक्तां जुहुयात्       | 94             | ३२              |      | b यूतभोजनयोः स्थानं           | 4            | 94              |
| ३०५ | दृष्टि <u>मुद्</u> दोटयेत्पूर्व | 96             | ४९              | ३३७  | द्रव्यशुद्धिसमायुक्तं         | २८           | ч               |
| ३०६ | देवपूजाथ च स्नानं               | 92             | ३९              | ३३८  | द्रव्याणि पूजनार्थानि         | 98           | 94              |
| 300 | देवपूजाविधिज्ञाने               | •              | २७              | ३३९  | द्रव्याणि पूर्वमाहृत्य        | ૪            | २७              |
| 30€ | देवतादिविभागेन                  | 2              | 66              | ३४०  | द्रन्याणां संप्रहं कुर्यात्   | २७           | ४५              |
| ३०९ | देवतानां तु सर्वासां            | 93~            | 9 \$            | ३४१  | द्रव्यालाभे तु पूजायां        | ષ            | ७३              |
| ३१० | देक्तां पूजयित्वा तु            | Ę,             | ४२              | ३४२  | द्रव्येमनोहरेरवं              | i, 90        | 4३              |
| ३११ | देवतायाः प्रसादो वा             | \$             | ४२              | ३४३  | द्रावयित्वा सकृत्सिक्त        | २३           | Ę               |
| ३१२ | देवद(नवगन्धर्वाः                | ३१             | ४२              | ३४४  | द्रोणवानीरशम्याका             | ٧            | ३४              |
| ३१३ | देवदारुकतं धृपं                 | · <b>\y</b> .* | ५१              | ३४५  | द्वन्द्वरूपाणि संभृत्य        | २०           | 98              |
| ३१४ | देक्वेवप्रसादेन                 | ۹.             | ४५              | 3,8€ | <del>_</del>                  | ৬            | ३० :            |
|     | देवदेवं समुद्दिश्य              | 93             | 493             | ३४७  | द्वादशाष्ट्री चतुष्कं वा      | c            | 98              |
| ३१६ | देक्लेनेवमुक्तस्तु              | 9              | v               | ३४८  |                               | 99           |                 |
| ३१७ | देवस्य बहुसाहसं                 | 98.            | ≥ ف             |      | द्वादशैव सहस्राणि             |              | 9 €             |
| 396 | देवस्याराधनार्थाय               | 93:            |                 |      | द्वादशैव सहस्राणि             |              | 99              |

|     |                            | अध्याय:    | श्होक<br>संख्या |     |                          | अध्याय:    | श्लोक<br>    |
|-----|----------------------------|------------|-----------------|-----|--------------------------|------------|--------------|
| ३५१ | द्वादशैव सहस्राणि          | 9 Ę        | संख्या<br>१२    | ३८४ | न कस्य च विना यत्नैः     | ३०         | संख्या<br>२९ |
| ३५२ | द्वाद्शेत्र सहस्राणि       | <b>२</b> ६ | ૮૭              | ३८५ | न कामकळुषं चितं          | २३         | 46           |
| ३५३ | द्वादश्यां पौर्णनास्यां वा | •          | २१              | ३८६ | न कामकछुषं चित्तं        | २९         | 3 3          |
| ३५४ | द्वादस्यां वासुदेवं        | 93         | ५२              | ३८७ | न कांक्षति यतः किचित्    |            | ७७           |
| ३५५ | द्वादस्यां श्रवणायां वा    | २५         | 36              | ३८८ | नकारादीनि पत्रीव         | Ę          | 98           |
| ३५६ | द्वारदेशे तु संप्राप्ते    | 98         | ĘG              | ३८९ | न कार्य कर्रायेद्योगी    | 90         | <b>90</b> .  |
| ३५७ | द्वारपाळास्थितैर्द्वारं    | २४         | ३७              | ३९० | न कालः कारणं तत्र        | 30         | · <b>s</b>   |
| ३५८ | द्वाराणि चतुरश्राणि        | હ          | ४७              | ३९१ | न किंचिदप्रियं कुर्यात्  | २५         | ₹ €          |
| ३५९ | द्वाराणि चोत्तरादीनि       | <b>v</b> . | 86              | ३९१ | c न कृतां कीर्तयेत्पूजां | २९         | ৩৩           |
| ३६० | द्वावशोको च कुन्दश्च       | ч          | ३८              | ३९२ | न केनचिदसौ देवः          | 96         | 92           |
| ३६१ | द्वावेव विपुछी लाभी        | ર્ષ        | ४९              | ३९३ | न गर्तादधिक द्रव्यं      | 99         | ४७           |
| ३६२ | द्विगुणं द्विगुणायामा      | २६         | 6               | ३९४ | नगरं प्रामनद्यक्ष        | २६         | 98           |
| ३६३ | द्वितीयं न पुनः कुर्यात्   | २८         | ४०              | ३९५ | न च तैर्मानसं तापः       | ३०         | ६२           |
| ३६४ | द्विप्रकारा स्मृता यात्रा  | २२         | २               | ३९६ | न च मां जायमानं वा       | ₹ 0        | ४०           |
| ३६५ | द्विविधः पुरुषो ब्रह्मन्   | <b>३</b>   | ३९              | ३९७ | न च रेखाप्रदेशेषु        | २३         | 98           |
| ३६६ | धनदानेन सत्कृत्य           | २७         | ४६              | ३९८ | न चैते मामुपासीनाः       | ३१         | Ę            |
| ३६७ | धनसंचयमन्विच्छन्           | Ę          | ष्ष             | ३९९ | न चैतेषु समस्तेषु        | ġ          | У            |
| ३६८ | धनार्थ वा यशोऽर्थ वा       | ч          | ৩০              | 800 | न वैतं परमं ज्ञानं       | <b>₹</b> 9 | ५२           |
| ३६९ | धर्मकर्माविरुद्धानि        | २७         | २८              | 808 | न जातु दर्शयेन्मुद्रां   | 98         | ३६           |
| ३७० | धर्मादिषु परां सिद्धिं     | · <b>ર</b> | 900             | ४०२ | न तद्दोषकरं ज्ञेयं       | २८         | ૪૧           |
| ३७३ | धर्मादिविषया सिद्धिः       | Ę          | 36              | ४०३ | न ते रूपं नचाकारः        | . २३       | نبء          |
| ३७२ | धर्मेण च कृतं ज्ञानं       | 93         | €o              | ४०४ | न ते रूपं न चाकार:       | २९         | २५           |
| ३७३ | धारणासु च विज्ञेयः         | ४          | 94              | ४०५ | न तेषामपराधोऽस्ति        | ३०         | ८९           |
| ३७४ | धारयेत्तत्र चैतन्यं        | 90         | 90              | 808 | न तेषां पुण्यमार्गेषु    | ٩          | ३७           |
| ३७५ | धारयेत्तत्र चैतन्यं        | 90         | 99              | ४०७ | न तेषां सभवो भूयः        | ą̈́ο       | ९७           |
| ३७६ | धार्मिका भूमिपालाश्व       | રફ         | <b>३</b> १      | 806 | न त्वेनमनुगृह्णामि       | ३०         | 93           |
| ३७७ | धूपमुष्टिं ध्वजं छत्रं     | 39         | ३०              | 808 | नदीसंगमतीर्थेषु          | ં          | ¥            |
| ऽ७६ | धृपं दीपं च दत्वासमे       | २०         | ३८              | 890 | न दुर्रुभमपि प्रेम्धः    | ३०         | ७४           |
| ३७९ | धृत्या न च्यवते धर्मात्    | 93         | ৩               | 899 | न दुष्यति पुनः कृत्या    | २८         | 88           |
| ३८७ | ध्यात्वा योगमयं मृर्ति     | 8          | ६१              | ४१२ | न नरः ग्रुभमाप्नोति      | ٠          | ३०           |
| १८१ | ध्यानेनाज्जनदानान्तं       | 6          | २८              | ४१३ |                          | २९         | ७६           |
| ३८२ | ध्यानं च प्रणिधानं च       | 78         | 9.8             | 898 | नन्दावर्तद्वयं चापि      | , u        | ३९           |
| ३८३ |                            | <b>, ३</b> | ४३              | ४१५ | न पतन्ति यथा वेद्यां     | و          | 92           |
| 70  |                            |            |                 |     |                          |            |              |

|     | ;                         | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |      |                              | अध्याय:  | श्होक<br>संख्या |
|-----|---------------------------|------------|-----------------|------|------------------------------|----------|-----------------|
| ४१६ | न प्रसीदति गोविन्दः       | Ę          | ४९              | ४४९  | नानाकारा विकाराश्च           | २६       | ६९              |
| ४१७ | न मन्त्रोचारणात् दोषः     | ঀৢড়       | 9 ६             | ४५०  | नानारत्नमयैः शृङ्गैः         | २,६      | 94              |
| ४१८ | नमस्कारात्परं विद्धि      | Ę          | ٩,              | ४५३  | नानावादित्र <u>क</u> ्रशलान् | २२       | 96              |
| ४१९ | नमस्कृत्वा ग्रुचिभूत्वा   | ₹          | ६०              | ४५२  | <b>नान</b> नुज्ञाप्य भुज्ञोत | ₹        | ६९              |
| ४२० | नमेति किचिदावर्तः         | २९         | ६३              | ४५३  | नान्यः सिध्यति कामेन         | Ę        | ६०              |
| ४२१ | न मृत्युर्ने भयं तस्य     | ३१         | ३६              | ४५४  | नापृष्टस्तु स्वयं ब्र्यात्   | 3        | ५३              |
| ४२२ | नद्यस्समुद्रगास्तीर्थ     | २५         | १४              | ४५५  | नाप्रसन्नो ददाम्येष          | ३०       | ٤               |
| ४२३ | नरनागादिसौवानां           | ٩,         | 96              | ४५६  | नाभिक्षेत्रं तथा कुर्यात्    | ৩        | ३८              |
| ४२४ | नरस्याकृतबुद्धेस्तु       | 90         | ६१              | 80.0 | नाभेस्तदेव मानं स्यात्       | <b>ં</b> | ३२              |
| ४२५ | नराणां विविधाः कामाः      | 9 <b>3</b> | ч               | ४५८  | नामधेयं च कर्तव्यं           | १७       | 93              |
| ४२६ | न रात्रौ स्थापयेद् देवं   | 98         | ч               | ४५९  | नामधेयस्तु सर्वासां          | Ę        | 98              |
| ४२७ | नत्रस्यामस्बिकां दृष्ट्रा | 93         | ४९              | ४६०  | नःम्ना-रूपेण कालेन           | १३       | २४              |
| ४२८ | न विद्यास न रूपेषु        | ३०         | ५२              | ४६१  | नाविकस्यापराधेन              | ३०       | ३१              |
| ४२९ | न व्याजमाचरेत् किंचि      | र् १७      | ४९              | ४६२  | नावैष्णवस्य मर्त्यस्य        | २ ६      | ৩৩              |
| ४३० | न शक्याः परिसंख्यातुं     | २          | ९३              | ४६३  | नागुद्धद्रव्यमश्रीयात्       | 3        | ५०              |
| ४३१ | न शोचित न कुष्यन्ति       | ٩          | ३८              | ४६४  | नासिकापुटयोः प्राणः          | 99       | १३              |
| ४३२ | नष्टा मे संशयाः सर्वे     | ३०         | २               | ४६५  | नित्यमाराध्य संरक्षेत्       | २१       | ५०              |
| ४३३ | न स्वशक्तयैव छब्धानि      | २४         | 9 €             | ४६६  | नित्यमूर्ध्वप्रवृत्तस्य      | 99       | 4               |
| ४३४ | न हि ते परमं देवं         | 96         | ર્              | ४६७  | निद्रया पीड्यते यद्वा        | २४       | ٩               |
| ४३५ | न हि तेषां तपः कृत्वा     | 9 ৩        | २               | ४६८  | निद्रया तु विनाचार्यः        | 6        | ४१              |
| ४३६ | न हि संप्रति पश्यामि      | ३१         | રૂપ             | ४६९  | निधायोत्तरतो वहेः            | २०       | 98              |
| ४३७ | न हि सर्वेषु लोकेषु       | ३१         | ३३              | ४७०  | निषधो हेमकूटेश्व             | २६       | २१              |
| ४३८ | न ह्यसो कारणै: कश्चित     | ६ ३        | २               | 809  | निबध्य मुष्टिमं हन्यात्      | 98       | ও               |
| ४३९ | नक्षत्राणि परीक्षेत       | 96         | २९              | ४७२  | निमित्तेषु विशेषेण           | २९       | ६८              |
| 880 | न गृहस्थो न चाविद्वान्    | 98         | Ę               | ४७३  | नियमस्तेन संज्ञेयः           | 90       | 94              |
| 883 | नामिकार्थे प्रयुज्जीत     | २०         | ५७              | ४७४  | निरस्य मार्जनीं पाणि         |          | २४              |
| ४४२ | नाडिकामासवर्षाचै:         | 99         | २२              | ४७५  | निराकरोतु देवेशं             | 3        | હ               |
| ४४३ | नाड्यो नाड्यस्तु तस्योन   | काः २      | ७५              | ४७६  | निरुपद्रवमेश्वर्य            | ३०       | 96              |
| ጻጻጸ | नातिलोभं च मन्येत         | 99         | ३६              | ४७७  | निर्गुण्डी सिन्धुतारं च      | ۷,       |                 |
| ४४५ | नातः परमतः किंचित्        | 90         | -६४             | 1    | निर्मध्य चार्गिन होमार्थ     |          |                 |
| ४४६ | नातः परतरं किंचित्        | ३१         | ३२              |      | निर्मकेऽपि कृते चित्ते       | 9 0      |                 |
| 886 | नातः स्क्मतरं किंचित्     | 99         | २५              | ł    | निर्माल्यमिति विशेयं         | १२       |                 |
| 886 |                           | 98         | ३७              | ४८१  | निर्माल्यं लङ्घेषेत्रेव      | 3        | ४४              |

|      |                                         | अध्याय:    | श्होक      |     |                            | अध्याय:         | श्लोक           |
|------|-----------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------------|-----------------|-----------------|
| ४८२  | निर्मितं परमेणैव                        | •          | संख्या     |     | A                          |                 | संख्या          |
|      | निर्वाणमार्गगहने                        | 9          | ₹४         | ٤,  | पक्षेरपि वनाहारैः          | २९              | ષ્ફ             |
| ४८३  | •                                       | 93         | ٩          | ₹   | पकं तु मूर्तिपालानां       | 96              | ६८              |
| 868. | निर्वेदः संशयो व्याधिः                  | <b>३</b> o | 908        | R   | पञ्चगव्यादिभिद्रव्यैः      | २२              | ७३              |
| ४८५  | निवासो दानवेन्द्राणां                   | २६         | ६२         | ч   | पञ्च प्रभृति वर्धन्ते      | 99              | 9 ६             |
| ४८६  | निवृत्तं च यथोत्साहं                    | <b>३</b> 9 | २५         | Ę   | पञ्च बीजानि तानि स्युः     | Ę               | 9.3             |
| ४८७  | निवृत्तास्तु विशिष्यन्ते                | ३०         | ९६         | ৩   | पञ्च मन्त्रान् क्रमेणोक्ता | ٠ ٠             | 90              |
| 866  | निवृत्तेरस्य को भेदः                    | ३०         | ८३         | ۷   | पञ्चमे तु जने लोके         | २६              | ५३              |
| ४८९  | निवृत्या वरुणं मूर्घ्नि                 | ४          | 35         | 9   | पञ्चरात्रं विशेषेण         | ۷               | ६३              |
| ४९०  | निवेद्य भक्ष्यभोज्यादि                  | ۷          | २९         | 90  | पञ्चशक्तिमयो देवः          | २               | ३१              |
| ४९१  | निश्वलं ध्यानमातिष्ठन्                  | ٩          | ५५         | 99  | पञ्च हस्तप्रमाणात्तु       | २३              | <b>3</b> •      |
| ४९२  | निश्वासं च निगारं च                     | 99         | Ę          | 93  | पञ्चोपनिषदा कृत्वा         | R               | ४८              |
| ४९३  | निष्कामो देवदेवस्य                      | 9 5        | ५३         | 93  | पञ्चोपनिषदान् ध्यात्वा     | २२              | ξo              |
| ४९४  | नि <del>स्</del> त <i>रत्यपवर्गीश्च</i> | 8          | ५९         | 98  | पञ्चोपनिषदा प्रोक्ष्य      | २५              | २४              |
| ४९५  | नीत्त्रा प्रदक्षिंण चैव                 | 6          | 84         | 94  | पण्डिता योगिनो वापि        | Ę               | ३१              |
| ४९६  | नील: श्वेतस्त्रिशृङ्गश्च                | २६         | 98         | 9 ई | पताकाः यजविन्यासं          | 96              | ४७              |
| ४९७  | नीलवर्ण महाघोरं                         | 99         | ५१         | 90  | पात्राणि तु सितेनैव        | હ               | ५३              |
| ४९८  | नृत्तगोतादिभिस्तत्र                     | 96         | ७३         | 96  | पत्रांकुराणि देत्राय       | ч               | 40              |
| ४९९  | नृत्तगीतादृहाँ सैश्व                    | 98         | ६५         | 198 | पद्मानि जुहुयाद्मी         | 9 ६             | ३९              |
| 400  | नेमिजे च तथान्येभ्यः                    | 6          | २३         | २०  | पद्मनाभ इषे ब्रह्मन्       | २               | ८५              |
| 409  | नैवास्पदं ममैवेदं                       | ३०         | ४५         | २३  | पद्म तुकेवलं कृत्वा        | 93              | 9 0             |
| ५०२  | नैमित्तिकानि कर्माणि                    | १७         | २५         | २२  | पर एव पुमान ब्रह्म         | २               | ৩৩              |
| ५०३  | नैमित्तिकेषु काम्येषु                   | २०         | 48         | २३  | परवीडानिमित्तं वा          | Ę               | ४६              |
| 408  | नेऋत्यां ज्ञानमूर्तिस्तु                | ጸ          | ३०         | 28  | परबाधास्त्रनास्था च        | X               | بهاق            |
| ५०५  | नैव किचित्परोक्षं ते                    | २३         | 49         | २५  | परमेछी पुमान् विश्वः       | ર               | ३०              |
| ५०६  | नैव किंचित्परोक्षं ते                   | २९         | २६         | २६  | परमेष्ठी हमृतदशब्दे        | ą               | `<br><b>३</b> २ |
| ५०७  | नैव तस्मात्पां किंचित्                  | २६         | ξų         | २७  | परमेष्ट्यात्मना प्रोक्ष्य  | `<br><b>३</b>   | ७३              |
| ५०८  | नैव संसारिणां इतनं                      | ٩          | ६६         | l   | परमेध्यातमा मञ्जेत्        |                 | <b>३</b> ३      |
| 409  | नोद्वासिंत न भग्नं च                    | 99         | ۷          | 76  | परमेच्यातमना स्नायात       |                 | ८५              |
| ५१०  | नोपद्रवाश्च बाध्यन्ते                   | 90         | <b>६</b> ६ | २९  |                            |                 | 40              |
| 499  |                                         | 8          |            | ३०  | परमेष्ट्य(दिभिर्मन्त्रैः   |                 | Ę               |
| ५१२  | न्यासमार्गे प्रशुज्जीत                  | 98         | 93         | 3 3 | परं देवमुपासीत             | <b>38</b>       |                 |
| ५१३  | न्यूने वाप्यधिके वापि                   | 98         | ३५         | 35  | परस्य पुरुषस्यैत           | <b>ર</b>        | २६<br>५८        |
|      | पवर्गः                                  |            |            | 3 8 | परस्य पुरुषस्यैत           | <u>ع</u><br>ء - |                 |
| ٩    | पकारो मनसो बीज                          | Ę          | 96         | ₹४  | <b>परस्परपरोक्षास्ताः</b>  | . २६            | ६८              |

|          |                               | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |                |                          | अथ्याय: | श्लोक<br>संख्या |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------|-----------------|
| ३५       | पराभिः शक्तिभिस्तस्मिन्       | 8          | 3 6             | ६७             | पिशाचाः पन्नगा यक्षाः    | ৩       | ६९              |
| ३६       | परिचर्याविशुद्धिश्च           | १२         | २३              | ६८             | पीठमासनमुद्दिश्य         | २७      | २२              |
| ३७       | परित्यक्तुमशेषेण              | ३०         | 990             | ६९             | पीठं कृत्वा पुनः सम्यक्  | २७      | २१              |
| ३८       | परिपका नवा शुब्का             | २३         | Ę               | ७०             | पीठं सिद्धमयं तत्र       | 8       | २८              |
| ३९       | परिपूर्णस्य ते देवः           | ٩          | ८३              | હ              | पीठस्थं परमात्मानं       | 4       | २५              |
| ४०       | परिमाणान्वितं कर्म            | ٩          | ६४              | ७२             | पीठादुत्थाप्य देवेशं     | २०      | २६              |
| ४९       | परिहोमेषु सर्वेषां            | २          | ξo              | ७३             | पीठेनैव समस्तेन          | २८      | 3               |
| ४२       | परीक्ष्य क्रियमाणे तु         | १२         | بره غ<br>غ      | ४४             | पीतवर्णा च वैइयस्य       | ঙ       | Ę               |
| ४३       | परेष्ववस्थितो ज्ञेय:          | Ę          | م بع            | <sub>ઉ</sub> ષ | पुण्यस्थानमनुप्राप्य     | 99      | ६६              |
| ጸጸ       | पर्यायेण प्रयोक्तव्या         | 94         | 96              | ७६             | पुण्यस्थानेषु तीर्थेषु   | 3       | ६५              |
| ४५       | पर्वतस्थश्च यो भूत्वा         | 9          | ३१              | છહ             | पुण्याहजयघोषेषु          | 98      | २०              |
| ४६       | पलाशोदुम्बराश्वत्थ—           | ч          | É&              | ૭૯             | पुण्येन हि शुभे काले     | 90      | ૪               |
| ४७       | पवित्रमग्नौ विस्नस्य          | २०         | २१              | ७९             | पुनः कामस्य सिध्यर्थ     | 94      | ४४              |
| 86       | पश्चाद्मिमवष्टभ्य             | २७         | ч               | 60             | पुनः प्रदक्षिणं कृत्या   | २१      | ३३              |
| ४९       | रू<br>पश्चिमाभिमुखस्यापि      | १९         | ३६              | ٤٦             | पुनः स्नातः कृताहारः     | 94      | 98              |
| 40       | पस्यन्नास्ते परो देवः         | <b>२६</b>  | <b>د</b> ع      | ८२             | पुनर्मन्त्रमयं कृत्वा    | २७      | ₹ €             |
| 49       | पश्यन्तित्र समासन्            | 90         | <b>२३</b>       | ८३             | पुनश्च मन्त्रदीक्षायां   | ۷       | É               |
| 43       | पश्यन्नेकाद्शे मासि           | 93         | ४२              | 68             | पुनस्तु दर्व्या जुहुयात् | २०      | 43              |
| <br>પુરૂ | पक्षाणां च तिथीनां च          | ٤.         | <b>२</b> २      | ८५             | पुमांसोऽव्याकृते मग्नाः  | २       | ę٩              |
| 48       | पक्षं परमहंसेन                | ۷          | <b>३</b> २      | ८६             | 9ंसामकृतविद्यानां        | 96      | ર               |
| ५५       | पश्चजन्यं महाश् <sup>डं</sup> | Ę          | ५२              | ८७             | पुराणि छोकपालानां        | ৩       | ५६              |
| ષફ       | पाणि प्रक्षाच्य तोयेन         | ۲<br>۹٥    | ا د<br>د د      | 66             | पुरुषस्य गुणा एते        | ٩       | ७४              |
| ५७<br>५७ | पातियत्त्रा दिशां सूत्रं      | 98         | <b>3</b> 3      | ८९             | पुरुषाः कीर्तिताः पूर्वे | २       | 6.8             |
| ५८       | पात्रवसादिकं सर्व             | ۱ <i>۰</i> | ४२<br>४३        | ९०             | पुष्करद्वीपमध्ये तु      | २६      | ३४              |
| 48       | पात्राणां प्रतिभायाश्व        | 92         | ०२<br>३८        | ९१             | पुष्टिकामस्य शस्यन्ते    | 93      | لعرد            |
| £0       | पात्रात्पात्रे गृहीत्वार्धे   | <b>58</b>  |                 | ९२             | पुष्टिं वा पर्वाडां वा   | 90      | 90              |
|          |                               |            | ७२              | ९३             | पुष्पं विहितमप्येतं      | ч       | ४७              |
| ६१       | पादाङ्गुष्ठे कराङ्गुष्ठे      | 99         | २८              | ९४             | पुष्पयागे तु कुर्वीत     | २९      | 44              |
| ६२       | पाद्यमध्ये निवेदं च           | २२         | ३६              | ९५             | पुष्पाणि लोकपालानां      | २३      | ६३              |
| ६३       | पाद्यमाचमनीयं च               | २०         | २९              | ९६             | पुष्पाणि लोकपालानां      | २९      | ३८              |
| ६४       | पाद्यादि दत्त्रा शिरसः        | २०         | ३२              | ९७             | पूजक: सर्वकालेषु         | २४      | 93.             |
| 44       | पायसं पुत्रकामस्तु            | 94         | ₹ ४             | ९८             | पूजकान् परिवारांस्तु     | 5,8     | ३८              |
| ĘĘ       | पाषण्डसमयस्थांश्च             | 3          | ४७              | \$8            | पूजनीयो विभृत्यर्थ       | 8       | 68              |

|            |                          | अध्याय:    | श्लोक<br>संख्या |                  |                               | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |
|------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 900        | पूजनं देवदेवस्य          | ४          | 88              | १३३              | प्रणवाजाधिको मन्त्रः          | Ę       | ৩               |
| 909        | पूजनं वैष्णवानां च्      | 90         | ३८              | १३४              | प्रणवेन विना मुर्खाः          | २९      | ७४              |
| <b>१०२</b> | पूजनं हि विना भक्तवा     | 8          | ७२              | १३५              | प्रणिपत्य मया स्तोत्रैः       | ٩       | १३              |
| १०३        | पूजयित्वा तथा पूजां      | ३०         | Ę               | १३६              | प्रतिपत्प्रमृतीनां तु         | १३      | २६              |
| 908        | पुजयित्वा परं देवं       | Ę          | ४८              | १३७              | प्रतिबुद्धमतिः शुन्यं         | 90      | ४१              |
| 904        | पूजयित्वा समिद्धोमं      | 6          | ३१              | १३८              | प्रतिमां तु विधानेन           | 96      | २३              |
| 908        | पूजयेन्नैव वृत्यर्थ      | २८         | ३४              | १३९              | प्रतीकारे च विद्यानां         | 98      | २०              |
| 900        | पूजाकालश्च पूर्वीहः:     | ३          | १४              | १४०              | प्रत्यभिज्ञा च मुद्राभिः      | 98      | 3               |
| 906        | पूजाद्रव्याणि देवस्य     | १२         | २७              | 9 ሄ ዓ            | प्रत्यास <b>न्ने</b> तु मर्णे | २९      | Ęo              |
| 908        | पूजाद्रव्याणि सर्वाणि    | 3.9        | 93              | १४२              | प्रथमं पञ्चगव्येन             | २१      | 9 8             |
| 990        | पूजाद्रव्याण्यलंकारान्   | 98         | ৩৩              | १४३              | प्रथमैकादशाकारं               | É       | 99              |
| 999        | पूजाद्रव्यावराषेण        | २३         | ξo              | १४४              | प्रथमो छघुरत्र स्यात्         | X       | 90              |
| ११२        | पूजाद्रव्याविशेषेण       | २९         | ३५              | 984              | पृथिव्यादीनि भूतानि           | 3       | ९२              |
| 993        | पूजानते नित्यदानं च      | 90         | ४५              | १४६              | प्रद्यात्परमं तन्त्र          | २०      | ३०              |
| ११४        | पू जापीठमसंकुर्यात्      | 98         | 40              | 380              | प्रदक्षिणिकयायां तु           | २९      | ६१              |
| 9 94       | पूजायां विनियुज्जीत      | ч          | ७२              | 986              | प्रदीप्य तेजसा भूय:           | २०      | २०              |
| 998        | पूजारंभे भयस्थाने        | २९         | ৩               | 9 % <sup>6</sup> | प्रधा <b>नदे</b> वतामेव       | २९      | Ę               |
| ११७        | पूजासु कियमाणासु         | ч          | ७१              | 9.40             | प्रधानमूरुमेतेषां             | ₹       | ४               |
| 996        | पूरियत्वा जैंहेरेकं      | २७         | 96              | १५१              | प्रधानादङ्गन-त्रेषु           | 94      | 90              |
| ११९        | पूरियत्त्रा तयोरेकं      | 90         | ч               | १५२              | प्रभुत्वं नाटनं किःचित्       | ३०      | ७६              |
| १२०        | पूरियत्वाथ तान् कुंभान   | ् २१       | 93              | ३५३              | प्रभाते च समुत्थाय            | 6       | ४२              |
| १२१        | पूर्वपक्षः स्मृतः कालः   | 93         | १३              | 348              | प्रभातेऽवस्यं गच्छेत्         | 6       | ८१              |
| १२२        | पूर्वपापविनिर्मुक्तः     | ३०         | १२६             | 944              | प्रभवं सर्वविद्यानां          | 9       | 43              |
| .१२३       | पूर्वमप्यभवञ्जनम         | ३०         | ३८              | ₹ 4,€            | प्रमाणं संभवादेव              | ঙ       | ६७              |
| 928        | पर्व परीक्षितां भूमिं    | ৩          | ч               | 940              | प्रमादे वापराधे वा            | ₹       | ष्ष             |
| १२५        | पूर्वाग्रेषु भवेद्वद्धः  | 9          | 6               | 346              | प्रयतन्ते तु ये तत्र          | 96      | 9               |
| १२६        | पृथिवी चान्तरिक्षं च     | <b>२</b> ६ | ٠,              | नपद              | प्रयुज्य लभते सिद्धि          | ४       | Ę٥              |
| १२७        | पृष्ठभागे त्वनन्तस्य     | 98         | ५५              | 980              | प्रयुज्य छभते सिद्धि          | २७      | ४२              |
| 926        | प्रकृतिस्त्रिगुणा ज्ञेया | ٩          | ७६              | 159              | प्रलयकम <b>ना</b> स्थाय       | ર       | 9 7             |
| 923        | प्रकृतेस्तु जपेन्मन्त्रं | Ę          | ३७              | १६२              | प्रलयक ममास्थाय               | ४       | 9 9             |
| १३०        | प्रकृत्या तस्य संयोगः    | 9          | ७९              | १६३              | प्रत्यक्रममास्थाय             | ३७      | ३०              |
| 939        | प्रकम्य देवतास्थाने      | २१         | ३१              | १६४              | प्रख्यान्ते पुनः प्राप्ते     | २       | 906             |
| १३२        | प्रणवात्तु परं बीजं      | Ę          | ۷               | 9 ६५             | प्रविश्यास्तमिते सूर्ये       | 6       | 60              |
|            |                          |            |                 |                  |                               |         |                 |

|      |                             | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या |             |                                     | अध्य∣य: | श्होक<br>सैख्या |
|------|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------------|
| 966  | प्रवृत्तेस्पसंक्षेपःत्      | १२      | ५,३ <u>व</u>    | १९८         | प्रासादा विविधाः प्रोक्ता           | : १८    | २०              |
| १६७  | प्रसन्नश्च शिवः कारः        | 9       | ४१              | 388         | प्रासादे स्थापितं देवं              | 5,8     | ४८              |
| १६८  | प्रसन्ने मयि सर्वधां        | २       | 994             | २००         | प्रासादो भवनं चेति                  | 96      | 90              |
| १६९  | प्रसन्तो बाधते नान्यं       | 93      | 6               | २०१         | प्रासादे स्थापितः सर्वान्           | 96      | 96              |
| 900  | प्रसंगानुष्रसंगेन           | २५      | ٩               | २०२         | प्रत्य द्वारं सुसंगुप्तं            | २२      | ४६              |
| १७१  | प्रसाय करजानूर्भ            | 98      | 9 ६             | २०३         | प्रोक्ता गारुडमुद्देयं              | 98      | २६              |
| १७२  | प्रसार्थ करजान् सर्वान्     | १४      | २७              | २०४         | श्रोक्षयेत्तेन सर्वेण               | 4       | २५              |
| १७३  | प्रस्ते प्रकृतिर्भावान्     | ź       | 9.8             | २०५         | प्रोक्षयेत्प <b>न्नभिर्मन्त्रैः</b> | २२      | ३४              |
| १७४  | प्रस्तार्थ मण्डलं पूर्व     | 6       | ७८              | २०६         | फलित यो मे                          | 90      | Ę V             |
| 904  | प्राकारवेशमनोर्मध्ये        | 98      | ८६              | २०७         | फछपत्रमयानां तु                     | ч       | २३              |
| १७६  | प्राकारस्य विद्रेरण         | 98      | ५७              | २०८         | फल्सम्युदयः पूर्व                   | 3       | 99              |
| 900  | प्राकृतानां च मत्यीनां      | ३०      | ७०              | २८९         | फछानि यत्ना भूयिष्ठं                | ३०      | 9 ६             |
| १७८  | प्राकृतानां न वैराग्यं      | 90      | ५६              | २१०         | फालात्राणि च पर्येदाः               | 99      | ३३              |
| १७९  | प्राङ्खो गन्तुकामस्तु<br>भु | 3       | ७१              | २११         | बन्धहेतून् समाचक्ष                  | ٩       | ७०              |
| 960  | उ<br>प्राङ्खं स्नानपीटस्यं  | 96      | ५१              | २१२         | बन्धुकमाधवोनीपं                     | ч       | ४४              |
|      | #3                          |         |                 | २१३         | बिट्रानस्य ये विद्रं                | २१      | ३६              |
| १८१  | प्राणापानस्तथा व्यानः       | २.३     | ४३              | २१४         | बस्तगन्धि भवेनमूत्रं                | 99      | ५३              |
| १८२  | त्राणायामा विवर्धन्ते       | 90      | ى ق             | र१५         | बहिरण्डकपाद्वेधाः                   | २६      | ĘĘ              |
| १८३  | प्राणायामैस्त्रिभिर्युक्तं  | 8       | ٥               | २१६         | बहिरावरणे तेषां                     | Ę       | २२              |
| १८४  | प्राणि गतालि भस्मास्थि      |         | ٩,              | २१७         | बहिरावरणं चास्य                     | હ       | ४४              |
| १८५  | प्राणोऽपानस्तथोदानः         | 9 7     | 8               | २१८         | बहिर्वृतं तु कुवात                  | ૭       | ४९              |
| १८६  | प्राण्यङ्गतुषभस्मास्थि      | ٠ ٩     | ५६              | २१९         | बहिश्च विकरेदनं                     | २१      | 3               |
| १८७  | प्रातः स्नात्वा शुचौ देशे   |         | 90              | <b>५२०</b>  | बहूनामेकदा दीक्षां                  | २९      | ४५              |
| 966  | प्राप्तकाले प्रियं ब्यात्   | 93      | ঀৢড়            | २२१         | बाहुल्येन तु निर्देशः               | २९      | ७८              |
| 9ራዔ. | प्राप्तमारुक्ष्य केवल्यं    | 99      | ३८              | २२२         | ब्रह्मश्रिये सितः सर्वे:            | 93      | ४२              |
| 980  | प्राप्ते अनपद्व्याधौ        | २१      | ३९              | २२३         | बाह्मगाः क्षत्रिया वैश्याः          | ৩       | २४              |
| 989  | प्राप्नोति महतीं सिद्धि     | २८      | ३२              | <b>३२</b> ४ | वाह्मणे.ऽपे दुराचारः                | २०      | ५८              |
| १९२  | प्राप्नोति विभवान् सर्वान   | ११      | ३७              | २२५         | बि <b>म्ब</b> वृत्तमवृत्तस्य        | 98      | ३९              |
| १९३  | प्रायश्चित्तानि जुहुयात     | २०      | y y             | २२६         | बिम्बानां भगनजीणीनां                | २२      | .હજ             |
| १९४  | प्रारयाचम्य यथा योगं        | 6       | ३ ७             | २२७         | बिम्बानां छक्षणं ब्रूहि             | २३      | ٩               |
| 984  | प्रासाद् <b>दारमासा</b> ख   | २२      | ५४              | २२८         | बिल्वमैश्वर्यकामानु                 | 94      | ३६              |
| 986  | प्रासाद कर्यदेगे            | २७      | ४३              | २२९         |                                     | 4       | ₹.9             |
| १९७  | प्रासादं चापि सौवर्ण        | २७      | 90              | २३०         |                                     | Ę       | 9 &             |

|     |                               | अध्याय:  | श्लोक<br>संख्या |      |                                 | अध्याय: | श्लोक<br>बैंख्या |
|-----|-------------------------------|----------|-----------------|------|---------------------------------|---------|------------------|
| २३१ | बुद्धिरष्टविधा जाता           | २        | ४१              | २६४  | <b>भागीर</b> ण्याश्च तीर्थानि   | २५      | १६               |
| २३२ | बुद्धेस्तु बहिरव्यक्तं        | २६       | ६९              | २६५  | भारतं दक्षिणं वर्ष              | २६      | २६               |
| २३३ | बुःया शत्रुमनुस्मृत्य         | 9 8      | २८              | २६६  | भास्वरं सूर्यसङ्काशं            | ٠ ६     | 47               |
| २३४ | बेरगुद्धिं विजानीयात्         | ч        | २९              | २६७  | भिन्नरूपो जगत्यस्मिन्           | २       | ९०               |
| २३५ | भक्तानामनुकम्पार्थ            | २४       | २०              | २६८  | भिक्षामपि न याचेत               | २५      | ४३               |
| २३६ | भक्तावविद्यमानायां            | ३०       | ३४              | २६९  | भुक्तान् भोगानि वा भुक्त        | त १०    | 4,9              |
| २३७ | भक्तिमन्तः प्रपद्यन्ते        | ર        | 999             | २७०  | भुक्त्या तोयं पिवेत्तेन         | २३      | ४४               |
| २३८ | भक्तियुक्तस्तु पुरुषः         | ३०       | ७३              | २७१  | <b>भुवनात्वन्तरिक्षाच</b>       | २६      | ४०               |
| २३९ | भक्तियुक्ताः स्वभावेन         | ₹        | ३०              | २७२  | भूतकामस्य बाहुल्यात्            | २       | م د لا           |
| २४० | भक्तिर्विवर्धते पुंस:         | ξo       | ११६             | २७३  | भूता देवं च जःनाति              | २       | 40               |
| २४१ | भक्तया केवलया कृत्वा          | १२       | 452             | २७४  | भूतेर्व्यक्तेस्सयमस्तेश्व       | ٩       | 48               |
| २४२ | भक्तयः परमया कृष्टः           | <b>३</b> | 9               | २७'५ | भूमिगं बहुबन्धं च               | 4       | ४६               |
| २४३ | भक्तयां वर्तमान(यां           | ३०       | 900             | २७६  | भूमिदा चार्कपरा                 | ড       | ৩                |
| 388 | भगवन्तमुपासीत                 | Ę        | ६१              | २७७  | भूमिवाहनयानादि                  | 92      | ४६               |
| २४५ | भगवन्तं सदा विद्वान्          | २९       | ७५              | २७८  | भूय एव तथाचम्य                  | २७      | ۷                |
| २४६ | भगवन्तं समाराध्य              | 9 ६      | २०              | २७९  | भूय: शब्देश्व कर्माणि           | २७      | 80               |
| २४७ | भगवन् देवदेवेश                | ર્       | ٩               | २८०  | भूयः सनत्कुमारं तं              | ३१      | ર ૪              |
| २४८ | भगवन् पुण्डरीकाक्ष            | ३०       | ٩               | २८१  | भृत्यानां शिल्पिनां चैत्र       | २७      | 45               |
| २४९ | भगवन् वैष्णवो यागः            | ৩        | ٩               | २८२  | भेषजान् <b>यु</b> पयुज्जीत      | ₹       | ७७               |
| २५० | भगवानपि गोविन्दः              | ३१       | 90              | २८३  | मेक्षाचर्याशयादीनि              | २५      | 34               |
| २५१ | भगवानेव तान् सर्वान्          | 96       | १४              | २८४  | भोक्तव्या विषयाः पूर्व          | 90      | ४६               |
| २५२ | भजते यदि मामेव                | ३०       | २३              | रिटप | भोजनादिषु सर्वेषु               | २३      | 80               |
| २५३ | भजन्ते ये नरा विश्णुं         | ३१       | ४३              | २८६  | मण्डलाभ्यन्तरे पद्मे            | 4       | 38               |
| ३५४ | भजमानोऽपि यत्तीर्थ            | २५       | 90              | २८७  | मण्डलैश्व त्रिधा ह्येव          | २३      | ۷                |
| २५५ | भञ्जनं मध्यतः कृत्वा          | 9        | હ               | २८८  | मण्डलं दर्शयेयस्तु              | ۷       | 90.              |
| २५६ | भवने स्थाप्यमानं तु           | २३       | ३१              | २,८९ | मत्कृतायास्तु मायायाः           | 9       | 69               |
| २५७ | भवन्ति चाधमाः पश्चा           | त् २६    | ७३              | २९०  | मद्रता भक्तिरेवास्य             | ३०      | २्७              |
| २५८ | भवेत्प्राणकृतः पुंसः          | 8        | \$              | २९१  | मद्गता भक्तिरेवेदं              | ३०      | 909              |
| २५९ | भक्षयेत्प्रयतो भूरवा          | Ę        | ሄዓ              | २९२  | मद्भक्तिरक्षणादेव               | ३०      | 89               |
| २६० | <b>भक्ष्यभोज्यनिवेद्यैश्च</b> | 98       | ६१              | २९३  | मद्यमांसोपहारैश्र               | १३      | ₹ €              |
| २६१ | भक्ष्यभोज्यात्रपानानि         | २२       | 98              | २९४  | मध्यक्रणिकया युक्त              | ٩       | ५२               |
| २६२ | भागान् कुयात्पुनः पञ्च        | २३       | 3 6             | २९५  | मध्यतः श <sup>ङ्क</sup> माहृत्य | ঙ       | ३३               |
| २६३ | भागान् कुर्यात्पुनः पश्च      | २९       | વષ              | 1२९६ |                                 | २८      | 93               |
|     | •                             |          | •               |      |                                 |         |                  |

|             |                                                             | अध्याय:        | श्लोक<br>संख्या  |               |                                                      | अध्याय:    | श्लोक      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| ३९७         | मध्यमानां तु सर्वेवां                                       | 9 २            | सख्या<br>५७      |               |                                                      | _          | संख्या     |
| २९८         | मध्यमा सा शिला ज्ञेया                                       | <b>२</b> ३     | 9.3              | ३३०           | मामेव बहुधा यज्ञैः                                   | <b>ર</b>   | 906        |
| <b>२९९</b>  | मध्यं दिनादि काळोऽयं                                        | ``<br>₹        | 96               | ३३१           | मायेव कारणं तस्य                                     | 9          | ८०         |
| ३००         | मध्यास्ये हृदि गुह्ये तु                                    | 8              | 98               | ३३२           | मारणं ज्याधियोगं च                                   | 93         | ٥          |
| 309         | मध्ये च वृत्तरूपाणि                                         | ن              | , .<br>४१        | 3 3 3         | मार्कण्डेय प्रसन्नोऽस्मि                             | ٩          | 38         |
| ३०२<br>३०२  | मध्ये देवेशमाराध्य                                          | 9 ६            | <b>३</b> २       | ३३४           | माळतीश्वेतकुमुदा                                     | ч          | ३६         |
| ₹°`<br>३०३  | मध्ये शंकु प्रतिष्ठाप्य                                     | २९             | ५०               | ३३५           | मावया परमा (?)                                       | 9          | ξo         |
| २०२<br>३०४  | मध्ये स्थूलानि सर्वाणि                                      | 7.3            | -                | ३३६           | मासादूर्श्वे तु निर्दिश्य                            | २२         | 46         |
| -           | मन्य स्यूखान स्वताण<br>मनसा कर्मणा वाचा                     |                | ३ <i>७</i><br>६७ | ३३७           | मासाना <i>म</i> धिपांश्चापि                          | २          | ८३         |
| ३०५         |                                                             | ₹°             | ĘŊ               | ३३८           | मुक्तपुष्पा वरा माया                                 | 4          | ४१         |
| ३०६         | मनसा च यजेदेवं                                              | 3              | २६               | ३३९           | मुक्तिकामस्य के धर्माः                               | १२         | 3,         |
| ३०७         | मनसा सृष्टिमार्गेण                                          | २७             | 8                | ३४०           | मुद्रेति का त्वया प्रोक्ता                           | 98         | 9          |
| ३०८         | मनोमन्त्रेण संकल्प्य<br>मन्त्रकोशं समाचक्ष्य                | <b>ર</b>       | ષ્ઠ              | ३४१           | मुष्टिं कृत्वा तु हस्ताभ्यां                         | 98         | 98         |
| ३०९         |                                                             | Ę              | 9                | ३४२           | मुहूर्ते शोभने प्राप्ते                              | 98         | ৩৭         |
| ३१०         | मन्त्रणो देवमन्त्रास्ते<br>सन्त्रणम् एकर्शन                 | Ę              | ४<br>६१          | ३४३           | मुद्धर्ते शोभने प्राप्ते                             | २२         | ७२         |
| <b>३</b> 99 | मन्त्रन्यासं प्रकुर्वीत<br>मन्त्रपूर्वाः क्रियाः सर्वाः     | <b>१८</b><br>६ | ۹٦<br>ع          | 388           | मूत्रशुक् <u>ञपु</u> रीषाणि                          | 92         | २९         |
| ३१२         | मन्त्रपूर्वाः कियाः स्त्राः<br>मन्त्रास्तर्वे सुसंग्राह्याः | 93             | २<br>२ <b>२</b>  | ३४५           | मूर्तिपा न जुहुयुः पक्तं                             | २९         | ४७         |
| <b>३</b> 9३ |                                                             | 1 <del>3</del> | २५<br>२५         | रे <i>४</i> ६ | मूर्तिपेस्त्याधमागत्य                                | 98         | 93         |
| ३१४         | मन्त्रेण विनियोगस्तु<br>सन्त्रेणस्याप्यक्रिक्स              | -              | 96               | ३४७           | मृर्तिमन्त्रैः क्रमादेव                              | ું.<br>૧૭  | ₹0         |
| ३१५         | मन्त्रेणान्नमधिश्रित्य                                      | <b>२</b> ०     |                  | ३४८           | मूर्तिमानेव पूज्योऽसौ                                | <b>3</b>   | 4          |
| ३१६         | मम तेषां च पश्यामि                                          | ₹°             | 40               | ३४९           | मूर्तिविन्यासवत्कुर्यात्<br>मूर्तिविन्यासवत्कुर्यात् | २९         | € rd       |
| ३१७         | मम दुःखेन नान्यस्य                                          | ₹ <b>०</b>     | 83               | ३५०           | मूलतो भक्षयेदिदान्                                   |            |            |
| ३१८         | मयाप्यनुप्रहात् विष्णोः                                     | <b>३</b> 9     | २३               |               | •                                                    | ٩          | <i>ب</i> ر |
| ३१९         | मलप्रक्षालनं कृत्वा                                         | 3              | <i>५</i> २       | 349           | मूलबिम्बे परं देवं                                   | <b>२</b> २ | ३९         |
| ३२०         | महतां धर्मसेतूनां                                           | 93             | ४१               | 342           | मूलमन्त्रे तु विन्यस्य                               | २९         | 4          |
| ३२१         | महाजनस्य सम्भर्दे                                           | રંત            | ጻሄ               | 343           | मूलमन्त्रे हित्रभिः पश्चात                           | २०         | ३०         |
| ३२२         | महाजनैः सह स्नायात्                                         | २२             | ३५               | ३५४           | मूल्यनाशेन भोक्तव्या                                 | ३०         | 998        |
| <b>३</b> २३ | महाभूतेषु सर्वेषु                                           | ₹              | ७९               | ३५५           | मृत्युस्थानेषु दुर्गेषु                              | ₹ .        | ३५         |
| ३२४         | महायागः स्मृतो हेवः                                         | २९             | ६७               | ३५६           | मृद्मािख कुर्वीत                                     | 96         | 48         |
| ३२५         | मातरं पितरं दारान्                                          | 3              | -                |               | मेढ्रपार्खें च कक्षे च                               | 99         | ३०         |
| ₹₹€         | मातृणां मण्डपं चापि                                         | 96             | _                | ,             | मेषादिराशिबी जानि                                    | Ę          | २४         |
| ३२७         | माधवस्तपसि ज्ञेयः                                           | <b>3</b>       | ८६               | ३५९           | मोघचित्तप्रस <sup>ङ्</sup> षु                        | ३०         | 994        |
| ३२८         | मानसं रूपसैकल्पं                                            | 98             | ३५               | ३६०           | मोहिनी प्रथमा चासां                                  | <b>'</b> ₹ | ₹ ८        |
| ३२९         | मामेकमेत्र पश्यामि                                          | ३०             | ५३               | ३६१           | मोहिन्याद्याहित्रपञ्चेताः                            | ४          | ३५         |
|             |                                                             |                | ,                | •             | • *                                                  |            |            |

|          |                                           | अध्याय:             | श्लोक                      |                  | Ę                                           | भष्याय:    | श्लोक<br>    |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
|          | -                                         |                     | संख्या                     | 2.2              | na'nanayati                                 | v          | संख्या<br>७७ |
| •        | <b>य</b><br>य इदं शृणुयात्तन्त्रं         | <b>३</b> 9          | ६६                         | 33               | यदभ्युदयकामस्य                              | 8          |              |
| ૧<br>૨   | य इद सृथुवातान्त्र<br>यजमानोऽपि तत्सर्व   | 98                  | 66                         | ३४               | य इदं शृणुयात्तन्त्रं<br>यदयं धार्मिको योगः | ¥          | ७६           |
| ٠<br>٤   | यजनानाजाय तत्त्वय<br>यज्जपं कुरुते भक्तया | <b>3</b>            | २६                         | ३५               |                                             | d e        | 98           |
|          | यज्जीवामि चिरं कालं                       | ₹<br>३०             | ४३                         | ₹<br>-           | यद्चियति देवेशं                             | <b>३</b>   | २७           |
| <b>8</b> | यत एवमतो ठब्ध्या                          | २ <sup>3</sup><br>२ | 998                        | ₹ <b>७</b>       | यदा तु तेन मानेन                            | <b>२६</b>  | 24           |
| બ<br>ફ   | यत एवनता ७००वा<br>यत्करोति शुभैईव्यैः     | Ŋ                   | ७६                         | ३८               | यदा यदा तुलभते                              | 28<br>23   | २८<br>९      |
|          | यत्कृतं परमं रूपं                         | ,<br>२४             | <b>२६</b>                  | ३९               | यदि चिह्नेन स्थ्यन्ते                       | २३         |              |
| v        | •                                         |                     |                            | ४०               | यदि तु स्फुरणं नश्येत्                      | 99         | २९           |
| ۷        | यत्तीर्थं समनुप्राप्य                     | <b>२५</b>           | ४०                         | ४९               | यदि दानेऽयशक्यस्त्वं                        | 90         | ३३           |
| 9        | यत्र एते गुणा यस्य                        | 93                  | 8                          | ४२               | यदि पश्यति दुःस्वनं                         | ٥          | 49           |
| 90       | यत्र गत्वा मनो नाथ                        | 34                  | ४१                         | ४३               | यदि मां विस्मरन्त्येते                      | ३०         | ९०           |
| 99       | यत्र देशे प्रसीदन्ति                      | २५                  | 8                          | ४४               | यदि वा न प्रदीप्येत                         | ٠          | ३८           |
| १२       | यत्र यत्र स्थितो विद्या                   |                     | <b>∕9</b> . <sup>Q</sup> , | ४५               | यदैतानि ग्रुभान्येव                         | २२         | 9            |
| 93       | यत्र स्थानं हरिर्नित्यं                   | २१                  | 84                         | ४६               | यमनायम इत्युक्तः                            | २          | 89           |
| 98       | यत्राराध्यपरं देवं                        | 8                   | 88                         | ४७               | यं तु शिष्यं गुणोपेतं                       | Ç          | 48           |
| 94       | यत्रास्य वासना तीत्रा                     | 90                  | ३९                         | 86               | य: कुर्याद्वेष्णवीं दीक्षां                 | 4          | isid         |
| 9 ६      | यत्रोपकरणेः शुद्धैः                       | 29                  | <b>४</b> ६.                | ४९               | यः पठेदादरादेतत्                            | ३१         | ६८           |
| ঀৢ৩      | यत्त्वया परमो देवः                        | 3                   | ٩                          | yo               | यः पर्यति ग्रीष्मकाले                       | .99        | ४३           |
| 96       | यथाकाशमिदं सर्व                           | २                   | २०                         | ५१               | यः पश्यति नरः स्वस्थो                       | 199        | 88           |
| १९       | यथा ज्ञानमिदं छन्धं                       | ३१                  | ६४                         | ५२               | य: पक्येद्विकृताका <b>रं</b>                | 99         | 46           |
| २०       | यथा नराणामुत्कृष्टं                       | २३                  | ६१                         | ५३               | य: पुनस्त्वरया चित्तं                       | 90         | ३२           |
| २१       | यथा भागवतानां हि                          | ર                   | ७०                         | 48               | य: पूजयति मां नित्यं                        | ३०         | <b>३</b> ३   |
| २२       | यथायोगं यथाकालं                           | ४                   | ६८                         | ५५               | यश्च कर्ममयो यागः                           | 90         | . ६૦         |
| २३       | यथारत्ने हिरण्ये वा                       | 90                  | 46                         | ५६               | 2~ 26                                       | 99         | <b>53</b>    |
| २४       | यथा राजानमुत्कृष्ठं                       | 35                  | ₹ €                        | 40               | यस्तु प्रदक्षिणं कुर्यात्                   |            | لإه          |
| २५       | यथा वा पयसि <del>स्</del> नेह             |                     | २१                         | 46               | यस्तु प्रवेशनं नेच्छेत्                     | 9 Ę        | 38           |
| २६       | यथा सतोऽसतो नान्य                         | ाः २                | २३                         | ५९               | यस्तु मङ्गक्त एव स्था                       |            | 3            |
| २७       | यथैव पात्रसंपद्भिः                        | ۶۶                  | ५६                         | €0               | यस्तु विद्याविनीतः स्य                      |            | 92           |
| २८       | य <b>दकृद्दे</b> वदेवस्य                  | 98                  | 90                         | î                | यस्तु विद्वानुपासीत                         | <b>२</b> ४ | ३४           |
| २९       | यद्वदन्ति नरं स्वप्ने                     | 19                  | ३३                         | ६१               | ~ ~ ~                                       |            |              |
| ३०       | यद्दाति धनान्येषः                         | 90                  | ९१                         | ६२               |                                             | २२         | 90           |
| ३१       |                                           | 6                   | έé                         | ६३               |                                             | 99         | 80           |
| ३२       | यद् ब्रयुः संशयस्थाने<br>29               | २९                  | ৬९                         | \ <b>&amp;</b> & | यस्यां निमित्तमुद्दिष्टं                    | ३२         | **           |

|     |                            | अध्याय: | श्लोक  | Ì   | 8                        | ध्याय: | श्लोक      |
|-----|----------------------------|---------|--------|-----|--------------------------|--------|------------|
|     | 200                        |         | संख्या |     |                          |        | संख्या     |
| ६५  | यस्यैते तु विनक्यन्ति      | 99      | ३४     | 99  | योगपीठं ततो ध्यात्वा     | २२     | ७१         |
| ÉÉ  | यक्षरक्षःपिशाचानां         | 98      | ३०     | 900 | योगपीठं विना कुर्यात्    | २९     | 3          |
| ६७  | यक्षराजं तृतीयायां         | 9.3     | ३५     | 909 | योगमार्ग समाचक्त्र       | 90     | ٩          |
| ६८  | यक्षविद्याघराश्चेव         | २६      | ४२     | १०२ | योगविद्यां समभ्यस्य      | 90     | ३६         |
| ६९  | यक्षाणां किन्नराणां च      | 9 ६     | ५५     | १०३ | योगं समभ्यसेत्तेन        | 90     | २४         |
| ৩০  | यागकाले तु संप्राप्ते      | २७      | م و    | 908 | योगाभ्यासस्य तद्विद्वान् | 90     | ४०         |
| ७१  | यागसाक्त्यमात्रेण          | २८      | १३     | 904 | योगाभ्यासेन जानीयात्     | 90     | ६८         |
| ७२  | यागस्थानं समासाद्य         | २७      | 9 ६    | 908 | योगारूढोऽपि पुरुषः       | 90     | ५५         |
| ६७  | यागस्थानं समासाद्य         | ሄ       | Ę      | 900 | योगिनः सुबहुन् पश्येत्   | 90     | 86         |
| ७४  | यागोपकरणाद्यं च            | 96      | ६०     | 30F | योगिनां च यथा सिद्धाः    | २६     | ८१         |
| ওৎ  | यागोपकरणान्येक:            | २२      | २५     | 908 | योगिभ्योऽपि तथा पूज्याः  | १२     | ४४         |
| ७६  | याजकस्य गुणै हङ्घा         | २८      | 94     | 990 | योगेश्वरी सुखा चैव       | ર      | 60         |
| ৩৩  | यादशाश्व महाभागाः          | ₹9      | ४      | 999 | योगेश्वर्यादिकाः शक्तीः  | ४      | ६४         |
| ७८  | यामवाप्य परां सिर्द्धि     | 8       | ५ इ    | 992 | योजनप्रयुतायामः          | २६     | २४         |
| ७९  | या <b>वज्ज</b> पति तावत्सा | 9 ६     | 6      |     | ₹                        |        |            |
| 60  | यावदेव न मायेयं            | ٩       | ८२     | 9   | रक्तपद्मानि जुहुयात्     | 94     | ३१         |
| ८२  | युक्तकेशनखश्मश्रु:         | 94      | ų      | ર   | रक्तमूर्धानमवाक् पश्यन्  | 99     | ४५         |
| ૮રૂ | युगछैः स्वैर्नमस्कारैः     | २०      | ४७     | 3   | रक्तेनन्धेश्च पुष्पेश्च  | 93     | २८         |
| 68  | येषु भावेषु मे क्रीडा      | २       | ą      | ४   | रममाणोऽपि तीर्थंषु       | २५     | ४७         |
| ८५  | ये स्थापयन्ति देवेशं       | 96      | ч      | ч   | रविमासाद्विनि:मृत्य      | 99     | 96         |
| ۷,  | ये नरा धनधान्येन           | 96      | 9      | Ę   | रिशमन्तं विवस्वन्तं      | 9      | 94         |
| ८७  | ये नरा ज्ञानयोगेन          | २५      | 9      | و   | रसांसि विविधेईव्यैः      | ৩      | 93         |
| 66  | ये नराः त्यक्तसर्वस्वाः    | २५      | ३३     | ۷   | रसायनेन दीर्घायु:        | 9 Ę    | 99         |
| ८९  | ये च तद्द्वीपमायान्ति      | ₹9      | ۷.     | 9   | रहास्यमपि यद्यत्र        | ξo     | 3          |
| 80  | ये च तद्द्रीपमायान्ति      | ₹9      | २२     | 90  | रागद्वेषपरीतेन           | 30     | ६९         |
| 89  | ये विज्ञानवतो धीराः        | ३१      | 48     | 99  | रागद्वेषादयस्तेषां       | २      | <b>६</b> २ |
| 53  | येन् कलपेन तत्तीर्थ        | २५      | ३०     | 92  | राजानस्ते भविष्यन्ति     | 8      | 93         |
| ९३  | येन कालेन तत्तीर्थ         | २५      | ३७     | 93  | राजानो राजमात्रा वा      | 9 0    | • `<br>9   |
| 88  | येन कालेन वहति             | 90      | ७५     | 98  | राज्यकामः समावत्ये       | 9 €    | ₹6.        |
| ९५  | येन गच्छति संमोहं          | 94      | २६     | 94  | रात्रयः पुरुषस्योक्ताः   | 9      | 83         |
| 9 ६ | येन में संपदां पुष्टिः     | ३०      | ξo     | 9 € | रात्रिश्च तावती तस्य     | २६     | ૮૬         |
| 90  | योगगत्यभियोगेन             | 90      | ३८     | 90  | रात्रौ वीरासन चैत्र      | 93     | २६         |
| 36  | योगपीठं जले ध्यात्वा       | २५      | २२     | 96  | रिक्तोऽपि सर्वतो मर्त्यः | 98     | 3 6        |
|     |                            | •       | ,      |     |                          | • `    | • •        |

|            |                                 | अध्याय:     | श्लोक        |                | 3                                        | ष्याय:           | श्लो <b>क</b>    |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 98         | रूपकांचनलाभं च                  | 9           | संख्या<br>२७ | 99             | वर्णकैराल्पित्तत्र                       | v                | संख्या<br>३४     |
| <br>२०     | रूपमात्रं तृतीयं तु             | ર           | 49           | 92             | वर्षकामस्तु जुहुयात्                     | १५               | ४०<br>४०         |
| <b>२</b> 9 | रूपवन्त <b>मु</b> पासीरन्       | <b>२</b> ४  | 96           | 93             | वर्षाणां पर्वतानां च                     | 15<br>2 <b>६</b> | 3                |
| <b>२</b> २ | रौरवः प्रथमस्तेषां              | २६          | 49           | । र<br>9 ४     | वर्षेभ्यो द्वादशेभ्योऽर्वाक्             | 99               | े<br>३७          |
| ``         | ल ल                             | ``          | ,,           | 94             | वशीकारे वशीभृतं                          | 9 Y              | ४२<br>४२         |
| 9          | लक्ष्यन्ते न कचिद् द्रग्डं      | २३          | 9 ६          | 9 €            | वशीकृते तु मनसि                          | 45<br>1J         | 93               |
| 3          | लघुभवति कामेन                   | 30          | 66           | 9 0            | वशीकृतमित्राविद्धं<br>वशीकृतमित्राविद्धं | 90               | - <b>`</b><br>२७ |
| 3          | लभते च महाज्ञानं                | <b>ع</b> بر | ٠ ५٩         | 96             | वस्त्राणि भोजनं चैव                      | २७               | 49               |
| 8          | छभन्ते तत्र ते जन्म             | ٠.<br>٤٥    | ९२           | 98             | वस्त्रमेकमुपाहाय                         | ٤.               | 88               |
| ų          | <b>छ</b> ब्धानुज्ञः परिष्यादि   | ٤           | ₹ 0          | २०             | वस्त्रैराच्छाद्य सर्वोस्तान्             | 98               | ૮રૂ              |
| Ę          | <b>छ</b> न्धानुङ्गश्च शिष्योऽपि | 6           | હ ૧          | <b>.</b><br>२१ | विह्नमन्त्रेण कुर्वीत                    | <b>२९</b>        | ४३               |
| ن          | रुषानुज्ञः पुनः कुर्यात्        | ۷           | 48           | 22             | वाक्यं श्रुणुत भद्रं वः(१)               | ₹9               | 93               |
| 6          | लिख्याष्ट्रकं भवेद्युका         | २३          | ٠.<br>عد     | 23             | वागिन्द्रियमस्रसंगात्                    | 92               | ٠<br>٩٥          |
| 9          | लेखने यस्य वर्णस्य              | · ` `       | Ęo           | <b>38</b>      | वागीश्वरी किया कीर्तिः                   | , ``<br>```      | `<br>३७          |
| 90         | लेखयित्वा रजोभिस्तु             | २७          | <b>३</b> ८   | २५             | वासनोभिः क्षये सिद्धिः                   | 9 પ              | ४५               |
| 99         | लेपयेद् गब्यतोयेन               | 98          | રપ           | २६             | वामहस्तं पुनः प्रोक्ष्य                  | ų                | Ę                |
| 93         | <b>छोक्रचिन्ता</b> प्रसुप्तं च  | 90          | <b>હ</b> રે  | २७             | वायुवीजेन विज्ञेयाः                      | <b>२</b> ९       | 98               |
| 93         | लोकतन्त्रप्रवृत्तस्य            | 97          | <b>२</b> 9   | २८             | वायुमन्त्रेश्व भुजीत                     | 39               | 96               |
| 98         | लोकबीजं ससर्जाग्रे              | 9           | 49           | २९             | वाराहं नारसिह्यं च                       | 9                | વ                |
| 94         | लोकोपका <b>र</b> निरतं          | 93          | ४६           | ३०             | वारि दत्वा नवे पात्रे                    | <b>२</b> ०       | 89               |
| 9 ६        | <b>छोहपात्रवदेवास्य</b>         | ч           | २७           | 39             | वारि दत्वा नवे वस्त्रे                   | २०               | ३३               |
| 90         | छोकिकाग्नो विना मन्त्रे         | ोः २१       | २३           | ३२             | वारि दत्वाऽपरैः पात्रैः                  | २०               | ४२               |
|            | , व                             |             |              | ३३             | वारण्याचे परा शान्तिः                    | .9               | Ś                |
| ٩          | वक्तुः श्रोतुश्च तत्त्वेन       | Ę           | ५९           | ३४             | वासांसि मुखवासं च                        | 98               | 69               |
| ર્         | वज्रं च पद्मरागं च              | 98          | ४३           | ३५             | वासुदेवमुपासीत                           | ₹                | २३               |
| 3          | वत्सजं शिथिलं शुक्कं            | ч           | 96           | 3 €            | वासुदेवादिकानां च                        | २९               | 86               |
| ४          | वन्दमानः परं देवं               | 9           | २८           | ३७             | वासुदेवादिकानां च                        | Ę                | 39               |
| ч          | वन्यशाखेः स्वयंपकेः             | 94          | 6            | ३८             | वासुदेवेन संस्पृश्य                      | 6                | ३९               |
| Ę          | वपुस्तेजोमयं तासां              | 93          | २०           | 38             | विकारेषु च यत्नेन                        | 8                | ३४               |
| <b>હ</b> ્ | वरं हणीव्व भद्रं ते             | 9           | <b>૧</b> ૫   | 80             | विज्ञानं यदिदं प्राप्तं                  | २९               | ३१               |
| 6          | वराहगजदन्ताभ्यां                | 96          | ५३           | ४१             | विज्ञानं यदिदं प्राप्तं                  | <b>ર</b> ક્      | ५६               |
| 9          | वर्जनीयं हविभेक्ष्यं            | ų           | ५९           | ४२             | विदिताः शुद्धयो याखाः                    | १२               | 80               |
| 90         | वर्णकैः पटकुड्यादौ              | २३          | २४           | 85             | विदुषामपि मुख्यानां                      | 96               | ૪                |

| सहया ४४ विद्यया प्रनयानेश्व १३ ६ ८० ४५ विद्याया प्रनयानेश्व १३ ६ ८० ४६ विद्याया प्रनयानेश्व १६ ८० ४६ विद्याया प्रनयानेश्व १५ ६५ ४६ विद्यान्वयतपोयोगात् ८ ५२ ४८ विद्यानेश्वरपोयोगात् १० १२ ४८ विद्यानेश्वरपोयोगात् १० १२ ४८ विद्यानेश्वरपोयोगात् १० १२ ५० विद्यानेश्वरपायोगात् १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायोगात् १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायोगात् १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायोगात् १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायां १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायां १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायां १० १८ ५० विद्यानेश्वरपायां १० १० ५० विप्रत्यानेश्वरपायां १० १० ६० विप्रतायां श्वरपायां १० १० ६० विप्रतायां श्वरपायां १० १० ६० विप्रतायां श्वरपायां १० १० ६० विप्रतायां १० १० ६० विद्यानेश्वरपायां १० १० १० विद्यानेश्वरपायां १० १० १० विद्यानेश्वरपायां १० |      |                                 | अध्याय: | श्होक<br>•  |     | ;                           | अध्याय: | श्लोक<br>•—— |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------|-------------|-----|-----------------------------|---------|--------------|
| प्रभ विवाकामस्तु जुहुवात १५ ३५ ५५ विवान्वतपोयोगात ८ ५२ ५६ विद्वां मेथां बळं रूपम् १३ ४५ ५८ विद्वां विभाविश्च १३ ५८ विद्वां विभाविश्च १३ ५८ विद्वां मेथां विभाविश्च १३ ६९ ५१ विद्वां मेथां विश्वं स्थानि १३ १८ ५१ विद्वां मेथां निर्मा क्या १३ १८ ६१ विद्वां मेथां निर्मा क्या १३ १८ १८ विद्वां मेथां निर्मा क्या १३ १८ विद्वां मेथां निर्मा क्या १४ १८ विद | ý.   | निहास धनसानेश                   | 93      | संख्या<br>६ | 105 | विद्याभक्तः। विद्याच्याते   | ₹6.     | संख्या       |
| प्रक्ष विधान्ययपोयोगात् ८ ५२ विस्तायं सिकता दिश्च २० ९ विस्तायं सिकता दिश्च २० ९ विस्तायं सिकता दिश्च २० ९ विस्तायां सिकता दिश्च २० ९ विस्तायां सिकता दिश्च ५० १ विस्त्रयां विसारां विभावस्य १० २३ ८० विस्त्रयां विसारां २२ ४३ ५० विस्त्रयां विसारां च १३ ६० ५० विस्त्रयां विसारां च १० ६० विसारां विसारां च १० ६० विसारां विसारां च १० ६० विसारां विसारां विसारां च १० १० विपारां कर्मणां पश्च २० ०५ विसारां |      |                                 |         | •           |     | _                           |         |              |
| ४७ विद्यां मेथां बठं रूपम् १३ ४५ ५० विस्तीणां दुर्जनास्पृष्टा ७ ८ ४८ विद्वर्यां दिक्षणां दस्ता १० २३ ५० विद्वर्यां दिक्षणां दस्ता १० २३ ५० विद्वर्यां विद्यायं स्वायां १३ १० ५० विद्वर्यं विप्तानंन यित्तिष्ठेत ३ ६० ८५ विद्वर्याः विद्यायं स्वायां १४ ४८ ८३ वृत्तं वा चतुरश्रं वा १८ ६६ ५४ विप्तानंन यितिष्ठेत ३ ३८ ८५ वृद्यां विद्यायं स्वायां १४ ४८ ८३ वृत्तं वा चतुरश्रं वा १८ ६६ ५४ विप्तेन्त्रियं विद्यायं स्वायां १४ ३० ५० विद्यायं स्वायां १४ ४८ ८५ वृद्यां विद्यायं विद्यायं १४ १४ ८५ वृद्यां विद्यायं विद्यायं १४ १४ ८५ वृद्यां विद्यायं विद्यायं १४ १४ विप्तेन्त्रियं १४ १४ विप्तरत्त्व जायने १४ १४ १४ विप्तरत्त्व वायां १३ १४ १४ विद्यायं १४ व्यानं १४ १४ विद्यायं विद्यायं १४ विद्यायं विद्यायं १४ विद्यायं विद्यायं १४ विद्यायं विद्यायं विद्यायं १४ विद्यायं विद | •    | • •                             |         |             | 20  |                             | २०      |              |
| प्रथ विद्वद्वयो दक्षिणां क्ष्मा १० २३ ८० विसुज्य देवं प्रथमं ११ १४ ४९ विदेषणं विमोह्श्र १३ ९ ८१ विसुनेक्वमाह्यातं २२ ४३ ५० विद्वेष वाभिचारे च १३ ६१ ८२ वीरमदं च विष्णं च १९ ८४ १९ विद्वाय स्थापयेत्पश्चात् ५ ४८ ८३ वृत्तं वा चतुरश्रं वा १८ ६६ ५२ विस्मिनानेन यस्तिष्ठेत् ३ ३८ ८५ वृद्धोणयावहुक्काः २६ ३३ ५५ विपदस्तस्य जायन्ते ९ ३० ०५ विपदस्तस्य जायन्ते ९ ३० ०५ विपदस्तस्य जायन्ते १० ३३ ८८ वेद्देदाङ्गवियानां २४ २९ ५५ विपदस्तस्य जायन्ते १० ३३ ८८ वेद्देदाङ्गवियानां २४ १९ ५५ विपदस्तस्य वाष्टो वा १८ ३० १९० वेद्देपण्डविद्वाने १४ ४५ विपदस्तम्य मेणुकामस्तु ६ ५६ विभागम् द्वाव्य वाष्टो वा १८ ३० १९० वेद्देपण्डविद्वाने १९ ३९ १९० वेद्देपण्डवाने १९ ३९ १९० वेद्देपण्डवाने १९ ३९ १९० वेद्देपण्डवाने १९ ६९ वेद्देपण्डवाने १९ १९ वेद्देपण्डवाने १९ ६९ वेद्देपण्डवाने १९ १९ वेद्देपण्डवाने १९ ६९ वेद्देपण्डवाने १९ ६९ वेद्देपण्डवाने १९ १९ वेद्देपण्डवाने १९ ६९ वेद्द्वाने १९ १९ वेद्देपण्डवाने वेद्देपण्डवाने १९ १९ वे | •    | • •                             |         |             | 199 |                             |         | 4            |
| ४९ विद्वेषणं विमोहश्च १३ ९ ८१ विस्वेषदमाहयातं २२ ४३ ५० विद्वेष वाभिचारं च १३ ६१ ८२ वीरमंद्रं च विष्णं च १९ ८४ ५० विद्वेष वाभिचारं च १३ ६१ ८२ वीरमंद्रं च विष्णं च १९ ८४ ५० विष्णां कर्मणं पद्द्व २४ ३१ ८८ वेदिमंद्रं च विष्णं च १८ ६६ विद्वेद्वामां स्वर्णे वेद्वेद्वामां स्वर्णे वेद्वेद्वेद्वामां २४ २९ ५० विद्वेद्वंद्वामां २४ २९ ५० विद्वंद्वंद्वंद्वं विच्वंद्वं विच्वं विच्वंद्वं विच्वं विच्वंद्वं विच्वं विच्वंद्वं विच्वं विच्वं विच्वं विच्वं विच्वंद्वं विच्वं व |      | •                               |         |             |     |                             | २१      | 98           |
| प० विदेषे चाभिचारे च १३ ६१ ८२ वीरमद्रं च विष्णं च १९ ४४ ५२ विष्णानंन यहितछेत् ३ ३८ ८५ वृद्धां संप्रयोगेश्व १२ १९ ५३ विष्णानंन यहितछेत् ३ ३८ ८५ वृद्धां संप्रयोगेश्व १२ १९ ५४ विष्णानंन होयः २४ ३१ ८५ वृद्धां प्रथावहुफ्छः २६ ३३ ८५ वृद्धां प्रथावहुफ्छः २६ वृद्धां प्रथावहुफ्छः २५ १५ वृद्धां प्रथावहुफ्छः २५ १५ वृद्धां प्रथावहुफ्छं २५ १५ वृद्धां प्रथावहुफ्छं २५ १५ वृद्धां प्रथावहुफ्छं २५ १५ वृद्धां प्रथावहुफ्छं २५ १५ वृद्धां वृद्धां वृद्धां २५ १५ वृद्धां वृद्धां वृद्धां २५ १५ वृद्धां वृद्धां २५ वृद्धां वृद्धां २५ वृद्धां वृद्धां २५ वृद्धां वृद्धां २५ वृद्धां वृद्धां वृद्धां २५ वृद्धां वृद्धां वृद्धां २५ वृद्धां वृद्धां वृद्धा | ४९   | ** * *                          |         |             | وي  | •                           |         |              |
| पश विद्याय स्थापयेत्यक्षात ५ ४८ ८३ इतं वा चतुरश्रं वा १८ ६६ पश विधिनानेन यस्तिष्ठेत ३ ३८ ८५ वृक्षोवण्याबहुफ्छाः २६ ३३ पश विनिर्धृतागमो हृषेवः २४ ३१ ८५ वृक्षोवण्याबहुफ्छाः २६ ३३ पश विपाकं कर्मणा पश्य ३० ०५ ८५ वेद्वेदाङ्गित्व्यानां २४ २९ पश विपाकं कर्मणा पश्य ३० ०५ ८५ वेद्वेदाङ्गित्व्यानां २४ २९ पश विपाकं कर्मणा पश्य ३० ०५ ८५ वेद्वेदाङ्गित्व्यानां २४ २९ पश विपाकं कर्मणा पश्य ३० ०५ ८५ वेद्वेदाङ्गित्व्यानां २४ २९ पश विपाकं कर्मणा पश्य ३० ०५ ८५ वेद्वेदाङ्गित्व्यानां २४ १९ पश विपानं हृष्वयानां १० ३३ पश विपानं हृष्वयानां १० ३६ विभानं हृष्वयानां १० ३५ विभानं हृष्वयानां १० ३५ विभानं हृष्या तस्य १० ०६ विभागमेते कुर्वन्त २ १०४ विवाध पृतमुत्पृय ८ १६ वेद्वार्या विपतीर्य १० ११ विविधोऽभ्युत्यः प्रोक्तः ४ ८९ विविधोऽभ्युत्यः प्रोक्तः ४ ८९ विविधोऽभ्युत्यः प्रोक्तः ४ ८९ विवधाः प्राच्यान्वेनां १० ४२ विविधोऽभ्युत्वयः प्रोक्तः ४ ८९ विवधोऽभ्युत्वयः प्रोक्तः ४ ८९ विवधोऽभ्यान्वेनां १० ४२ विवधेव्यान्वेनां १० ४२ विवधेव्यान्वेनां १० १० विवधेव्यान्वेनां १० ४२ विवधेव्यान्वेनां १० १० विवधेव्यान्वेनां १० ४२ विवधेव्यान्वेनां १० १० विवधेव्यान्वेतां १० १० विध्वेव्यान्वेतां १० १०                                                                                                                                                | 40   |                                 |         | ६१          | ८२  | <del>-</del>                | 98      | 68           |
| पर विधिनानेन यस्तिष्ठेत् ३ १८ ८४ वृद्धानां संप्रयोगेश्च १२ १९ ५३ विनिर्धृताममो ह्येयः २४ ३१ ८५ वृद्धोषण्याबहुफछः २६ ३३ ५५ विपद्धस्य जायन्ते ९ ३० ०५ ८० वेद्देमध्यंप्रवेद्यन्ति ७ ११ ५६ विप्रवृद्धं यथानम् १० ३३ ८८ वेद्देमध्यंप्रवेद्यन्ति ७ ११ ५६ विप्रवृद्धं यथानम् १० ३३ ८८ वेद्देमध्यंप्रवेद्यन्ति ७ ११ ५६ विप्रान् हाद्द्द्य वाष्टी वा १८ ३० १० वेद्देमिष् विह्निर्द्धं २५ ६६ विप्रान् हाद्द्द्य वाष्टी वा १८ ३० १० वेद्देमिष् विह्निर्द्धं २५ ६६ विप्रान् हाद्द्द्य वाष्टी वा १८ ३० १० वेद्देमिष विह्निर्द्धं २५ ६६ विप्रान् हामसंवारेः २६ ४५ १२ वेद्दार्थ वाष्टा १० ६६ विव्रान् हामसंवारेः २६ ४५ १३ वेद्दार्थ चसाधिश्च १० ११ वेद्दार्थ वृद्धार्थ ५० वेद्दार्थ विपरीतं तु २ ४४ वेद्दार्थ विवर्ध विद्वार्थ विद्वार्थ विपरीतं तु २ ४४ वेद्दार्थ विद्वार्थ विद्यार्थ विद्वार्थ विद्वार्य विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्य | 49   | •                               |         |             | ८३  | वृत्तं वा चतुरश्रं वा       | 96      | ६६           |
| पर विनिर्भूतागमो ह्येशः २४ ११ ८५ वृद्धोषण्याबहुफळाः २६ ११ प५ विपाकं कर्मणां पश्य १० ०५ विपाकं हमायाभिः १० ११० विपाकं हमायाभिः १६० विभागमेते कुर्वन्ति १० ११० विभागमंत्राचे १० १० विभागमंत्राचे १० विभागमंत्राचे १० १० विभागमंत्राचे १० विभागमंत्राचे १० १० विभागमंत्राचे १० विभागमंत्राचे १० विभागमंत्राचे | पर   | विधिनानेन यस्तिष्ठेत्           | 3       | ३८          | 68  |                             | १२      | 98           |
| पश् विपदस्तस्य जायन्ते ९ ३० ८६ वेदवेदाङ्गिल्वानां २४ २९ ५५ विपां कर्मणां पश्य ३० ०५ ८० वेदिमध्यंप्रवेदयन्ति ७ ११ ५६ विप्रदृष्टं यथानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५३   | विनिधृतागमो हयेवः               | 38      | ३१          | 64  |                             | २६      | ३३           |
| प६ विप्रदुष्टं यथान में १० ३३ ८८ वेदि प्रदक्षिणं कृरवा ४ ४ ५० विप्राटं मायाभिः ३० ११० ८९ वेदेशी बर्हि कृतं ५० ४६ प८ विप्रान् हाद्श वाष्टौ वा १८ ३० १० वेद्यां वस्त्राणि विस्तीय २१ ६ ५० विभागमेते कुर्वम्ति २ १०४ ६० वेद्यां वस्त्राणि विस्तीय २१ ६० विभागमेते कुर्वम्ति २ १०४ ६२ वेकारिक सात्रिकाख्यात २ ४६ विनान कामसंवारैः २६ ४५ ६२ वेकारिक सात्रिकाख्यात २ ४७ वेदर्ग स्वाद्या विभाग स्वार्थ १० १६ वेदर्ग स्वार्थ विश्वार विश्वार प्राप्त स्वार्थ १० १६ विविष्ठ निर्जन वेश १० ३४ ६० वेदर्ग य परमास्थाय १० ११ विविधोऽभ्युद्यः प्रोक्तः ४ ८० १० वेदरास्यं वस्माधिश्च १० ११ विश्वार मुत्युत्यः प्रोक्तः ४ ८० १० वेदरास्यं विपरीतं तु २ ४४ वेदर्ग विषयेभ्यो निवृत्तात् १० ४२ वेदर्ग स्वार्थ विपरीतं तु २ ४४ वेदर्ग विषयेभ्यो निवृत्तात् ३० १२५ १० वेदर्ग सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वास मुज्यान्य १० १० वेदर्ग सिप्त मिन्यत्व १० १० वेदर्ग सिप्त | ५४   |                                 | ٩.      | ३ ७         | ८६  |                             | २४      | २९           |
| पण विप्रजेमस्तु मायाभिः ३० ११० प८ विप्रान् द्वादश वाष्टी वा १८ ३७ प९ विप्रान् द्वादश वाष्टी वा १८ ३७ प९ विप्रान् द्वादश वाष्टी वा १८ ३७ प९ विप्रान् में कुकामस्तु ६ ५६ ६० विमागमेते कुकिन्ति २ १०४ ६१ विमानेः कामसंचारेः २६ ४५ ६२ विरोधस्तु त्रिधा तस्य १० ५६ विवक्ते निर्जने देश ५० ३४ विन्तियमनन्तं च १९ ८० ६३ विव्रोध मृत्युय ८ १६ विद्योग्य परमास्थाय ११ ६५ विविधोऽम्युदयः प्रोक्तः ४ ८९ विराग्यं परमास्थाय ११ ६५ विद्यास्त्रम् ११ विवधोऽम्युदयः प्रोक्तः ४ ८९ विराग्यं विपरीतं तु २ ४४ विश्वेष्टम्योग्य ११ ६५ विश्वेद्वरात्मने ह्रेया १२ २८ विश्वेद्वरात्मने ह्रेया १२ १२ विश्वेद्वरात्मने इर्थ १२ १२ विश्वेद्वरात्मने द्वराणं वृत्ते १९ १३ विश्वेद्वरात्मने द्वराणं वृत्ते १९ १२ विश्वेद्वरात्मने वृत्वरात्मने १९ १० विश्वेद्वरात्मने वृत्वरात्मने १९ १० विश्वेद्वरात्मने वृत्वरात्मने १९ १० विश्वेद्वरात्मने १० १० विश्वयान्मने विद्वरात्मने १० विश्वयान्मने विद्वरात्मने १० १० विश्वयान्मने १० १० विश्वयान्मने विद्वरात्मने १० १० विश्वयान्मने विद्वरात्मने १० १० विश्वयान्मने विद्वरात्मने १० १० विश्वयान्मने १० १० विश्वयान्मने १० १० विश्वयान्मने १० १० विश्वयान्यने १० १० विश | ५५   | विपाकं कर्मणां पर्य .           | ३०      | ७५          | 20  | वेदिमध्यंप्रवेश्यन्ति       | ৩       | 99           |
| प८ विप्रान् द्वादश वाष्टी वा १८ ३७ १० वेद्यां वस्त्राणि विस्तिर्ध २१ ६ १९ विप्रान्त भे कुकामस्तु ६ ५६ १९ वेद्रमप्रदक्षिणं नीत्वा १९ ३९ ६० विमागमेते कुर्वन्ति २ १०४ १२ वेकारिकं सात्विकाख्यात २ ४६ ६१ विमानेः कामसंचारेः २६ ४५ १३ वेकारिकं सात्विकाख्यात २ ४६ ६२ विरोधस्तु त्रिधा तस्य १० ७६ १४ वेनतेयमनन्तं च १९ ८० ६२ विकाय पृतमुत्पृय ८ १६ वेराम्यं परमास्थाय ११ ६५ विविधोऽभ्युत्यः प्रोक्तः ४ ८९ १५ वेराम्यं परमास्थाय ११ ६५ विविधोऽभ्युत्यः प्रोक्तः ४ ८९ १५ वेराम्यं परमास्थाय ११ ६५ विद्याद्वात्या ४ २५ १८ वेराम्यं परमास्थाय ११ ६५ विद्याद्वात्या ४ २५ १८ वेर्याम्योगिन्द्रयादी १० २२ ६५ विश्वयस्यो निष्टतस्तु २० १२५ १० वेष्णवः श्रुणुयाच्चेनां १० ४२ १० वेष्णवः श्रुणुयाच्चेनां १० ४२ १० वेष्णवः श्रुणुयाच्चेनां १० ४२ १०० वेष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ १०१ विष्यंभ्यो निष्टतस्तु २० १२५ १०१ वेष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ १०१ विष्यंभ्योऽपि यत्नेन ३० ११५ १०२ वेष्णवास्तु मनुष्येम्यः ३१ ४५ १०३ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ वेष्णवान् योगिनिष्ठांथ ११ ६७ वेष्णवान् वेर्यान्ति विद्वाने स्वात् २३ ३५ १०६ वेष्णवान् वेर्यान्ति व्यात् १८ ३८ वेष्णवान्ति विद्वाने स्वात् २३ ३५ १०६ वेष्णवान्तं च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ष६   | विप्रदुष्टं यथान <mark>ह</mark> | 90      | <b>३</b> ३  | 66  | वेदिं प्रदक्षिणं कृत्वा     | ጳ       | ሄ            |
| ५० विभवान् भो क्तुकामस्तु ६ ५६ ६० विभागमेते क्विन्ति २ १०४ देशारिकं सात्रिकाख्यात् २ ४६ ६० विमानेः कामसंचारेः २६ ४५ ६३ वैकारिकं सात्रिकाख्यात् २ ४६ विनानेः कामसंचारेः २६ ४५ ६३ वैकारिकं सहंकारात् २ ४७ देशे विनोत्र विद्या पृतास्त्र १० ५६ विनोत्र विनेत्र विश्वा तस्य १० ५६ विनोत्र विनेत्र विश्वा १० ३४ ६६ विनोत्र विनेत्र विनेत्र १० ३४ ६६ विनोत्र विनेत्र विनेत्र १० ३४ ६६ विन्या प्राप्त १० १० विद्या विद्या विद्या १० विद्या विद्या विद्या विद्या १० विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद | ५७   | विप्रठंभस्तु मायाभिः            | ३०      | 990         | 68  | वेदेरपि बहिर्वृत्तं         | v       | ४६           |
| ६० विभागमेते कुर्वन्ति २ १०४ ९२ वैकारिकं सात्विकास्यात् २ ४६ ६१ विमानेः कामसंचारेः २६ ४५ ९३ वैकारिकाद्हंकारात् २ ४७ ६२ विरोधस्तु त्रिधा तस्य १० ७६ ९४ वैनतेयमनन्तं च १९ ८० ६३ विळान्य घृतमुत्पूय ८ १६ विराग्यं च समाधिश्च १० ११ ६५ विविक्ते निर्जने देश १० ३४ ९६ विराग्यं परमास्थाय ११ ६५ विविधोऽभ्युद्यः प्रोक्तः ४ ८९ ९७ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यास्त्र-यदुत्पाय ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यासान्धुणुयान्चैनां १० ४२ १० वैद्याग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६८ विश्वासान्धुणुयान्चैनां १० ४२ १० वेद्याग्यं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वासान्धुणुयान्चैनां १० ४२ १०० वेद्यादा १०० २२ ६८ विषयेभ्यो निवृत्तस्तु ३० १२५ १०० वेद्यावस्त्र मनुष्येभ्यः ३१ ४५ १०३ विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० १२५ १०२ वेद्यावस्त्र मनुष्येभ्यः ३१ ४५ १०३ विष्कंभात् पाद्दनिनं तु २९ १३ १०४ वेद्यावान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ १०४ विष्कंभात् दिग्रणं वृत्तं २९ १२ १०४ वेद्यावान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ विष्कंभात् दिग्रणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेद्यावान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ १०५ वेद्यावान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ विष्कंभात् दिग्रणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेद्यावांश्च विशिष्टांश्च ३ ५२ १०६ वेद्यावान् पाद्दनिनं स्थात् २३ ३६ १०० वेद्यावान् चन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५८   | विप्रान् द्वाद्श वाष्टी वा      | 96      | ३७          | S o | वेद्यां वस्त्राणि विस्तीर्य | २१      | Ę            |
| ६० विभागमेते कुर्वन्ति २ १०४ ९२ वैकारिकं सात्विकास्यात् २ ४६ ६१ विमानेः कामसंचारेः २६ ४५ ९३ वैकारिकाद्हंकारात् २ ४७ ६२ विरोधस्तु त्रिधा तस्य १० ७६ ९४ वैनतेयमनन्तं च १९ ८० ६३ विळान्य घृतमुत्पूय ८ १६ विराग्यं च समाधिश्च १० ११ ६५ विविक्ते निर्जने देश १० ३४ ९६ विराग्यं परमास्थाय ११ ६५ विविधोऽभ्युद्यः प्रोक्तः ४ ८९ ९७ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यास्त्र-यदुत्पाय ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यासान्धुणुयान्चैनां १० ४२ १० वैद्याग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६८ विश्वासान्धुणुयान्चैनां १० ४२ १० वेद्याग्यं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वासान्धुणुयान्चैनां १० ४२ १०० वेद्यादा १०० २२ ६८ विषयेभ्यो निवृत्तस्तु ३० १२५ १०० वेद्यावस्त्र मनुष्येभ्यः ३१ ४५ १०३ विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० १२५ १०२ वेद्यावस्त्र मनुष्येभ्यः ३१ ४५ १०३ विष्कंभात् पाद्दनिनं तु २९ १३ १०४ वेद्यावान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ १०४ विष्कंभात् दिग्रणं वृत्तं २९ १२ १०४ वेद्यावान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ विष्कंभात् दिग्रणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेद्यावान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ १०५ वेद्यावान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ विष्कंभात् दिग्रणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेद्यावांश्च विशिष्टांश्च ३ ५२ १०६ वेद्यावान् पाद्दनिनं स्थात् २३ ३६ १०० वेद्यावान् चन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५९   | विभवान् भेक्तुकामस्तु           | Ę       | ų g         | 59  | वेद्रमप्रदक्षिणं नीत्वा     | 98      | ३९           |
| ६२ विरोधस्तु त्रिधा तस्य १० ७६ ९४ वैनतेयमनन्तं च १९ ८० ६३ विकाय घृतमुरपूय ८ १६ ९५ वैराग्यं च समाधिश्च १० ११ ६४ विविक्ते निर्जने देश १० ३४ ९६ वैराग्यं परमास्थाय ११ ६५ विविक्ते प्रिन्ते देश १८९ ९७ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यादमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यादमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यादमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यादमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ १६ विद्यादमन्यदुत्पाद्य ४ २५ १८ विद्यादमन्यदुत्पाद्य ४ २५ १८ वेष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वासाच्छुणुयाच्चेनां १७ ४२ १०० वैष्णवास्य च विश्वासाः ४ ७४ ७० विषयंभ्योऽपि यत्नेन ३० १२५ १०० वेष्णवास्य च विश्वासाः ४ ७४ १०० विषयंभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वेष्णवास्य मनुष्यंभ्यः ३१ ४५ १०३ वेष्णवान् मृतिवान् कुर्यात् १८ ६८ १३ विष्कंभात् पादद्दीनं तु २९ १३ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ वेष्णवान् द्यागि विद्याणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ वेष्णवान् द्यागि विद्याणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेष्णवान् च योगनिष्ठांश्च ३ ५२ १०६ वेष्णवान् व्याग्वानं च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۾ و  |                                 | २       | 908         | ९२  | वैकारिकं सात्विकाख्यात्     | . २     | ४६           |
| १२ विराधस्तु त्रिधा तस्य १० ७६ ९४ वैनतेयमनन्तं च १९ ८० ६३ विळाप्य घृतमृत्पूय ८ १६ विराग्यं च समाधिश्च १० ११ ६४ विविक्ते निर्जने देश १० ३४ ९६ वेराग्यं परमास्थाय ११ ६५ विद्याद्वर प्रोक्तः ४ ८९ ९७ वेराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्याद्वर प्रोक्तः ४ ८९ १७ वेराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्यादान्य इत्यादा ४ २५ ९८ वेराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६८ विद्यादान्य इत्यादा १२ २८ ९९ वेष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वासाल्ष्ट्रणुयाच्चेनां १७ ४२ १०० वेष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वासाल्ष्ट्रणुयाच्चेनां १७ ४२ १०० वेष्णवं सुणुयात्त्र २८ २६ विषयेभ्यो नित्रतस्तु ३० १२५ १०० वेष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ ७१ विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० १२५ १०२ वेष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ ७१ विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० १३ १०२ वेष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ पर विष्कंभात् पादद्दीनं तु २९ १३ १०४ वेष्णवान् पृतिवान् कुर्यात् १८ ३८ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ १३ विष्कंभात् पादद्दीनं स्थात् २३ ३५ १०६ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ३ ५२ १०६ विष्कंभात् पादद्दीनं स्थात् २३ ३५ १०६ वेष्णवान् च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | विमानैः कामसंचारैः              | २६      | ४५          | 43  | वैकारिकादहंकारात्           | २       | ४७           |
| ६४ विविक्ते निर्जने देश १० ३४ ९६ वैराग्यं परमास्थाय ११ ६५ ६५ विविधोऽभ्युद्दयः प्रोक्तः ४ ८९ ९७ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ६६ विद्युद्धमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ९८ विद्युद्धमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४ ९८ विद्युद्धमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैर्ष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ विश्वासाच्छ्रणुयाच्चेनां १७ ४२ १०० वैष्णवः श्रुणुयाक्तत्र २८ २६ विश्वयेभ्यो निवृत्तस्तु ३० १२५ १०० वैष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ ७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वेष्णवास्तु मनुष्येभ्यः ३१ ४५ ७१ विष्यंभात् पाद्द्दीनं तु २९ १३ १०४ वेष्णवान् पण्डितांश्वापि १९ ८६ पर विष्यंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १३ १०४ वेष्णवान् प्रात्वान् कुर्यात् १८ ३८ १६ विष्यंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्व ११ ६७ १३ विष्यंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्व ३ ५२ १०६ विष्यंभात् पाद्द्दीनं स्थात् २३ ३६ १०७ वेष्णवानं च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ै ६२ | विरोधस्तु त्रिधा तस्य           | 90      | ७६          | 98  | वैनतेयमनन्तं च              | 98      | 60           |
| ६५ विविधोऽभ्युद्यः प्रोक्तः ४ ८९ ९७ वैराग्यं विपरीतं तु २ ४४<br>६६ विद्युद्धमन्यदुत्पाद्य ४ २५ ९८ वैराग्येणेन्द्रियादौ १० २२<br>६७ विद्युद्धरात्मनो क्षेया १२ २८ ९९ वैष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८<br>६८ विश्वासाच्छ्रणुयाच्चैनां १७ ४२ १०० वैष्णवः श्रुणुयात्तत्र २८ २६<br>६९ विषयेभ्यो निवृत्तात्तु ३० १२५ १०० वैष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४<br>७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वैष्णवास्तु मनुष्येभ्यः ३१ ४५<br>७१ विषयेभूपभुक्तेषु १० ४५ १०३ वेष्णवान् पण्डितांश्वापि १९ ८६<br>७२ विष्कंभात् पादद्दीनं तु २९ १३ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्व ११ ६७<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्व ११ ६७<br>७४ विष्कंभात् पादद्दीनं स्थातः २३ ३६ १०७ वेष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६३   |                                 | G       | 9 Ę         | ९५  | वैराग्यं च समाधिश्व         | 90      | 99           |
| ६६ विद्युद्धमन्यदुत्याद्य ४ २५ ९८ वैराग्येणेन्द्रियादौ १० २२<br>६७ विद्युद्धिरात्मनो क्षेया १२ २८ ९९ वैष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८<br>६८ विश्वासाच्छुणुयाच्चेनां १७ ४२ १०० वैष्णवः श्रुणुयात्तत्र २८ २६<br>६९ विषयेभ्यो निवृत्तस्तु ३० १२५ १०१ वैष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४<br>७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वैष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६<br>७१ विष्कंभात् पाद्द्दीनं तु २९ १३ १०४ वैष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेष्णवान् प्रोत्वान् कुर्यात् १८ ३८<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७<br>७४ विष्कंभात् पाद्द्दीनं स्यात् २३ ३६ १०७ वेष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                 | 90      | ३४          | ९६  | वैराग्यं परमास्थाय          | 99      | ६५           |
| ६७ विद्यक्षिरात्मनो ज्ञेया १२ २८ ९९ विष्णवं सिद्धिमन्विच्छन् ३० ६८ ६८ विश्वासाच्छ्रणुयाच्चेनां १७ ४२ १०० विष्णवः श्रुणुयात्त्र २८ २६ ६९ विषयेभ्यो निवृत्तास्तु ३० १२५ १०० विष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ ७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ विष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ ७१ विष्येभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ विष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ ७२ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ विष्णवान् मृतिवान् कुर्यात् १८ ३८ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ विष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ १२ विष्कंभात् पादहीनं स्थातः २३ ३५ १०६ विष्णवानं च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६५   | विविधोऽभ्युदयः प्रोक्तः         | ४       | ८९          | ९७  | वैराम्यं विपरीतं तु         | २       | ४४           |
| ६५ विश्वासान्ष्रुणुयान्चेनां १७ ४२ १०० वेष्णवः श्रुणुयात्तत्र २८ २६ ६९ विषयेभ्यो निष्ठतास्तु ३० १२५ १०१ वेष्णवास्य च विश्वासः ४ ७४ ७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वेष्णवास्तु मनुष्येभ्यः ३१ ४५ ७१ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ वेष्णवान् पृण्डितांश्चापि १९ ८६ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं कृतं २९ १२ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं कृतं २३ ३५ १०६ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च १ ५२ ७४ विष्कंभात् पादहीनं स्थातः २३ ३६ १०७ वेष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                 | ४       | २५          | ९८  | वैराग्येणेन्द्रियादौ        | 90      | २२           |
| ६९ विषयेभ्यो निवृत्तस्तु ३० १२५ १०१ वैष्णवस्य च विश्वासः ४ ७४ ७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वैष्णवास्तु मनुष्येभ्यः ३१ ४५ ७१ विषयेभूपभुक्तेषु १० ४५ १०३ वेष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ ७२ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ वेष्णवान् मूर्तिवान् कुर्यात् १८ ३८ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेष्णवांश्च विशिष्ठांश्च ३ ५२ ७४ विष्कंभात् पादहीनं स्थातः २३ ३६ १०७ वेष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                 | 92      | २८          | 99  | वैष्णवं सिद्धिमन्विच्छन्    | ३ ०     | ६८           |
| ७० विषयेभ्योऽपि यत्नेन ३० ११३ १०२ वैष्णवास्तु मनुष्येभ्यः ३१ ४५ ७१ विषयेषूप्भुक्तेषु १० ४५ १०३ वेष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६ ७२ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ वेष्णवान् मूर्तिवान् कुर्यात् १८ ३८ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वेष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७ ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वेष्णवांश्च विशिष्ठांश्च ३ ५२ ७४ विष्कंभात् पादहीनं स्थातः २३ ३६ १०७ वेष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | <del>-</del>                    | 90      | ४२          | 900 |                             | २८      | २६           |
| ७१ विषयेषूपभुक्तेषु १० ४५ १०३ वैष्णवान् पण्डितांश्चापि १९ ८६<br>७२ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ वैष्णवान् मूर्तिवान् कुर्यात् १८ ३८<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वैष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वैष्णवांश्च विशिष्टांश्च ३ ५२<br>७४ विष्कंभात् पादहीनं स्यातः २३ ३६ १०७ वैष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 | ३०      | १२५         | 909 |                             | ૪       | ७४           |
| ७२ विष्कंभात् पादहीनं तु २९ १३ १०४ वैष्णवान् मूर्तिवान् कुर्यात् १८ ३८<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २९ १२ १०५ वैष्णवान् योगनिष्ठांश्व ११ ६७<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वैष्णवाश्व विशिष्ठांश्व ३ ५२<br>७४ विष्कंभात् पादहीनं स्यातः २३ ३६ १०७ वैष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                 | ३०      | ११३         | १०२ | वैष्णवास्तु मनुष्येम्यः     | ३१      | ४५           |
| ७३ विष्कंभात् द्विगुणं कृतं २९ १२ १०५ वैष्णवान् योगनिष्ठांश्च ११ ६७<br>७३ विष्कंभात् द्विगुणं कृतं २३ ३५ १०६ वैष्णवांश्च विशिष्टांश्च ३ ५२<br>७४ विष्कंभात् पादहीनं स्यातः २३ ३६ १०७ वैष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                 | 90      | ४५          | 903 |                             |         | ८६           |
| ७३ विष्कंभात् द्विगुणं वृत्तं २३ ३५ १०६ वैष्णवांश्च विशिष्टांश्च ३ ५२<br>७४ विष्कंभात् पादहीनं स्यातः २३ ३६ १०७ वैष्णवानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 | २९      | 9 ₹         | 908 | ,                           | १८      | ३८           |
| ७४ विष्कंभात् पादहीनं स्यातः २३ ३६ १०७ वैक्षावानां च मन्त्राणां ४ ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 | २९      | 93          | 904 | वैष्णवान् योगनिष्ठांश्व     | 99      | ६७           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 |         |             | १०६ |                             | 3       | ५२           |
| ७५ बिष्णुभक्तान् विशिष्टांश्च १७ ४९ १०८ वैष्णवे चरणे साक्षात् १७ ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                 |         | ₹ ६         | 900 |                             | 8       | ८७           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७५   | विश्रुभक्तान् विशिष्टांश्र      | 90      | . ૪૧        | 906 | वैष्णवे चरणे साक्षात्       | 9 😉     | ३५           |

|           |                                    | अध्याय:         | श्लोक       |     |                            | अध्याय:   | श्लोक  |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----|----------------------------|-----------|--------|
|           | 3-2-1 022-                         |                 | संख्या      |     |                            |           | संख्या |
| 908       | वैष्णवेभ्यो विशेषेण                | 90              | 93          | २३  | शयनादुत्थितः पूर्व         | २७        | ર      |
| 990       | व्यवहारे रणाये च                   | 9.3             | ४०          | 38  | शयने बश्यमाने च            | 38        | २८     |
| 999       | व्याविता ये प्रपद्यन्ते            | <b>२</b> १<br>- | ४७          | २५  | शाकद्वीपादिषु पुन:         | २६        | २९     |
| 992       | व्याधीनां संप्रयोगे च              | Ę               | 48          | २६  | शक्तिः सर्वात्मिका चेति    |           | ८१     |
| 993       | व्यानस्तु सर्वगात्रस्थः            | 99              | હ           | २७  | शान्ति तीर्थोदकैः कुर्यात  | •         | २०     |
| ११४       | व्याप्तिरूपेण सम्बन्धः             | 3               | 98          | २८  | शालिषाष्ट्रिकगोधूम         | ч         | ५८     |
| ११५       | व्यामिश्रेण स्वयोक्तानां           | २७              | 9           | २९  | शात्रवान् जेतुकामश्व       | 9 €       | ४२     |
| 998       | व्योम वा रुधिराभ्यक्तं             | 99              | <i>प</i> ,७ | ३०  | शरीरं बहिरन्तश्च           | ч         | 35     |
| 990       | वर्त त्रिषवणस्नानं                 | 93              | २५          | ₹ 9 | शावसूतकसंयोगे              | 9.2       | ३२     |
| 996       | त्रीहि <b>माषगवी</b> भिश्व         | 98              | ४६          | ३२  | शास्त्रागमविहीना च         | ٩.        | ८५     |
|           | হা                                 |                 |             | 33  | शिखाललाटकण्ठेषु            | २९        | ४२     |
| Э.        | शक्तः स्वमन्नमइनीयात्              | २५              | १२          | ३४  | शिखाभि६ज्ज्वलन्तीभिः       | \$        | 34     |
| <b>ર</b>  | शक्तयः पश्च विख्याताः              | २               | २९          | ३५  | शिक्षयित्वा तथा चित्तं     | 90        | 49     |
| <b>રે</b> | शक्तिभक्तिसमायोगात्                | २८              | 90          | 3 6 | शिलाकाष्ठानि वाल्का        | २३        | 94     |
| ४         | शक्तिभिर्भुक्तिगलैश्र              | २८              | २           | ३७  | शिलाभिरिष्टकाभिर्वा        | 98        | 40     |
| ų         | शङ्कं चक्रं गदापद्मं               | Ę               | 95          | ३८  | शिल्पिनः सेवकांश्चापि      | २२        | 95     |
| Ę         | शङ्कं चकं गदापदां                  | ۲,              | 9 Ę         | ३९  | शिष्यसंस्कारयुक्तं च       | <b>२९</b> | ४६     |
| ٠,5       | श <sup>ङ्कं</sup> चक्रगदापद्मः     | ٩               | २३          | 80  | शिष्यमाह्नय संस्कृत्य      | ۷         | ४३     |
| 6         | श <sup>ङ्क</sup> चकगदापद्मैः       | ሄ               | ३९          | ४१  | शिष्यमुत्सार्थ देवेशं      | 6         | ५३     |
| \$        | श <sup>हुँ</sup> चकश्वजादीनि       | 9               | २०          | ४२  | शिष्यं च प्राङ्मुखं कृत्वा | · 6       | ५७     |
| 90        | श <sup>ङ्ख</sup> चकसमायुक्त        | २२              | 90          | ४३  | शिष्यास्त्वामुपसर्पन्तु    | 6         | ६२     |
| 99        | श <sup>ङ्क</sup> मुद्रेयमुद्दिष्टा | 98              | २२          | ४४  | शिष्येण कल्पितां भूर्मि    | <b>૭</b>  | २८     |
| 93        | शतकृत्वः पीठमन्त्रैः               | 6               | ३३          | ४५  | शिष्येश्वतुर्भिः संयुक्तः  | २२        | २०     |
| 93        | शतकृत्यः सहस्रं वा                 | ą               | ५९          | ४६  | शिष्यै: परिवृतो गच्छेत्    | २२        | 3,8    |
| 98        | शतवारिममं मन्त्रं                  | 9 €             | ३४          | ४७  | शीतला तु शिला माह्या       | २३        | હ      |
| 94        | शत्रुभिर्वेष्यमानस्तु              | 9 €             | ४१          | 86  | शीतेनोणोन वातेन            | 90        | ३५     |
| 9 Ę       | शत्रूणां बाधनार्थीय                | Ę               | ५३          | 88  | शुक्कं कृष्णं तथा रक्तं    | હ         | ५१     |
| ঀৢ৽       | शत्रनुत्सादने सन्धौ                | 94              | ३७          | ų,  | शुक्रकृष्णावुभौ वर्णी      | v         | 44     |
| 9.6       | शरीरन्यासकाले च                    | २९              | 9           | ५१  | शुक्के कृष्णे विसर्गान्ताः | Ę         | २६     |
| 98        | शरीरन्यासकाले च                    | २३              | ३२          | ५२  | गुक्ते त्रिविकमः प्रोक्तः  | २         | 68     |
| २०        | शरीरं भौतिकं प्राप्य               | 3               | 49          | ५३  | शुद्धा वा दीप्यमानायां     | ३०        | 939    |
| ર૧        | शरीरमन्त्रसंस्कारः                 | 94              | 6           | 48  | ञुद्धिमेतेषु यत्नेन        | ३०        | १२३    |
| २२        | शयनासनदानं च                       | 92              | ४५          | ابم | ग्रुश्रूषेत स्वयं तत्र     | 90        | 98     |
| • • •     |                                    |                 | • ,         | , 1 | - C                        | -         | - •    |

|            |                              | अध्याय: | श्लोक<br>संख्या | {   |                          | अध्याय:    | श्ठोक<br>संख्या |
|------------|------------------------------|---------|-----------------|-----|--------------------------|------------|-----------------|
| ५६         | शुद्धेन कर्मणा यान्ति        | 3       | ६०              |     | स                        |            |                 |
| 40         | ग्रुभकर्मकरान् भक्तान्       | २       | 993             | 9   | स एव कुशरुस्तत्र         | 3          | ९७              |
| 40         | शुभं सर्वत्र विहितं          | 96      | ३४              | २   | स एवं स्थापयेद्विष्णुं   | २१         | ५१              |
| ५९         | शुभानामशुभानां च             | 9       | 9               | ર   | सकारश्च मकारश्च          | Ę          | २९              |
| ξo         | शुभामपि सदा भूर्मि           | ч       | 9 10            | 8   | स तत्पदमवाप्नोति         | 90         | 9,              |
| ६१         | ग्रुश्रूषाप्रियवाक्येश्व     | २८      | २२              | ч   | स तु राज्यमवाप्रोति      | 9          | <b>३</b> २      |
| ६२         | शुधूषामेव देवस्य             | 90      | 9 ७             | Ę   | स तु ज्ञानिकयाभेदात्     | 90         | ሄ               |
| ६३         | शुद्रं तु तन्त्रजैर्मन्त्रैः | 90      | 98              | و   | स तु प्राञ्जिखराचार्य    | 6          | ६९              |
| ६४         | शैळार्णवान् समुक्लंध्य       | ٩       | २२              | ۷   | सत्पथे मनसि न्यस्ते      | 93         | 98              |
| 44         | श्रद्धया परयोपतः             | 90      | ३२              | 8   | सत्वयोनिरजोयोनिः         | Ę          | 90              |
| ६६         | श्रद्धा धृतिः प्रसादश्च      | १२      | ч               | 90  | सत्त्रनिष्ठं यदा चित्तं  | ३०         | १०२             |
| ६७         | श्रद्धावान् छभते ज्ञानं      | 93      | Ę               | 99  | सत्वासुखमयी निद्रा       | 9          | ७२              |
| <b>\$6</b> | श्रद्धाभक्तिसमाधिश्र         | 9       | 68              | 93  | सत्वेभ्यः स्थलचारिभ्यः   | २६         | ₹६              |
| ६९         | श्रावयेदुपदेशं च             | 6       | ५०              | 93  | सत्यरूपिमव ध्यायन्       | २४         | २१              |
| 40         | श्लाघा च कीर्तनं चापि        | 93      | ४८३             | ૧૪  | सत्यं प्रियं हितं चेति   | 93         | 94              |
| ७१         | श्रियाचरणयोर्जुष्ठं          | ٩       | 40              | 914 | सच्छिद्राः सिमधः श्रु॰का | : ٧        | ęę              |
| ७२         | श्रुणुयात् समयं सर्वे        | ۷       | ч               | 9 € | सदभैरहतैर्वस्नैः         | 96         | ४२              |
| ७३         | श्रुत्वा य इदं तन्त्रं       | ३१      | ६७              | १७  | सदभमासनं कृत्वा          | 4          | ३०              |
| ७४         | श्रोतुमिच्छाभ्यहं देव        | ¥       | 9               | 96  | सनत्कुमारः सनकः          | <b>₹</b> 9 | 9 6             |
| ७५         | श्रोष्यामः पुनरेतेभ्यः       | ३१      | 9 0             | 98  | स पुन: त्रिविधो झेय:     | २८         | 99              |
| ७६         | श्वेतद्वीपं ततो ब्रह्मा      | ३१      | 99              | २०  | स पुनस्त्रिविधः प्रोक्तः | १२         | R               |
| ৩৩         | श्वेतरूपं चतुर्वाहुं         | 93      | ४८              | २१  | सत्वस्कन्धं तु तत् तत्र  | २६         | ४३              |
| ७८         | श्रेष्ठास्तु सत्वभूयिष्ठाः   | 3       | ٤               | २२  | सप्तमे सत्यछोके तु       | २६         | पप              |
| ७९         | श्रेष्ठो गन्धः समादिष्टः     | ч       | 39              | २३  | सभास्थानानि संप्राप्य    | २५         | ¥έ              |
|            | ष                            |         | i               | २४  | समग्राः पीठमन्त्रस्तु    | d          | ६५              |
| ٩          | षष्ठे तपसि लोके तु           | २६      | ५४              | २५  | समन्ताचैनमभ्युक्य        | २०         | 99              |
| ર          | षडङ्ग्रमेकहस्तेन<br>-        | . , 4   | 1               | २६  | स मन्त्रस्तस्य रक्षायां  | 6          | 8€              |
|            | = -                          |         | Ę               | २७  | समर्थः पुरुषः कश्चित्    | ₹          | ३४              |
| ź          | षडक्षरं द्वादशारं            | 9 €     | ₹४              | २८  | समयोऽधे समाचारः          | ₹          | ३७              |
| 8          | षडित्यस्य भवेद्वीजं          | Ę       | ५४              | २९  | समयस्तु द्वयोस्तुल्यः    | ₹          | ४०              |
| 4          | षडेताः कथिता मुद्राः         | 98      | १२              | ३०  | समानव्यवहारेऽपि          | *          | २४              |
| Ę          | षण्मासं जीवितं तस्य          | 99      | 96              | ३१  | समानो जाठरं विह्न        | 99         | 6               |
| હ          | षण्मासादेव तस्याश्च          | 9 €     | 48              | ३२  | समाधेरि सामर्थ्य         | 90         | ३०              |

|              |                           | अध्याय:     | श्लोक  |    |                           | अध्याय: | श्लोक       |
|--------------|---------------------------|-------------|--------|----|---------------------------|---------|-------------|
|              | .s                        | •           | संख्या |    |                           |         | संख्या      |
| ₹ ₹          | समास्यहस्रमष्टी च         | 9           | 99     | ६६ | संसारवासन।विष्टं          | 90      | २५          |
| ३४           | समुद्रसरिदादीनां          | 9           | 98     | ६७ | संसारस्य गतिं दृष्ट्या    | २६      | ७१          |
| 34           | सिळलोन्मञ्जनं दुःखं       | 9           | २९     | ६८ | संसारविधियन्त्रेते        | २६      | ४           |
| ३६           | सवनानि तथा यामाः          | २           | ७१     | ६९ | संसारस्य परं मूळं         | २६      | 3           |
| ३७           | सवनानि पुनस्त्रीणि        | २           | ७३     | ৩০ | संसारविषयातीता            | 3       | 38          |
| ३८           | सहस्रमयुनं रुक्षं         | १३          | ६४     | ৬৭ | संहारवर्त्मना चैव         | 6       | 90          |
| ३९           | सहस्रयुगमानं तत्          | ર           | 94     | ७३ | सर्गे सर्गेऽप्यविच्छिन्नं | ٩       | ३६          |
| 80           | सहस्रं शतऋत्वो वा         | 98          | २९     | ७३ | सर्वे कल्याणहेतुत्वात्    | २       | ९६          |
| ४१           | सहस्रं शतवारं वा          | 94          | 99     | ৬४ | सर्वकामानवाप्नोति         | 9 ६     | 98          |
| ४२           | सहायेन विना धीरः          | 94          | ર૮     | ७५ | सर्वकार्यं 9ुरस्कुर्यात्  | 90      | ४०          |
| ४३           | संकल्प्य दूरतो गच्छेत्    | 94          | ४      | ७६ | सर्वेकालमुपासीत           | २६      | ৬९          |
| ጻሄ           | संकान्तिकालमारमीय—        | 99          | २१     | ৩৩ | सर्वतस्तद् <b>ं</b> कृत्य | २२      | ५२          |
| ४५           | संगृह्य समिधां भस्म       | २९          | ४१     | ७८ | सर्वतस्ससमामेव            | હ       | 90          |
| <b>8</b> €   | संनिरोध्दुं स्वशत्क्याभिः | 93          | ६४     | ७९ | सर्वद्रव्यगर्गं मध्ये     | 98      | ४८          |
| ४७           | संनिधानं समासाद्य         | २३          | २६     | 60 | सर्वपापविशुद्धात्मा       | ४       | ५८          |
| ४८           | सन्तापो मे परश्चेति       | ३०          | ४७     | 69 | सर्वतत्त्वयुतस्येव        | Ę       | 98          |
| ४९           | सन्ध्यामुद्दिस्य भूयोऽपि  | २७          | 9      | ८२ | सर्वेत्र समविष्कंभं       | २९      | ४९          |
| 40           | सम्पद्स्तस्य वर्धन्ते     | 9           | ३६     | ८३ | सर्वेत्रापि यशोबुद्धि     | 92      | ४७ <u>१</u> |
| 49           | सम्पद्श्व विवर्धन्ते      | Ę           | ૪ં૭    | ८४ | सर्वमन्त्रकृतो ज्ञेयः     | २८      | ۷           |
| ५२           | संवेतान् विविधान् पश्य    | <b>1</b> 99 | ५४     | ८५ | सर्वमेवं करोमीति          | 9 9     | ३९          |
| ५३           | संभवन्ति तथा तस्मिन्      | २६          | ৩০     | ८६ | सर्वशत्क्यानिमित्तेषु     | ४       | ८६          |
| ५४           | संभवे सति कुर्वीत         | 96          | ३६     | ৫৩ | सर्वशान्तिकरं ह्येतत्     | 29      | ४२          |
| ५५           | संभक्ष दन्तकाष्ठं च       | २७          | ৩      | 66 | सर्वासां देवतानां च       | २२      | १२          |
| ५६           | संभाव्य भुसुरैश्वापि      | २७          | 90     | 68 | सर्वात्मना शरीरेण         | 8       | ४३          |
| لاين         | संमतं योगिनामेतत्         | ٩           | રૂષ    | ९० | सर्वातमाकथितो गन्धे       | २       | ३३          |
| کریا         | संयतेभ्यः परा सिद्धाः     | ₹9          | ४६     | 39 | सर्व सिद्धिकरं ब्रह्मन्   | 6       | १२          |
| <b>ખ</b> , ૧ | संवत्सरः पतिस्त्वेषां     | <b>ર</b>    | ७२     | ९२ | सर्वेण मृद्मादाय          | 3       | ८४          |
| ξo           | संवत्सरप्रयोगात् स-       | १७          | २६     | ९३ | सर्वे पीठशिलाः स्थाप्य    | 1 98    | ८२          |
| ६१           | संवत्सरान्वयेनार्वाक्     | 99          | ४१     | 98 | सर्वेभ्य एव सत्वेभ्यः     | 9 8     | २४          |
| ६२           | संवृत्य साधको द्वारं      | 98          | 68     | 94 | सर्वेषां सदशः करपः        | 96      | ६९          |
| ĘĘ           | संबृत्य पुरतो द्वारं      | 98          | ७९     | ९६ | सर्वेषामेत्र दानानां      | ३१      | ५५          |
| Ę¥           | संसारसागरं घोरं           | २३          | ४९     | ९७ | सर्वेष्वप्यंगहीनोऽयं      | २९      | ६९          |
| ξų           | संसारसागरं घोरं           | २९          | २४     | 96 | सर्वेणाद।य मातङ्ग         | 33      | ३२          |
|              |                           | - •         |        |    | ય                         |         |             |

|       |                           | अध्याय:    | श्लोक<br>•ं |      |                              | अध्याय:    | श्लोक<br>  |
|-------|---------------------------|------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|
|       | 301 pg 14                 | <b>२</b> 9 | संख्या<br>९ |      |                              | <b>.</b> . | संख्या     |
| ९९    | सर्वेरकं पुनः कुंभं       |            | د           | 132  | मृष्टिसंहारसंयुक्तं<br>—     | ₹9         | 98         |
| 900-  | सर्वोपकरणैर्युक्तः        | <b>9</b>   |             | 133  | सृष्ट्वा दक्षिणहस्तेन        | ጸ          | 96         |
| 909   | सागरेषु तु जीवन्ति        | २६         | ३५          | १३४  | सेतुबन्धश्च रामस्य           | २५         | 96         |
| १०२   | सा तु भक्तिवशाचृणां       | 6          | <b>ર</b>    | १३५  | सेवितं वैनतेयेन              | 9          | ५९         |
| १०३   | सात्विकी राजसी चैव        | 3          | २८          | 936  | सौवर्णी राजतस्ताम्रः         | 38         | 30         |
| 808   | सात्विकादित्रया गर्नाः    | २१         | 96          | १३७  | सौवणी राजतस्तामः             | २३         | <b>३</b> ३ |
| 904   | साधकस्य न तत्रास्ति       | 9          | ४०          | १३८  | सौवर्णानि च पात्राणि         | 90         | ४४         |
| 908   | साधको रचयित्वादौ          | 96         | २५          | १३९  | स्तुतिकाले तु संप्राप्ते     | २३         | ४५         |
| 900   | सांनिध्यमर्थयेद्धुध्या    | 99         | ७४          | 980  | <b>स्तु</b> तिभिस्तोषयामासुः | ३१         | 93         |
| 906   | सांनिध्य प्रार्थियत्वा च  | ሄ          | ४४          | १४१  | स्तुत्यैः स्तुवन्ति मामेव    | २          | १०९        |
| १०९   | सामान्यमुद्रया तस्मात्    | 98         | 33          | १४२  | स्त्रीदेवताभिः सर्वाभिः      | 93         | ४३         |
| 990   | सायुज्यं प्रतिपन्नास्ते   | ३०         | ९४          | 1४३  | स्रीशदयोक्षिभागोनं           | ৩          | ₹9         |
| 999   | सायुधं सपरिवारं च         | 3          | १३          | १४४  | स्तोत्रं ऋत्वा प्रणम्यैनं    | २०         | ጻሄ         |
| 993   | साठं सर्जरसं दण्डं        | 4          | ५२          | 984  | स्तोत्राणि च जपेद्विद्वान्   | २७         | 39         |
| 993   | सावशेषं मया प्रोक्तं      | 94         | ą           | 988  | स्तोत्राणि सततं तत्र         | ₹          | ४५         |
| 998   | सिद्धानां चापि पूर्वेषां  | २५         | २८          | १४७  | स्तोत्राणि च जपित्वान्ते     | · <b>३</b> | ६१         |
| 994   | सिद्धिः द्रव्यं रसो वापि  | 9 ६        | 90          | 986  | स्थानकामस्तु जुहुयात         | 94         | ३३         |
| 998   | सिद्धे मन्त्रे प्रयुङ्गीत | 94         | २९          | 988  | स्थानं च वैष्णवं मुख्यं      | २५         | 98         |
| ११७   | सिंहस्करसारङ्ग            | २३         | 9 3         | 940  | स्थानं विशोध्य पात्राणि      | २७         | 3,8        |
| 996   | मुखं प्रहगृहीतस्य         | 9 ६        | २५          | 949  | स्थानं वैष्णवमासाद्य         | 9 ६        | ч          |
| 998   | मुखं चानुत्तमं मुक्तिः    | Ę          | <b>ર</b> ર  | १५२  | स्थानानि देवतानां च          | २५         | 94         |
| १२०   | सुखासीनं तमाचार्यः        | 90         | ₹9          | १५३  | स्थानानि देवतानां च          | 98         | 90         |
| 939   | मुचिरं योगमभ्यस्य         | 90         | ४९          | १५४  | स्थानानि शृणुयाद्विष्णोः     | ₹          | ४९         |
| 922   | मुत्पोत्थितः स्वयं गच्छन् | <b>₹</b>   | ४६          | 944  | स्थानेष्वन्येषु यष्टव्यं     | 8          | ६९         |
| 923   | सुदर्शनस्य मन्त्रस्य      | ે ૧૬ં      | ३७          | lays | स्थापको निक्षिपेद् द्रव्यं   | 98         | ४२         |
| 928   | सुवर्ण रजतं ताम्रं        | 96         | २४          | 940  | स्थापकस्तु बहिगत्रा          | 98         | ५३         |
| 924   | सुवर्णकामो जुहुयात्       | 94         | ३९          | १५८  | स्थापनं मुख्यमेव स्यात्      | २२         | <b>६३</b>  |
| १२६   | सुवर्णादीनि विम्बस्य      | २३         | 2           | 949  | स्थापनस्य तु नक्षत्रं        | २७         | ४४         |
| १२७   | सूर्यमण्डलमध्येऽपि        | 8          | ६७          | १६०  | स्थापयेच्च ततो विद्वान्      | २७         | ५०         |
| 926   | स्क्मं तेजोमयं ध्यात्त्रा | Ę          | 80          | 989  | स्थापयेदेश्वरं चक्रं         | ৬          | ६६         |
| १२९   | स्दमात्स्थूलमिदं जातं     |            | ३२          | ३६२  | स्थापितः पुण्डरीकाक्षः       | २२         | Ę          |
| १३०   | सृष्टिकमेण तत्त्वानां     | 8          | ८५          | 163  | स्थापितोऽपि कथं देवः         | 98         | 9          |
| 9 3 9 | रृष्टिबीजं तथा पद्म       | ą          | -           | 968  | स्थापितोऽप्युत्सवान् प्राप्य | . २२       | ¥          |
|       | -                         |            |             | -    | -                            |            |            |

|        |                               | अध्याय:    | श्होक<br>संख्या |              |                                    | अध्याय:         | %ोक<br>संख्या |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| १६५    | स्थापितस्य मुकुन्दस्य         | २१         | ٩               | २ <i>९</i> ७ | स्त्रःने दृष्ट्वा यथारूपं          | \$              | 33            |
| 966    | स्थापितस्य चतुर्थेऽहि         | २१         | ર્દ             | ३९८          | स्वप्नानेवंविधान् द <u>ष्ट्</u> वा | 9               | २३            |
| १६७    | स्थापितस्य तु देवस्य          | २१         | ३७              | 188          | स्वप्ने तु नग्नमाहमानं             | 9               | २४            |
| १६८    | स्थापितस्य हरेयंत्र           | २१         | ३५              | २००          | स्वयं पूजां पुनः कुर्यात्          | 90              | २०            |
| १६९    | स्थापितस्यापि देवस्य          | २२         | ٩               | २०१          | स्वयं प्रत्य खो भूत्वा             | 98              | ४०            |
| 900    | स्थापयित्वा तथा <b>देवं</b>   | <b>5</b> 8 | 5               | २०२          | सु<br>स्वयमेव तु जानामि            | ३०              | 90            |
| १७१    | स्थापयित्वा भ्रुवोर्मध्ये     | 98         | 39              | २०३          | स्वयमेव प्रसोदामि                  | `<br>30         | 99            |
| . ٢٠٠٢ | स्थावरेभ्यो विशिष्यन्तं       | ३१         | 88              | २०४          | स्वयमेव तु गृह्णीयात्              | `<br><b>२</b> २ | ६७            |
| १७३    | स्थितानि त्रीणि वर्षाण        | गे २६      | <b>२</b> २      | २०५          | स्वर्गापवर्गविषयम्                 | 9               | 98            |
| 908    | स्थितिरव्यभिचारेण             | 90         | ٦, ٩            | २०६          | स्वराशिषु गृहास्सप्त               | Ę               | २८            |
| १७५    | स्थ्लं स्क्मं द्विधा          | ঽ          | Ę               | २०७          | स्वरूपं टक्ष्यते बुद्धौ            | 2,8             | 93            |
| १७६    | स्नातमीश्वरमाचार्यः           | ঀ৽         | Ę               | २०८          | स्वाद्दकं च सप्तेते                | २६              | १२            |
| १७७    | स्नात्त्राचम्य निवेद्यार्ध्य  |            | १३              | २०९          | स्वादूदात्परतो ब्रह्म              | २६              | ३७            |
| १७८    | स्नात्वा प्राङ्खमाचार्य<br>मु | : १७       | २७              | २१०          | स्वामित्वेन गुध्त्वेन              | <b>૱</b>        | ४१            |
| 9 9 9, | स्नात्वा भक्तया यजेद्देवं     |            | ६४              | २१९          | स्त्राहाकारं तु होमेषु             | Ę               | 80            |
| 960    | स्नपनायोपकृतानि               | २१         | 94              | २१२          | स्त्रेच्छया कृतमध्येवं             | २४              | २             |
| 969    | स्नापयित्वाल्पशः पूर्व        | <b>२</b> १ | 98              |              | <b>E</b>                           |                 |               |
| १८२    | स्नापयित्वा समभ्यच्त्रे       | 96         | ५६              | 9            | हन्त ते कथयिण्यामि                 | ३०              | ४             |
| १८३    | स्नापयेत्तेन तद्दिम्बम्       | <b>२</b> २ | ४०              | २            | इन्त ते कथयिष्यामि                 | २७              | २             |
| १८४    | स्पर्शमन्त्रेण संमृज्य        | २०         | २२              |              | हन्त ते कथयिष्यामि                 | Ę               | ર             |
| 964    | स्पर्शमन्त्रेण वस्त्राणि      | 3          | ७८              | 8            | हरश्च हरणेनेव                      | २               | ९२            |
| 968    | स्पृशेदन्यानि भूतानि          | २७         | २७              | 4            | हरणादेव दुःखानां                   | ঽ               | ९९            |
| 960    | स्फटिकं चानुपूर्व्यण          | 98         | ४४              | Ę            | हविश्व दापयेत्तत्र                 | २२              | ३१            |
| 966    | स्फाटिकस्य मणे रूपं           | २          | ८९              | و ا          | हस्तिवक्त्रं गणपतिं                | 98              | ८१            |
| 969    | स्फुरणानि प्रदेशेषु           | 99         | 9               | 6            | हस्तं प्रक्षाल्य तोयेन             | 4               | 98            |
| १९०    | स्रुवस्य कारयेद्विद्वान्      | ર્૬        | ३४              | 9            | हस्तावुभौ परावृत्तौ                | 98              | २५            |
| 989    | स्नुवस्य कारयेद्विद्वान्      | २३         | ३७              | 90           | हातुमईस्यशेषेण                     | ٩               | ४३            |
| १९२    | स्रुवाहुतीश्व तेनैव           | २०         | ५३              | 99           | हानिरिन्द्रियशक्तीनां              | 99              | २ ७           |
| १९३    | स्नुवेणाज्यं चरौ सित्कः       | १ २०       | २३              | १२           | हिंसकानां मुदं यहमात्              | १४              | २             |
| १९४    | स्त्रोतसाहरण शीध्र            | 9          | २८              | 93           | हुंकारफट्कारयुतं                   | 94              | ४१            |
| 984    | स्वदेशे वा सुखं जीवेत         | म् १६      | 96              | 98           |                                    | Ę               | ३२            |
| १९६    | <b>स्वप्नमालोकये</b> श्युक्ता | د          | ४०              | १५           | हृद्यं च शिरश्चेव                  | 98              | ч             |
|        | 20                            |            |                 |              |                                    |                 |               |

|            |                       | अध्याय: | श्होक<br>संख्या |              |                           | अध्य(य: | श्होक<br>संख्या |
|------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|---------------------------|---------|-----------------|
| <b>9</b> § | हृदये वा छछाटे वा     | 38      | १३              | २            | क्षारोद: सागर: पूर्व      | રું દ્  | 99              |
| 9 😉        | हृद्याभीगं तु यागस्य  | ४       | ६३              | ą            | क्षीरसोमसुरारक्त-         | ٩       | 90              |
| 9 6        | हेतुना विविधा व्यक्तं | 99      | برب             | ४            | क्षीरसागरमध्यस्थं         | ٩       | 96              |
| 9 %        | हेमप्राकारसंवीतं      | રેક     | ३ष              | \ <b>v</b> , | क्षंणस्य वा बहिः सूक्ष्मं | 1 99    | ४०              |
| २०         | हे मरत्नमयान्येव      | ч       | ५५              | દ્           | क्षद्रशमो जधन्यस्तु       | २८      | ३३              |
|            | क्ष                   |         |                 | ود           | क्षेत्रतीर्थाच शैलेम्यः   | २१      | 90              |
| . 9        | क्षाराणवस्य मध्यस्थाः | २६      | २८              | 6            | क्षोभो देवकृतो वापि       | ٩,      | \$ \$           |

## शुद्राशुद्ध-पत्रिका

| <del>पृष्ठसं</del> ख्या | श्लोकसंख्या | अशुद्धः पाठः                 | ग्रुद्धः पाठः      |
|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| 1                       | 2           | স্ট                          | प्रब्दुं           |
| 3                       | <b>2</b> 6  | अनुवं                        | अत्रवम्            |
| 3                       | 32          | उपाश्रत्य                    | <b>उ</b> पाश्रित्य |
| 6                       | 61          | मात्राशु                     | मात्रां तु         |
| 7                       | 71          | त्रि                         | त्रि:              |
| 8                       | 78          | संबन्धः                      | स बन्धः            |
| 9                       | 84          | अवैहि                        | अवेहि              |
| 9                       | 86          | नान्यत्                      | नान्य              |
| 10                      | 1           | सर्वमेत् <sub>र्व्व</sub> तं | सर्वमेतद्तं        |
| 12                      | 22          | परस्स                        | परस्य              |
| 12                      | 22          | व्याप्य                      | व्याप्यं           |
| 17                      | 80          | अ <i>मृ</i> तास्तथा          | अमृता तथा          |
| 18                      | 96          | सर्व                         | सर्व∽              |
| 19                      | 99          | अधितिष्ठते                   | अधितिष्ठति         |
| 19                      | 105         | भूत                          | भूति               |
| 23                      | 22          | मपि नश्वरम्                  | मविनश्वरम्         |
| 25                      | 52          | विचिकित्साधुः                | विचिकित्सां तु     |
| 31                      | 19          | पादतऌ—                       | पादतले             |
| 34                      | 52          | शब्दमात्रेण                  | शब्दमन्त्रेण       |
| 38                      | 93          | नणां                         | नृणां<br>सर्वे     |
| 41                      | 28          | হান্ট                        | सर्व               |
| 55                      | 33          | समस्थितम्                    | समास्थितम्         |
| 55                      | 42          | ज्ञेया:                      | ू<br>ज्ञयाः        |
| 59                      | 7           | सिध्य                        | सिद्धथ             |
| 59                      | 9           | संभवेत्तत्र                  | स भवेत्तन्त्र      |
| 67                      | 3           | मपाभाग                       | मपामार्ग           |
| 81                      | 24          | नाडीमासदीना—                 | नाडीमासदिना—       |
| 89°                     | 41          | मूयसाम्                      | भूयसाम्            |
| 89                      | 45          | विशेष्य-ते                   | विशिष्यन्ते        |
| 91                      | 594         | श्लीधिनी                     | शोर्षनी            |
| 93                      | 15          | तद्गानपि                     | तदुणानपि           |
| 98                      | 10          | एष मे                        | एतां मे            |

| पृष्ठसंख्या | श्लोकसंख्या |               | अशुद्धः पाठः          |            | ş                   | रुद्धः पाठः                |                   |  |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 100         | <b>2</b> 6  | फलावहः        |                       |            |                     | फलावहा                     |                   |  |
| 102         | <b>-5</b>   |               |                       | युक्तकेश   |                     |                            | मुक्त <b>के</b> श |  |
| 103         | .13         |               |                       | स्नात्वाच। | म्य                 |                            | स्नात्राचम्य      |  |
| 103         | <b>1</b> 5  |               |                       | जपं निय    | म                   |                            | जपेन्नियम         |  |
| 107         | 10          |               |                       | रथेना-     |                     |                            | रसेना−            |  |
| 111         | 50          |               |                       | मभिस-      |                     |                            | मपस—              |  |
| 113         | 4           |               |                       | पुण्येन हि | <b>E</b>            |                            | पुण्येऽहनि        |  |
| 113         | 9           |               |                       | पुनरानये   | Ŧ,                  |                            | पुरा नयेत्        |  |
| 114         | 13          |               |                       | [दभ्य      | ]                   |                            | [ द्म्य ]         |  |
| 118         | 1           |               |                       | संसृति     |                     |                            | संस्कृति          |  |
| <b>1</b> 18 | 3           |               |                       | विहितं     |                     |                            | विःहिता           |  |
| 118         | 3           |               |                       | –त्तमम्    |                     |                            | –त्तमा            |  |
| 119         | 11          |               | –श्रिताः              |            |                     |                            | –श्रितः           |  |
| 124         | 68          | पकतु          |                       |            | पकं तु              |                            |                   |  |
| 138         | 43          |               | र्मुखावासं            |            |                     | <b>र्मु</b> खवासं          |                   |  |
| 142         | 27          |               | तस्मि चिष्ठापये-      |            | तस्मिन् हि स्थापये- |                            |                   |  |
| 143         | 34          |               | व्यतिपा <b>द</b> येत् |            | व्यतियातयेत्        |                            |                   |  |
| 150         | 66          |               |                       | संवृत्म्   |                     |                            | संवृत:            |  |
| 153         | 11          |               |                       | तद्भविष्य  | ति                  |                            | स भविष्यति        |  |
| 153         | 19          |               |                       | तस्य       |                     |                            | तस्मिन्           |  |
| 154         | 28          |               |                       | यकाष्टकं   |                     |                            | यूकाष्टकं         |  |
| 15 <b>5</b> | 39 तमः      | श्लोकमारभ्य ः | प्रन्थपाताः           | न्तो भागः  | एकोनत्रिंशे अ       | ध्वाये                     | :कर्मदोषप्रकरणे   |  |
|             | 16 तम       | श्लोकमारभ्य   | 39 a.                 | तम श्लोक   | पर्यन्तभागत्वेन     | परि                        | <b>ट</b> ऱ्यते ।। |  |
| 159         | 19          |               |                       | प्येषो देव | व                   |                            | प्येष देव         |  |
| 161         | 36          |               | •                     |            |                     | <b>सु</b> त्रस <b>न्नं</b> |                   |  |
| 170         | 40          |               |                       | त्वन्तरि-  | -                   |                            | दन्तरि-           |  |
| 176         | 11          |               |                       | संभवात     | ζ                   |                            | संभवान्           |  |
| 193         | 27          |               |                       | व्यापत्तर  | यां                 |                            | व्यापद्यस्यां     |  |
| 194         | 35          |               |                       | सर्वे प्रय | ारनेन               |                            | सर्वप्रयत्नेन     |  |
| 196         | 66          |               |                       | मनाकांक्ष  | <u>,</u> त्         |                            | मनाकांक्षन्       |  |
| 207         | 62          |               |                       | हृदये      |                     |                            | हृद्यं            |  |
|             |             |               |                       |            |                     |                            |                   |  |

[ N. B.:—It is hoped that the irregular spacing of words, which i regretted, will not present any serious difficulty is understanding the text.

GEN. En. 1